RUDRA: The Primordial Sat & Rt, Creator Of The Panch Bhoot & Tri Tattva



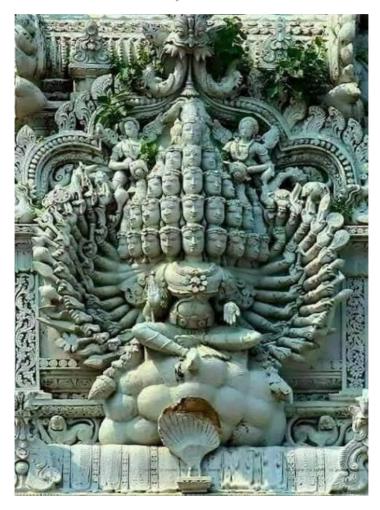

Research & Compilation

**RAM SHASTRI** 

Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan, India

# **Publisher:**

Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan, Spritual Think Tank of India

National Spiritual Rejuvenation Abhiyan, Charitable Trust,

71, Arya Nagar, Alwar 301001, NCR, Rajasthan, India

# +91-9810267700

adhyatmikpunarjagran@gmail.com

Photo - Paintings : All Courtesy

English Bhavanuvad Advisor : Shri Atul Cowshish

Samasodhan : Dr. Narain Behari Sharma

Guidance: : Prof. Bharat Bhushan Vidyalankar

# Sincere Thanks for research and reference:

Brahmaleen Jagadguru Shankaracharya Swami Swaroopnand Saraswati (96 years old), Rajguru Pandit Vidyanath Ojha (Jaipur), Mahant Kailas Nath Yogi, Shri Tipoo Joshi (Jaipur), Acharya Ravi Shankar Shastri - Shankaracharya Peeth Pandit, Mahant Ghanshyam Das (Parashar), Dr. Wagish Shukla, Dr. Shyam Sharma, Shri Dharma Veer Panchal Kailasi, Ms Anamika Acharyji, Smt. Sakila Bijoy, Shri P.D. Sharma IITian, Sh. Mahendra Singh, Pandit Ramji Shukla, Ms. Jyotsna Pandey, Shri Vikram Bhardwaj

Shri Tej Karan Jain, Shri Kishor Lal, Shri Amit Goel

Smt. Sudha Shastri, Smt. Shubhra Surolia Kalasi

Vikram Samvat 2081

# Printer:

The Gondals Press Inc.

P-12, Connaught Place, New Delhi 110001 India

+91-9811093024, acgondal@gmail.com

# An Offering To Maharudra Sadashiv Kailaspati

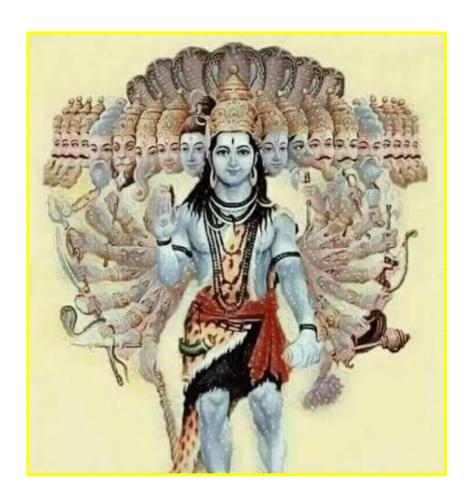

महारुद्र सदाशिव कैलासपति को सादर समर्पित

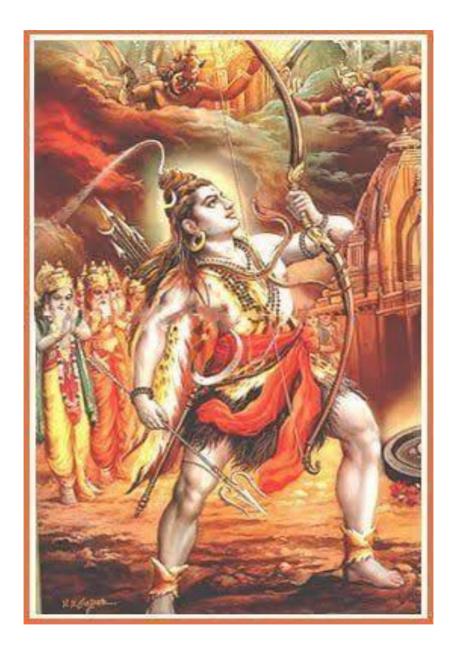

वैदिक रुद्र आयुष सहित Vaidik Rudra with Aayudh

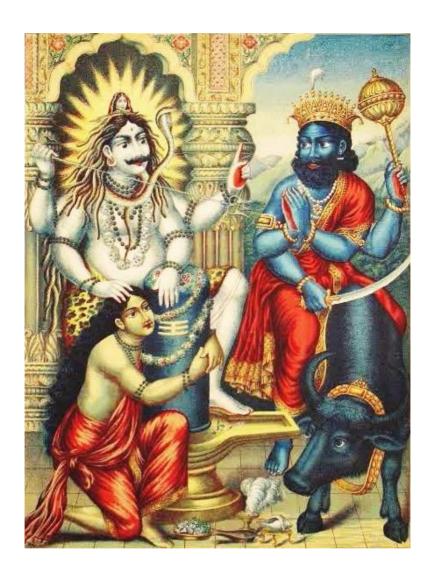

वैदिक रुद्र यम को मारते हुए Vaidik Rudra Killing Yam

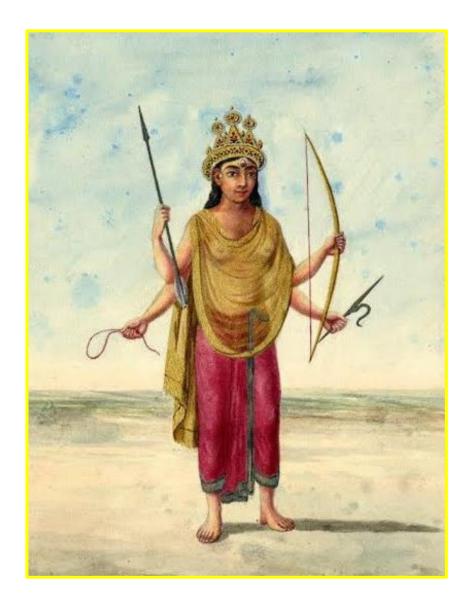

वैदिक रुद्र की भगिनी जगन्माता अम्बका Vaidik Rudra's Sister Jaganmata Ambica

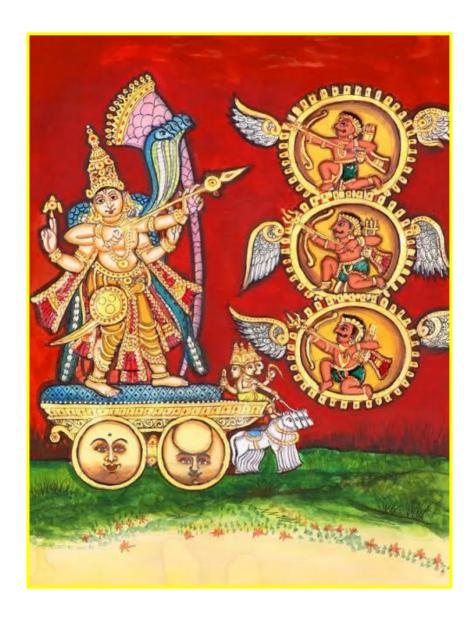

वैदिक रुद्र द्वारा त्रिपुर संहार Tripur Samhar by Rudra

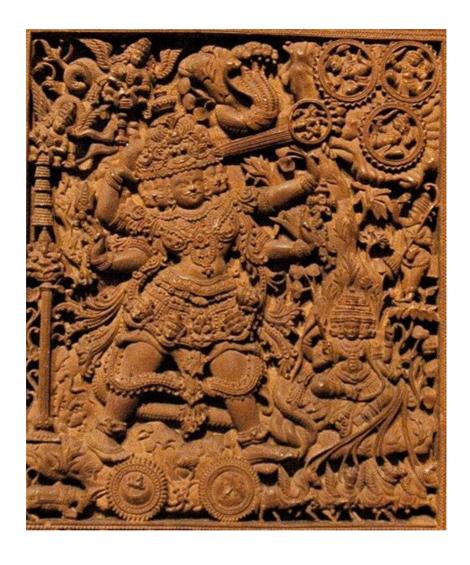

वैदिक रुद्र द्वारा त्रिपुर संहार Tripur Samhar by Rudra



वैदिक रुद्र रथारूढ़ Vaidik Rudra on Chariat

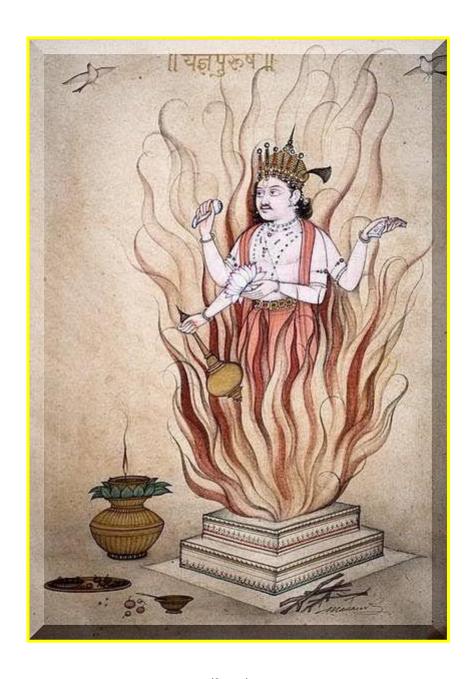

वैदिक यज्ञ देवता Vaidik Yajna Devta



एक पाद रुद्र Ekpaad Rudra

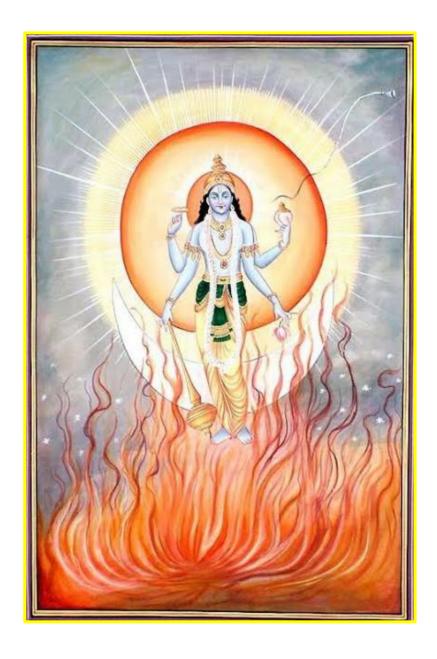

वैदिक अग्नि देवता – रुद्ररूप Vaidik Agni Devta - Rudraroop

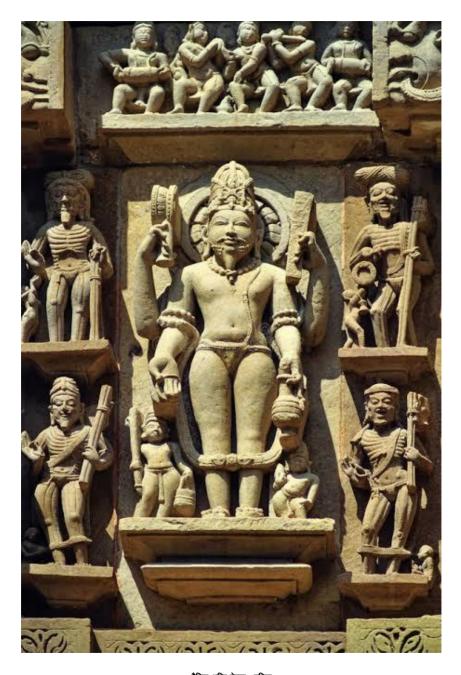

वैदिक अग्नि देवता : प्रतिमा Vaidik Agni Devta : Statue

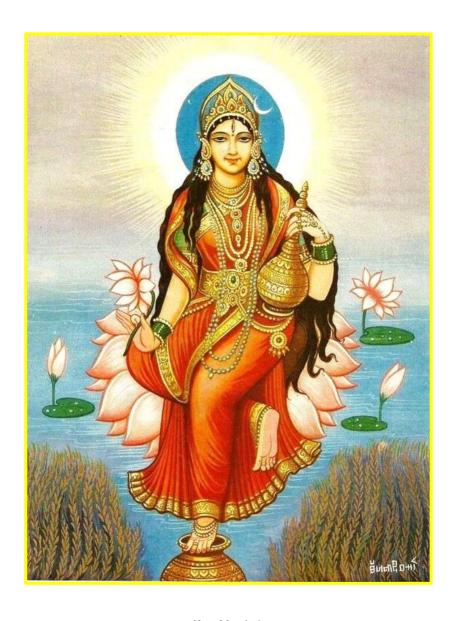

वैदिक अदिति भुवनेश्वरी Vaidik Aditi Bhuvneshvari

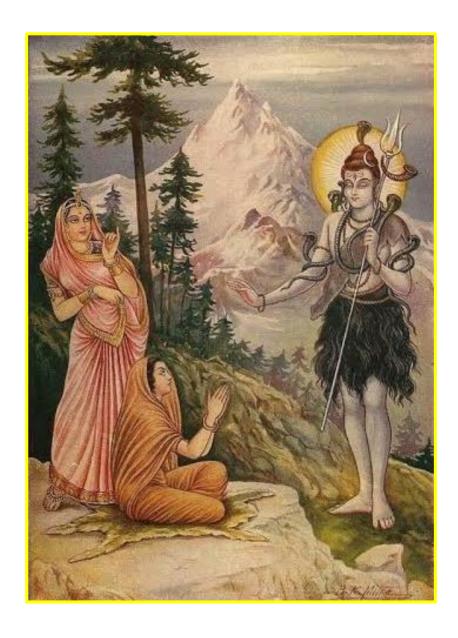

तपस्विनी उमा समक्ष रुद्र प्राकट्य Rudra Manifests Before Penacing Uma

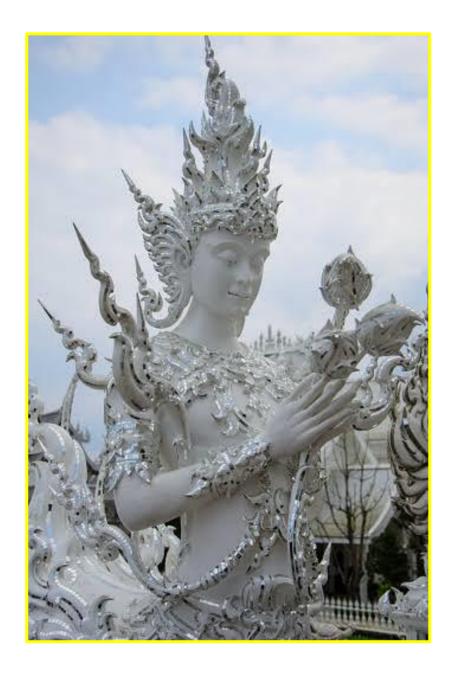

रुद्र रूपी इन्द्र प्रतिमा : दक्षिण पूर्व एशिया Rudra As Indra Statue : South East Asia



हयग्रीव देवता Haygriva Devta

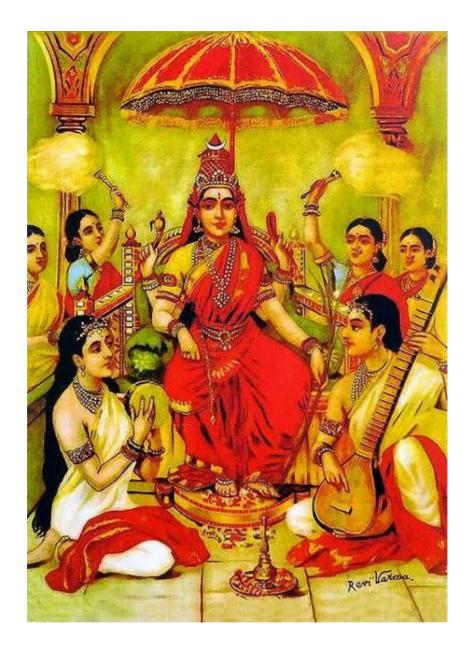

रुद्र की बहन वैदिक अम्बिका Rudra's Sister Vaidik Ambica



वैदिक अश्विनौ देवता Vaidik Ashwino Devta



वैदिक रुद्र Vaidik Rudra

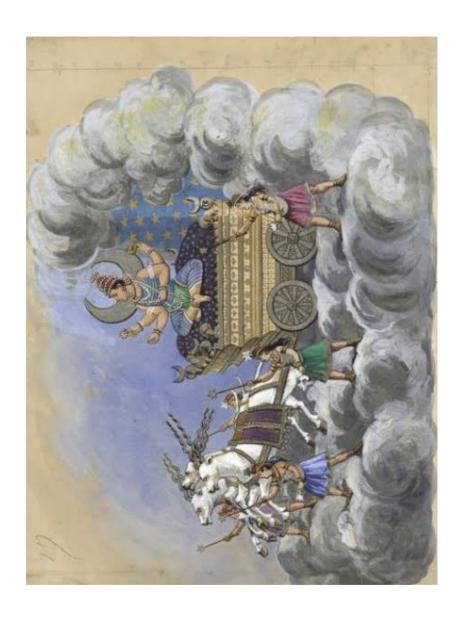

वैदिक सोम देवता Vaidik Som Devta

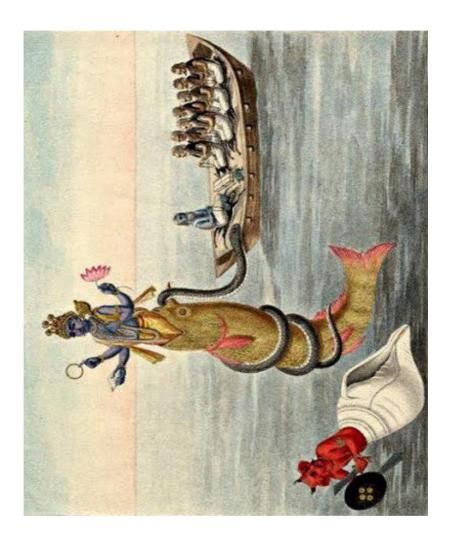

पृथिवोद्धार Incarnation of Earth

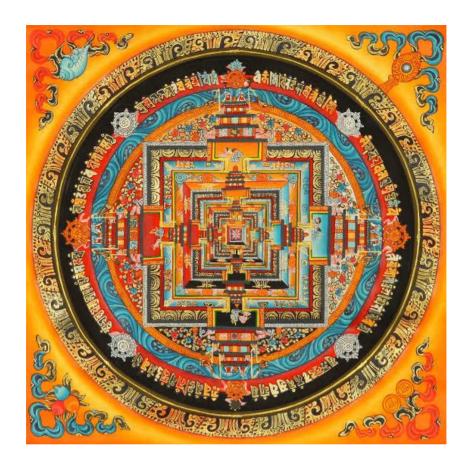

कालचक्र : शाम्पाला अथवा ज्ञानगंज Kalchakra : Shambhala i.e. Gyanganj

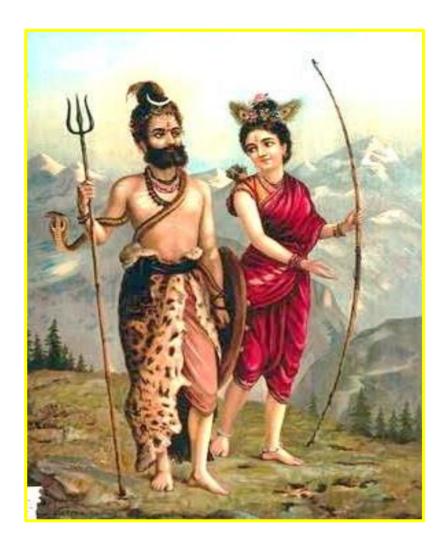

किराट रूपी रुद्र Kirat Roopi Rudra

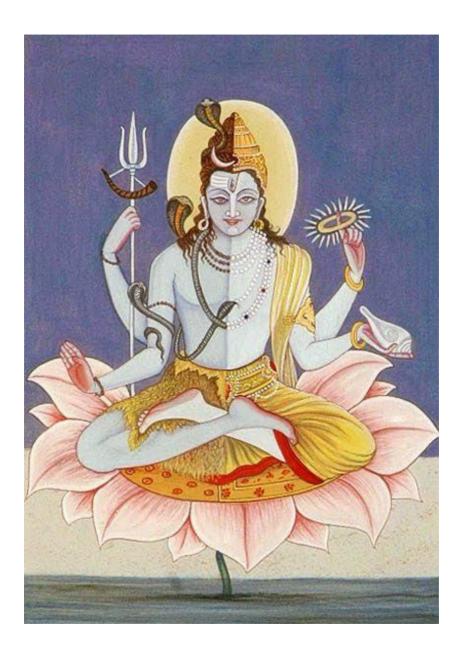

अर्धनारीश्वर : रुद्र — रुद्रानी Ardhanarishwar : Rudra - Rudrani

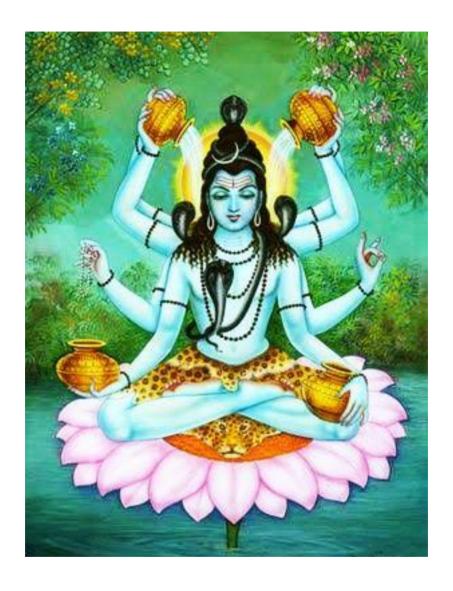

मृत्युजंय रुद्र : अघोर रूप Mrityunjay Rudra : Aghor Roop

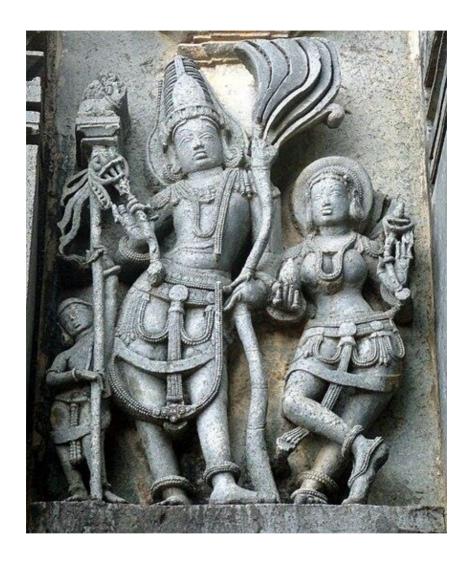

मन्मथ एवं रति प्रतिमा Manmath & Rati Statue



पँचमुखी रुद्र Panchmukhi Rudra

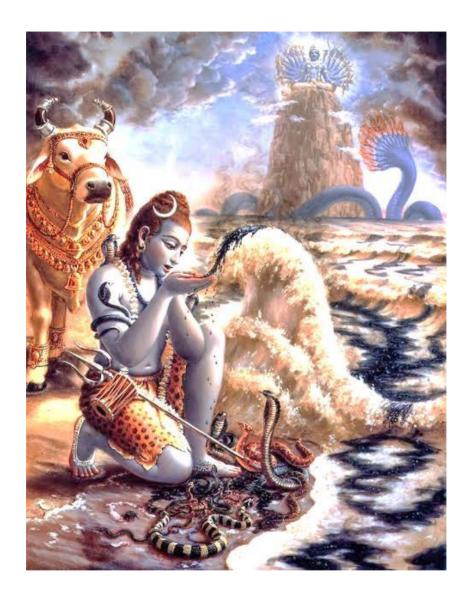

रुद्र द्वारा विषपान Rudra Vispan



पँचमुखी रुद्र Panchmukhi Rudra



स्वच्छन्दभैरव : रुद्र रूप Rudra's Roop : Swachchhand Bhairav

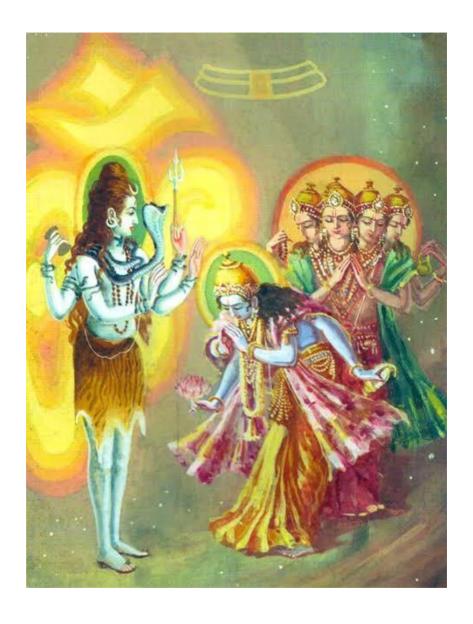

रुद्र : प्रजापति एवं विष्णु के साथ Rudra with Prajapati & Vishnu

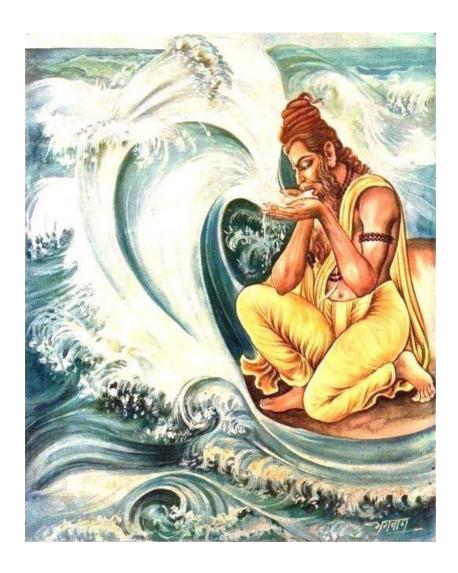

महर्षि अगस्त्य Mahrishi Agastya

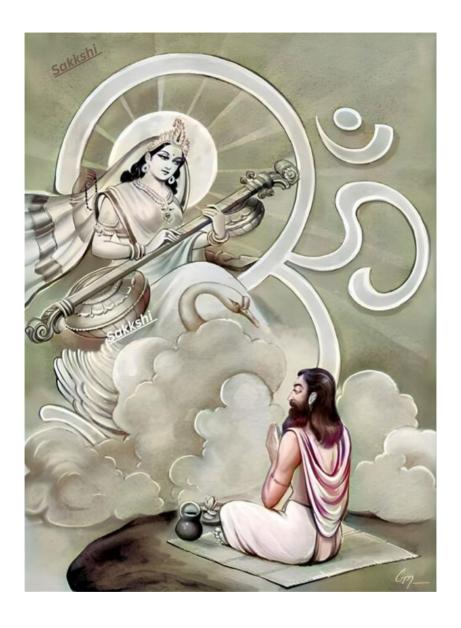

वाग्देवी का याज्ञवल्क्य ऋषि के समक्ष प्राकट्य Vagdvi Manifests Before Yajnavalkaya Rishi



महर्षि पतंजलि Mahrishi Patanjali



महर्षि शृंगी Mahrishi Shringi

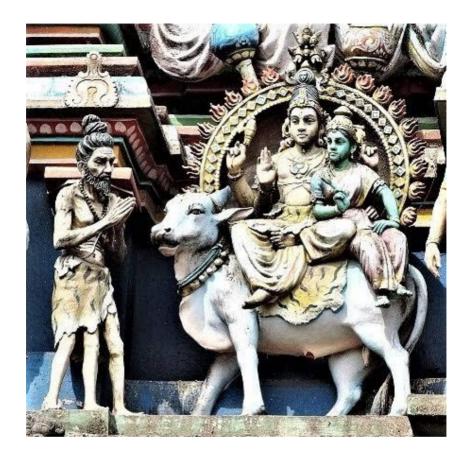

रुद्र—रुद्राणी एवं भृंगी ऋषि Rudra-Rudrani with Bhringi Rishi



महर्षि अंगिरा Mahrishi Angira



वैदिक ऋषि कश्यप Vaidik Rishi Kashyap



रुद्र का प्रजापति, ऋषियों एवं अन्य को दर्शन Rudra Manifests Before Prajapati, Rishis & Others



श्री गंधर्व देवता Sri Gandharva Devta

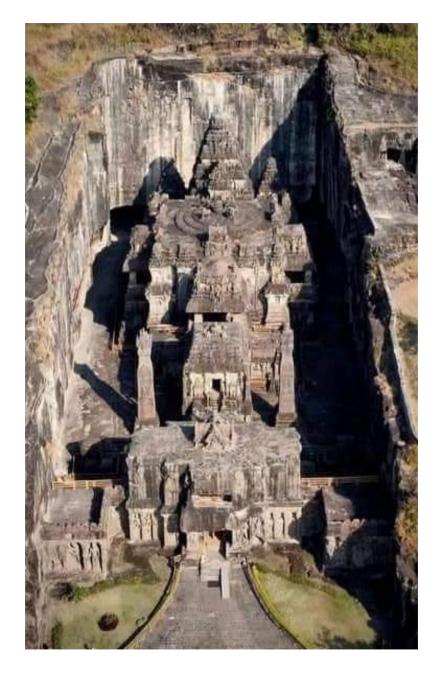

कैलास मन्दिर एलोरा, महाराष्ट्र, औरंगाबाद Kailas Ellora

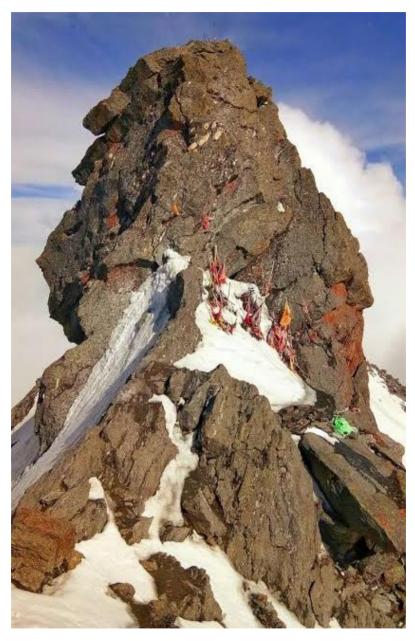

श्रीखण्ड कैलास, हिमाचल Srikhand Kailas, Himachal

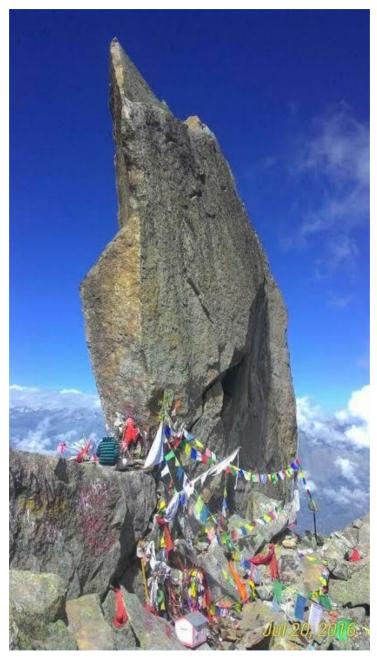

किन्नर कैलास, हिमाचल Kinnar Kailas, Himachal



मणि महेश कैलास, चम्बा Mani Mahesh Kailash, Chamba



आदि कैलास, उत्तराखण्ड Aadi Kailash, Uttarakhand

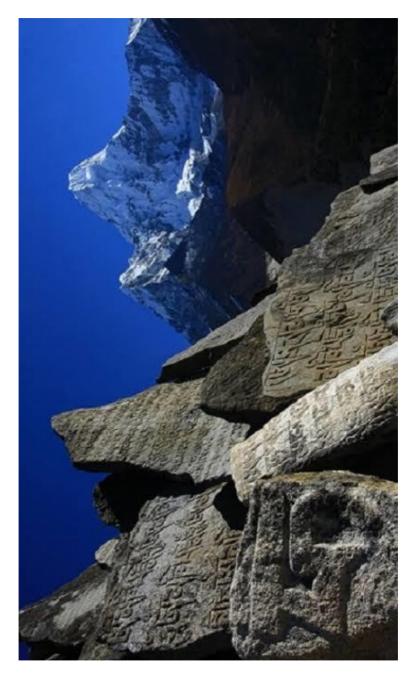

वैदिक सिद्धाश्रम ज्ञानगंज : उत्कीर्ण शिलाएँ Vaidik Siddhaashram Gyanganj : Tibet

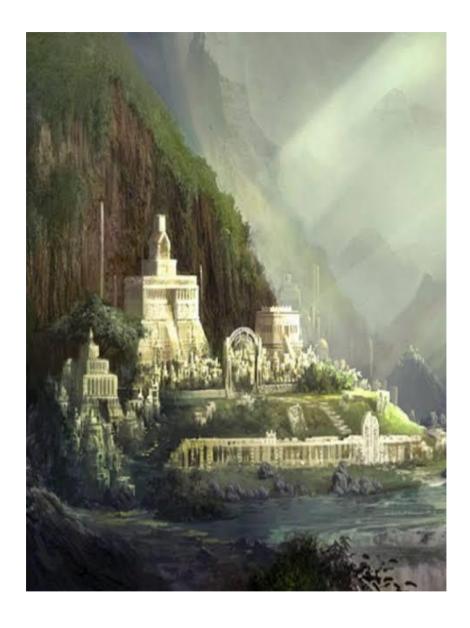

वैदिक सिद्धाश्रम ज्ञानगंज Vaidik Siddhaashram Gyanganj



पृथिवी—भू आकाश : परमपवित्र कैलाश (नासा चित्र) Prithivi Bhooakash : The Holy Kailas (NASA Pics)



रहस्यमय परम पवित्र कैलाश : नासा चित्र Mystery of Mount Kailas : NASA Pics



परम पवित्र कैलाश रहस्य : नासा चित्र Mystery of Holi Kailas : NASA Pics

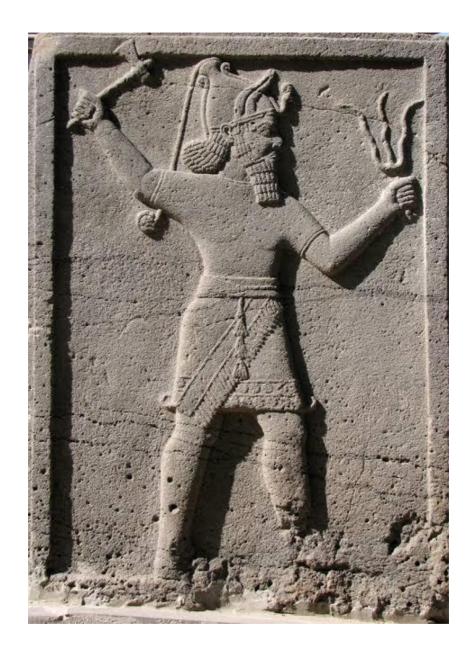

प्राचीन मिस्र के त्रिशूलघारी देव The Thunder God : Cradle of Civilization (Ancient Egypt)



रोम देवशास्त्र का परमेष्ठी : रुद्र The Almighty God of Roman Mythology : Jupitor

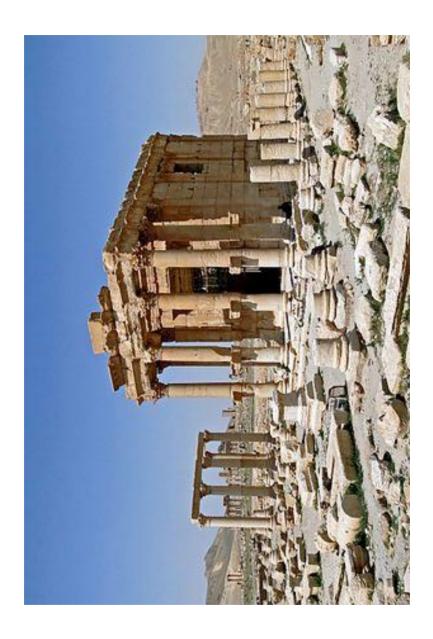

सीरिया का वैदिक देवालय संकुल Vaidik Temple Complex of Syria

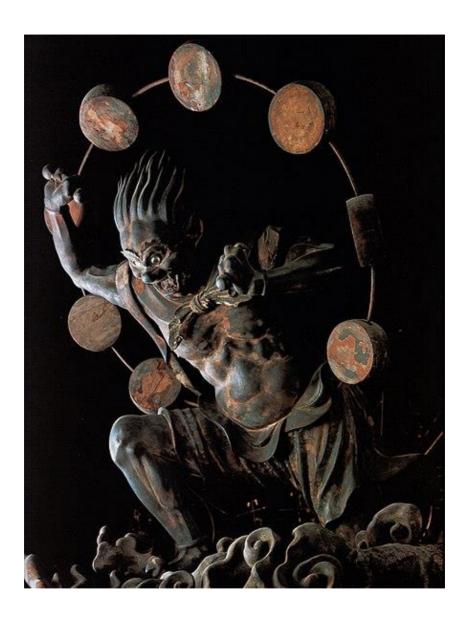

जापान के तूफान देवता Thunder God of Japan



श्रीलंका का कोणेश्वर रुद्र देवालय, लंकेश्वर के श्वसुर मयदानव द्वारा निर्मित : 2000 ईसा पूर्व Koneshwar Rudra Temple of Sri Lanka, Built by MayaDanav Father In Law of Ravan : 2000 BCE

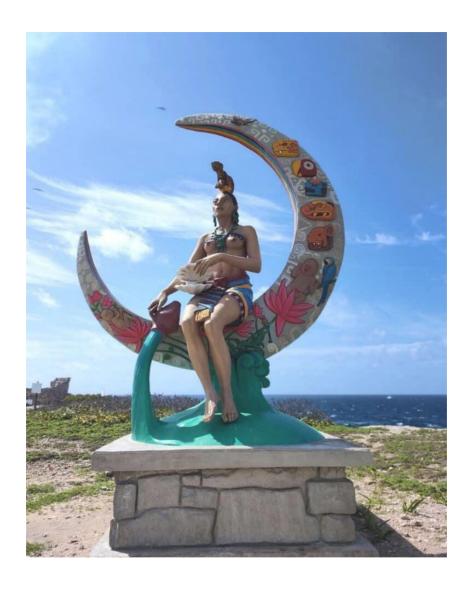

माया सम्यता जगन्माता अम्बिका Mother Goddess of Mayan Civilization

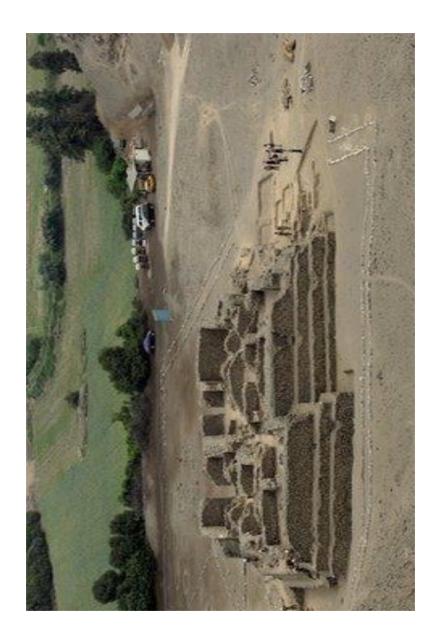

पेरु : 5000 वर्ष पुराना प्राचीन अग्नि मंदिर 5000 Year old Underground Fire Temple : Chillion Vally, Lima, Peru



मचाऊ पिचाऊ सूर्य मंदिर Sun Temple : Mahu Picchu, INCA Civilization

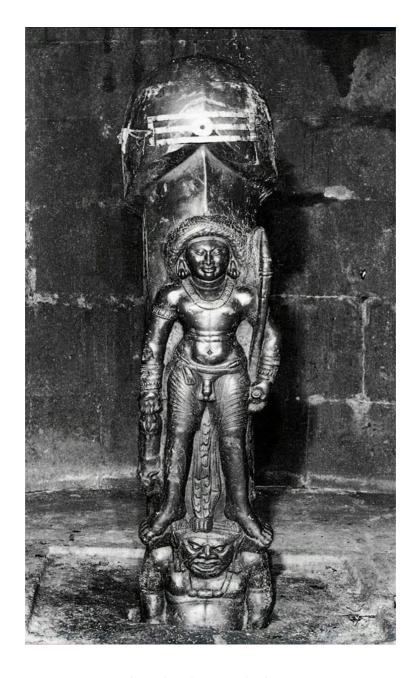

दुर्लभतम रुद्र लिंगम्, गुडिमल्लम, आन्ध्र : ईसा पूर्व 2—3 शती Rarest Rudra Lingam, Gudimallam, Andhra : 3<sup>rd</sup> to 2<sup>rd</sup> BC

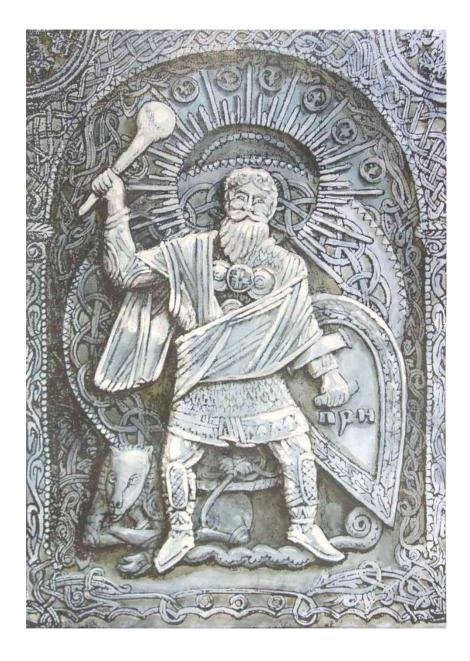

प्राचीन रूस के परमेष्ठी पेरुन Almighty God Of Ancient Russia : Perun

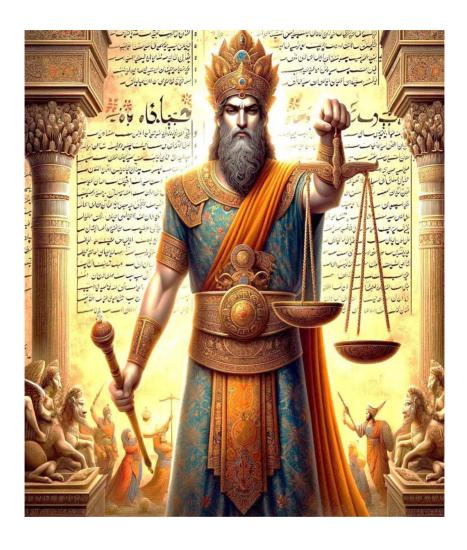

प्राचीन पर्थिया के पारसी धर्म के न्यायदेव रश्नु Persian God of Justice in Zoroastrianism : Rashnu

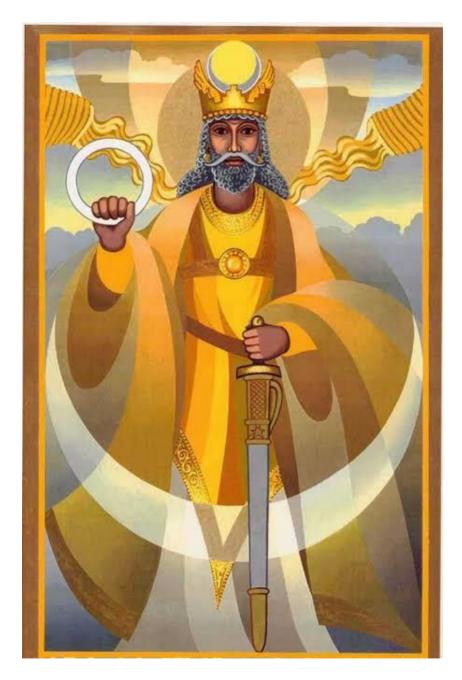

पारसी धर्म : सृष्टि निर्माता अहुर मज़्दा Zoroastrianism, Creator of Universe : Ahur Mazda

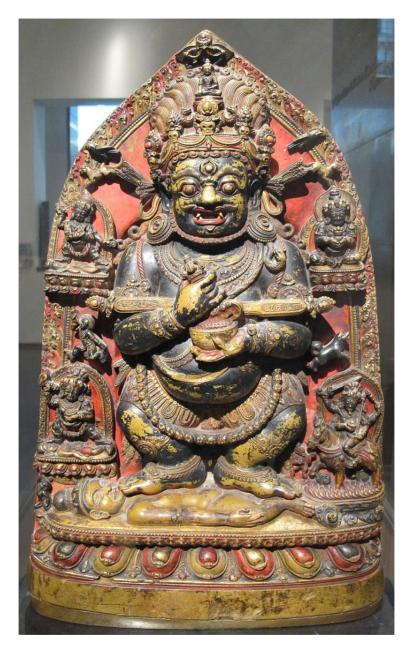

प्राचीन त्रिविष्टपम—तिब्बत के महाकाल की प्रतिमा Mahakaal Statue of Ancient Trivistpam - Tibet

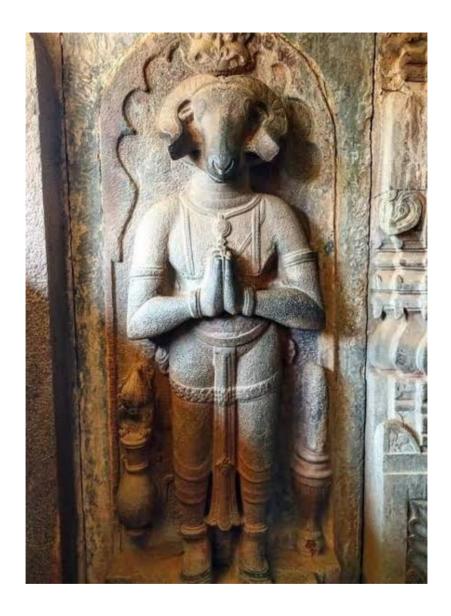

बकरे का सिर वाली दक्ष प्रतिमा, रामेश्वर मंदिर, कालडी, केरल Goat Headed Rare Statue of Daksh, Rameshwar Temple, Kaldim Kerala



प्राचीन पर्थिया मिस्र के सूर्यदेव "रॉ" Sun God of Ancient Persia - Egypt "RA"



रुद्रगण नन्दी Rudragan Nandi



वैदिक प्रजापति Vaidik Prajapati

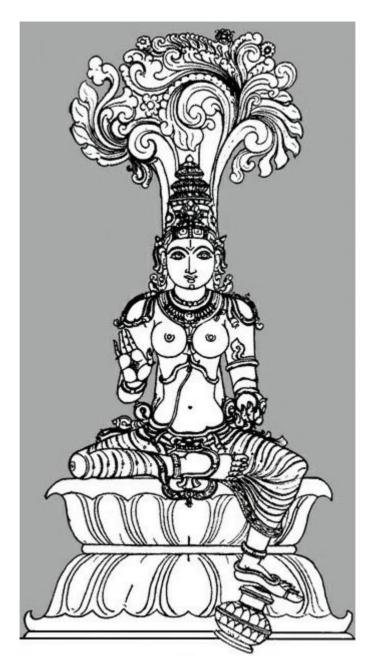

वैदिक श्री (खिल सूक्तानुसार) Vaidik Shree (According to Khil Sukta of Rigved)

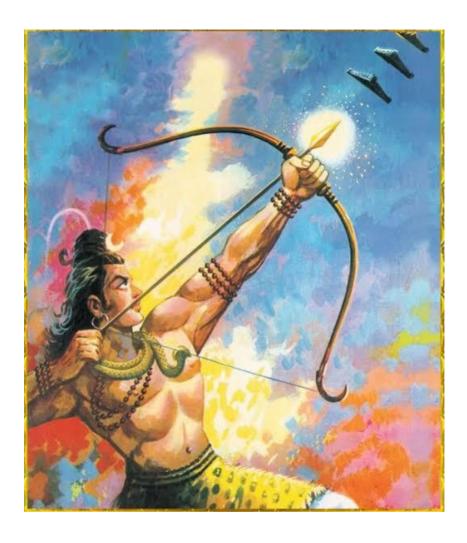

दुर्धर्ष दिव्य धनुर्धर : रुद्र परमेष्ठी Invincible Divine Archer : Rudra Parmesthi

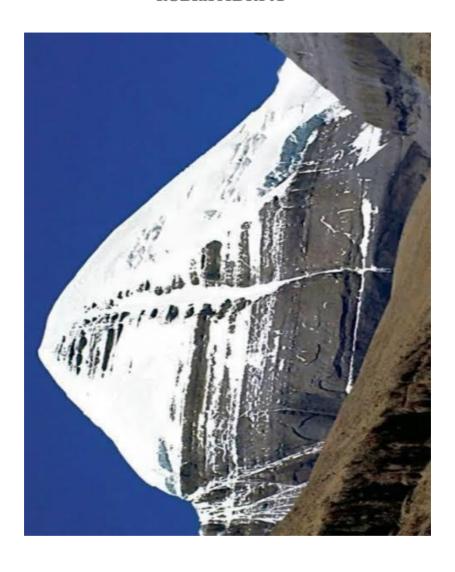

रहस्यपूर्ण कैलास Mystery of Kailas

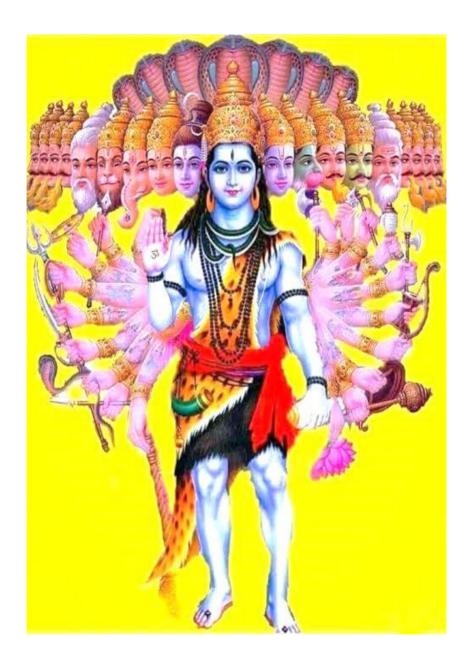

रुद्र का विराट् स्वरूप Virat Swaroop of Rudra

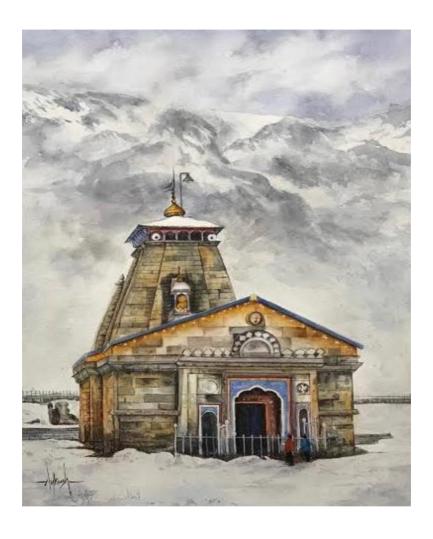

तुंगनाथ मंदिर, उत्तराखण्ड Tungnath Temple, Uttarakhand

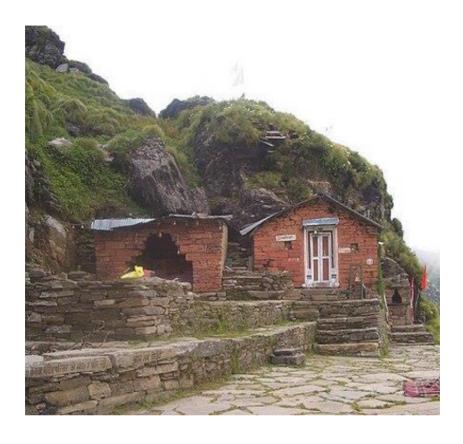

रुद्रनाथ केदार Rudranath Kedar

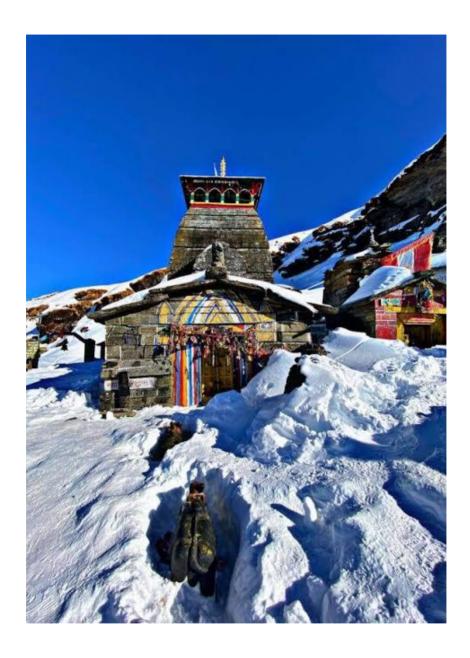

कल्पेश्वर केदार Kalpeshwar Kedar



श्री केदारनाथ प्राचीन चित्र : श्री नरनारायण ऋषि साधनास्थली Sri Kedarnath : Meditation Place Of Nar Narayan Rishi

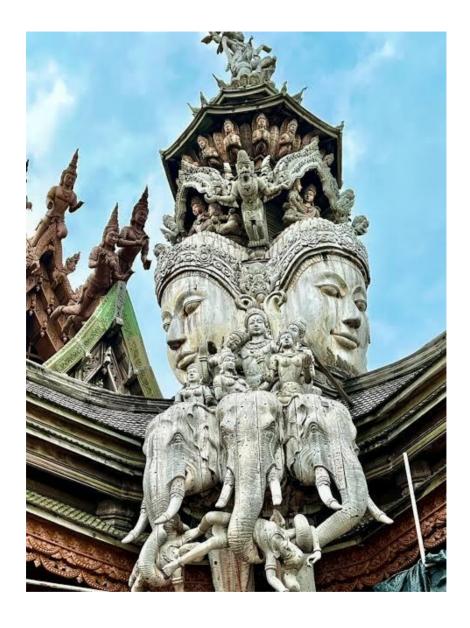

काष्ठ मंदिर : दक्षिण पूर्व एशिया Kastha Mandir : South East Asia

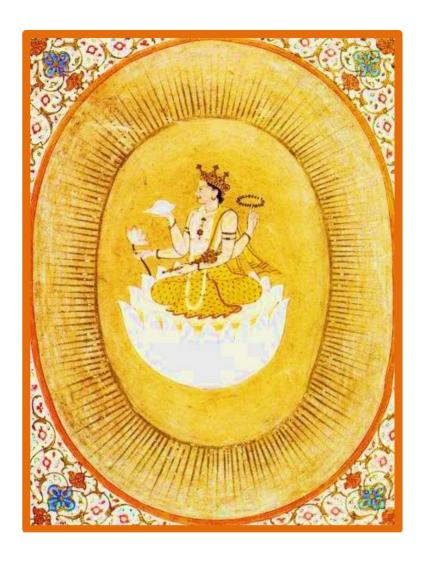

हिरण्यगर्भ Hrinyagarabh



वैदिक रुद्र देवता का जीवविज्ञान स्वरूप : श्री वी.जी. रेले Biological Figure of Vaidik God Rudra : Sh. V.G. Rele



वैदिक पंचमुखी पशुपतिनाथ, काष्ठमण्डप — काठमांडू, नीलकण्ठ — नेपाल Panchmukhi Rudra Pashupatinath, Kasthamandap - Kathmandu, Neelkanth - Nepal

Research & Compilation: 9

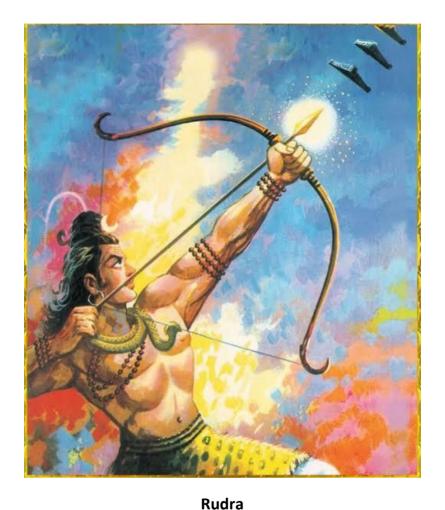

The Primordial Sat & Rt,
Creator Of The Panch Bhoot & Tri Tattva

The three Vedas—Rk, Yaju and Saam—reveals that Adi Rudra Mahabhoot was present before the creation of the five Bhootas. This single Aditattva was present everywhere in Paramvyom.

The hymn of creation (Nasdiya Sukta) informs us that before the creation of the universe, truth and untruth, light and darkness were and were not present. In other words, there was no other basis for the existence of the five Bhootas—sky, wind, fire, water, earth (Aakash, Vayu, Agni-Tej, Aapah-Jal, Prithivi) and Tritattva (truth, passions, darkness - Sat, Rajas, Tamas).

Aditbhoot, Aditattva, Anadi, Akhand, Sarvavyapt, Ananat Shaktiman, Avyakt, Mahaurja Roopi Mahachetna, Mahaprakriti Adirudra was present in Paramvyom. In other words, Adisristi is indeed Adirudra. From this basis or the main Mahatattva were born five Bhootas and Tritattva respectively. Adirudra was the base of all Bhootas and Tattvas. Because of the excess of the relevant Bhoota their names, attributes and power etc were separated. By this, the foundation of all the five Bhootas remained Adibhoot Rudra. Similar is the situation about the Tritattvas. This is the main reason, the Adibhoot Rudra is identified with every Vaidik God. The allegorical language of the Vedas enforces this truth by stating that "Rudra predominates the heart of all the Gods".

The layers of the secret of Adirudra knowledge are revealed in Rigveda's Purushsukta, Hiranayagarbhsukta, Vaksukta, Vishvakarmasukta, Prajapatisukta, Nasdiyasukta, Asayavamasyasukta, Martandotpattisukta etc. A common philosophical stream flows through all these Suktas according to which the core of the Sristi consists of a single Aditattva (Mahatattva and Prakrititattva). The desire for this Aditattva, Adibhoot, Adiurja led to the creation of Gods along with infinite universe and other creations. It means that form assumed by a

Devta is determined by the powers of different characteristics of Aditattva-Rudra.

With Gyanmaya and Atmik contemplation, the Adibhoot Aditattva, Adirudra performed Atmayajna as a Virat Purush. The universe was created with the help of Atmayajna. As a result, Virat Purush, Adibhoot Aditattva Adirudra himself adopted different forms and shapes. This Adibhoot Adirudra Parmesthi is known by different names. It is confirmed in the 164<sup>th</sup> Suktas's sixth Richa in Rigveda's first chapter. Scholars of Brahma address the Parbrahma or Parmesthi by different names—Vayu, Varun, Aryama, Mitra, Agni, Indra, Yam etc. Indra Mitram Varunmagnimahuratho Divyah S Suparno Garutman. Ekam Sadvipra Bahudha Vedatyagniam Yamam Matrishvanmahuh. (Rigveda 1.164.6)

In a sublime way, the Mantradrasta Rishis referred to Rudratattva as Mooltattva. Rt (Rit) tattva is the fundamental Chittatattva located in the universe. Rt Tattva (Rt - Cosmic Order, Eternal Law, The Principle of Natural Order, Universal Nature's Order) (Rt - Gati, Samghatno, Viyiti) is the foundation of the perception and retention of the universe. According to the Vedas, Rt Tatva has remained uninterrupted throughout the three eras. Both the Gods and mankind are obliged to follow the Rt Tattva. From Anadikal, Rt Tattva is the description of the knowledge of the real elements (tattvas). Satya is a form of Rt Tattva. It is the proper accomplishment of proven elements. Violation of the rules of Rt Satya is prohibited. Not obeying the vow is Anart. Apaurooshay Veda holds upholding the truth - satya and Rt most important for both the Gods and human kind.

According to the Vedas, at the time of the incarnation of the universe "Rtam Cha Satyam Cha" was the base. The violators of the rules of the truth -satya and Rt were called 'Dasyu'.

Rigveda's Adirudra is the ultimate truth - satya and Rt. Rigveda presents Rudra as the highest punishment giver: 'Rudra Nyaydhishah' (Rigveda 1.114.3). Being numerous-eyed, Rudra is able to keep day and night vigil on activities of everyone in the universe. Account of every truth and untruth by mankind is being kept. The divine guptchar ie. detectives of the Rudra in the form of Vayu, Agni, Varun, Sun etc. are compiling details of the activities of mankind. Guptchar Detectives of the Rudra-like Varun are spread in the universe in various forms. No activity of the man is hidden from the innumerable rays of the sun. The Rudra form of Vayu is evaluating the misconduct and good conduct of human beings. Marut, the son of Adirudra, is present everywhere in the mortal world. Rudra, the divine giver of highest punishment, always wears the bow and arrow. He reacts with lighting speed Vidyut Vajra or Baan. The Sun God presents a report on daily activities at sunset to Rudra-like Varun. The Vedas prescribe punishment for wrong deeds. It is the duty of the highest punishment giver to punish those who stray from the path of the Rit satya. Neither Rudra-like Varun nor Rudra hesitate to award punishment.

Vaidik gods faced extraordinary trouble due to the departure of the Prajapati towards his own daughter for sexual desire. The Vedas tell us that Prajapati is a son of Rudra. Who will punish Prajapati for this crime? No god had this capability. Taranhar Adirudra overcame this grave crisis by killing Prajapati as punishment and re-established moral values. This is a high mark of moral awakening of Vaidik Rudra. Rigved mentions that Rudra consumed poison with Keshi to establish Adiswaroop. In the same context is the description of the construction of impenetrable Tripur in Dyulok, Antariksh and Prithivi by Asurraj. All the Gods failed to penetrate Tripur. In the end, the Gods requested the all-capable Rudra to destroy the Tripur. Rudra demonstrated the extent of his best ability. His 'Yam' form indicates the god of death and the 'Amrit' form indicates Moksha.

Adirudra began to be called "Amritmaya" during the Rigveda era itself. Satyadharma Rudra was hailed as 'Omkar' (Pranav). The Triyambak form is not about three eyes but denotes father of all the three Loks. Triyambak Rudra is the controller of the universe, protection and total destruction. He was also fostering the existence of the three Bhuvans. All the three Loks, all gods and mankind tremble with fear when he is angry. He is the lord of life and death in the Mritunjaya Mantra. From Rigveda to Yajurveda, Rudra requests in most of the Richas two and fourlegged beings to shun violence.

From the philosophical point of view, Rudra is the exponent of equanimity and true Dharma. Rudra is also—Adhisthata (Gritspati), Adigyani (Prachetas), Mahavidvan (Pulasti), preacher of the highest knowledge (Udgurman), Updehsak (Adhivakta), counsel for giving advice (Mantri), Prashansaniya (Shlokya), Updeshak (Paramarshak), creator of Bhuvans (Bhuvanani Chaklrip), father of Bhuvans (Bhuvanasya Pita), god of Bhuvan

(Bhuvanasya Ishanah Rudrah) etc. So, the secret of receiving enlightenment and divine knowledge lies with "Rudravidya".

A glimpse of the Vishvaroop or universal nature of Rudra is clearly visible in the Richas of Rigveda. The Rudrasukta of Yajurveda (16<sup>th</sup> chapter) introduces the gigantic form of Adirudra and Sristi Vidya. Rudrasukta is the gateway to Rudravidya. Deep knowledge of the Vidyas of five Bhootas is a primary compulsion for Rudravidya. Perfect knowledge of the five Bhootas were couched in mysterious, diplomatic, speculative, symbolic, allegorical, multi-meaning, spiritual, expressive language. The Varun Vidya knowledge incorporating Surya Vidya of Madhu Vidya is Sutratmak in Veda. The question is what is Vaidik Madhu Vidya? It appears, the Mantradrashta Rishis kept the secrets of Rudravidya in an Indrajaal due to the Aditattva of Rudratattva.

It is astonishing that the Vedas include two contradictory forms. 'Aghor-Ghor' and 'Bhav-Sharva' of Rudra, these are two opposite forms of Rudra. Aghor means gentle and cool and Ghor means horrible, crude, destroyer. Bhav means convergence, genesis, birth and Sharva means destruction and killing. It lacks in the other prominent gods in Rigveda. In the same vein, one who makes other cry is Rudra. Just the opposite, "the one who spreads knowledge is Rudra". "Rudra! Rootah Satyopdesha. Raati Dadati Tatsambudho (Rigveda 1.114.3). "Roudayati iti Rudrah". Yajurveda says that one who destroys sorrow is called Rudra. Root Dukham Dravayati Rudrah. Ravanam Root Gyanam Rati Dadati (Yajurveda 16.1). Those who give rise to diseases are called Rudra. Rudra is the reason behind pollution,

contaminated water, land emitting foul smell, malpractices etc. Rudra Rogam Raati Dadati Iti Rudrah Rogoutpadak. Ye Dannasu Vividhyanti Patreshu Jananah (Yajueveda 16.39). Rudrah Raganam Pralaygrit (Rigveda 2.33.3). Adirudra is presented as a divine physician in Rigveda. He carries with him medicines that provide relief. On earth, he takes the form of Vaidya and physician. The Vaidik science has called divine physician Ashwino a sons of Rudra.

The inclusion of various characteristics - Satogun, Rajogun and Tamogun—in Adirudra comes as a surprise. He is an Ekadash being in the Vedas. Rudra Ekadash Prana (Yajurveda). Yajurveda mentions Rudra-like Vayu: Rudrah Pranarupa Vayah. Rudra is life. Rudra brings well-being, joy and happiness. "Rudraiya Sukham". "Rudrasaya Shivasya". "Rudra Shankaraya". The Vedas have compared the welfare-minded Rudra with the following words: Shiv, Shivtar, Shivtam, Shambhu, Midhustam, Shankar, Masyaskar, Tvishimat, Mayobahy, Shipivisht, Vidyutaya, Sahsarksh etc. Rudra is a means to remove the sorrows in the world. He is like Bhagwah Bhagwan, Ishan-Ishwar, Kalatamkasya Parmeshwar, Stotribh-Stuti and Rudra Vishwaroop. Virupaksha Rudra adopts different forms. According to the Vaidik science, the Mahavir who makes enemies cry is called Rudra. "Rodyati Shatrun Iti Rudra Mahavirah". Vaidik science says the judge who makes bad elements cry is called Rudra. "Rodyati Dushtan Iti Rudra Nyaydhish". In the Rudrasukta of Yajurveda, Rudra is the highest Brahm-Parbraham and Atyaroop Kanisth Deva. Besides, Rudra is also the Devsabha Adhyaksha and Ganadhipati.

A different kind of Rudra is inherent in inside human beings for which Rudra manifested in many forms. The Rudra is the lord of all the skills, modes, deeds, knowledge, business, agriculture, Shastra etc. of the universe. Rudra is master of all the creative work. The Vedas also present Rudra as a Rishi and a Kavi - poet. Thus, Rudra declares himself as the head of Sadkarm. As opposed to this, Rudra is also the lord of all the criminal activities and degenerates—thieves, looters, swindlers, tyrants, smugglers, dacoits, counterfeiter, deceiver, breaker of the law, courtesans and those who stray with lust. Rudra is the owner of all the things good or bad about mankind. He views everyone with equanimity, without any discrimination. Rudra creates agreements and disagreements. He gives harshest punishment according to the man's guilt and when pleased awards riches, both spiritual and materialistic.

According to the Suktas in Rigveda and Yajurveda, Rudra is the overlord of the trees and also the tree itself. He has been called "Harikesh, Vanadhipati, Vrikshadhipati" the one with green hair. He also lords over the mountains - Nags. He is the Varun and Agni. In addition, he (Pashupati) is also the owner of animals like the bullock, horse etc. These descriptions make it clear that Rudra is entrenched equally in the root and the consciousness of the universe.

The Vedas say that the blue skies are the hair of the gigantic form of Rudra (Neel Shikhand) (Virat Purush). Absorbing water in the form of the sun, Rudra is Neelgreeva. The constellation in the sky is the garland of Rudra. The Rigveda Rudra appears obscure but as white as crystal and copper coloured with

glimpses of blood dripping. "Ambika", the sister of "self-illuminated Rudra" appears in Yajurveda. Rudra's Vahan is Mooshak. Devangana Ambika is a symbol of the "divine Matrashakti of the Vedas". The name of "Vaidik Chandipath has been given for the Vaaksukta of the Rigveda". Appearing in a Kensukta of Atharva Veda, Rudra (Yaksha Roop) deprives gods Indra, Agni, Vayu etc. of their pride.

The 'Yavah' power of Rudra of the Vedas is a matter for research. Rudra's Vahan Mooshak comes as a surprise in Yajurveda and Brahman texts. The trident is not the arm of Rudra in all the four Vedas. Yajurveda calls Rudra's bow as "Pinak". Vaidik Rudra is Omkar. Adisurya Savita is constantly reciting the Pranav-Omkar, going by the Vedas. America's NASA has recorded the sun's sound with uninterrupted recitation of Omkar in the sun. Rigveda clearly preaches that "Rudra be searched in conscience".

According to the Atharvaveda, the Saptmurtti of the rule of Rudra finds mention in the different parts of the constellation in the universe. There is a sudden appearance of Ashtamurtti Rudra, Triyambak Hom, Shatrudiya Hom and Shulgav Hom in Brahman texts. All this is beyond the illusion of rituals. Western spiritual scholars indulged in disinformation on Shulgav etc. representing sacrifice of the bullock, though one of the titles of Rudra in the Vedas is "Rishabh". In the Vedas, Rishabh (bullock) has the form of Agni, Vaak and Ved. Rigveda has clearly instructed not to kill bullock, cow etc as it is prohibited. The word 'Go' has many meanings in the Rigveda. It means the power of the senses, knowledge, illumination, light rays, cow

etc. The word 'Medh' in the Vedas means no killing. It means increasing strength, improving intellect, being knowledgeable, intellectual, sacred, pure, new, religious, musician and righteousness. According to the Vaidik philosophy, the basic purpose of Yajna Hom is to do good deeds by Atmatyajna and dialogue with spiritual scholars. These efforts involve five prominent Mahayajna-Brahmayajna, Devyajna, Pitrayajna, Bhootyajna and Manushyajna. The Bhautikyajna is other form. The Shulgav Hom of Rudra in this context is a secret procedure.

From the Tattva element point of view, the mankind and living beings in the universe have the Rudra form. The elements are undivided from the Rudra. Rudra is cosmetic consciousness, intimate consciousness, mental consciousness, transcendental consciousness apart from individual consciousness and vital consciousness. Vaidik Rudra is a universal force, universal life, beyond the universe, uninspired and universality. That is why Vaidik Rudra is Durgrahya (imperceptible). Being transcendent in the Vedas, Rudra is described in Guhya - secretive style. Mantradrashta Rishis displayed highest poetic and creative intelligence in composing the Richas of Rudra. The Vaidik Rishis are transmitting Rudravidya through cosmetic intelligence, individual intelligence and individual consciousness. The Vedas explain in detail the cosmic consciousness and gods.

Pursuit of the four Vedas reveals that Rudra is Sarva Devamaya. Rudra includes all the Vaidik Gods. Even gods like Ganpati are portrayed in Rudra form in the Vedas or Rudra is Ganadhipati. Vaidik Mantradrashta Rishis interpreted all basic consciousness in the Rudra form. Aesthetics have been displayed in the

description of the jewels and beauty of Rudra. It is a repetition to say that Vaidik Rudra Tattva element is perceivable and Bhavagamya. Knowledge of Rudra can be gained only through conscious force - Chittshakti and spiritual sense of intelligence. Basically, description of Rudratattva is Shabdateet. The Upanishads have presented the philosophical and spiritual aspect of Rudra. It requires study of prominent 108 Upnishads and the unpublished 78 Upnishads.

The arrival of Vaidik Rudra was presented in a new form in Aagam. As a result, Rudramat or Shaivamat was born. Shaivamat presented the Vaidik context of Rudra's killing of Prajapati as killing of lustful Brahma accompaning Saraswati. During the Rishikaal the sea churning (Samudra Manthan) took place because of the curse on Indra by Rishisherstha Durvasa. During the sea churning, first appeared the Kaalkoot poison. By consuming the poison, Shiva came to be known as Neelkanth. Shiva killed Tripurasur. It was Shiva who presented the Sudarshan Chakra to Vishnu. The moral climax of Shiva-Sharabh Swaroop came with killing of Vishnu's Narsinghavatar, Yam, Kamdev and Pataki Brahma. The Mahaganpati form of Rudra is a separate god and Uma-Parvati is the wife. 'Ling' worshiping became an import form of worshiping Shiva in Shaivamat during Puran era. The second important form of Rudramat-Shaivamat is worship of "Shakti". Mahamata Ambika of the Vaidik era is projected in a big universal form.

The descriptions in Nigam or Trayi Vedas were stretched in Purana, Ramayana, Mahabharata and Tantra. "This extension is opposite to Vaidik philosophy and Upasana". Here it will be better to remember that according to Rigveda and Yajurveda Mantradrasta Rishis were the first one to praise Vaidik Rudra as Shiv - auspicious (Mangalam). Vaidik Rudra associated with Keshis and Munis and Shiva's Yoga exercises. It led to the emergence of Shiva's Mahayogi form in Pauranic era. Later, Upasana, the "basic Rudra element of ancient Vaidik Rudra disappeared".

The so-called Brahm scholars subscribing to Western values left no stone unturned to weaken the basic premise of Vaidik Rudratattva. They declared Rudra as a secondary God -Madhyam Devata and the Deva of Vidyut, storm and Jhanjhawat etc. Their argument was that the Rigveda had merely three Suktas of Rudra, Pardon! The first Bhoot Aakash has no independent Sukta in Rigveda. In the last Bhoot Prithivi also there is only one Sukta in Rigveda. Also, Rigveda has one Sukta each of Vayu and Vaat. Are the three Bhoots—Akash, Vayu and Prithivi—Gaun? No! Besides, Western scholars have been hopelessly unable to understand the difference between the various shades of the meaning of Sanskrit words—spiritual, philosophical, allegorical, symbolic, expressive, mysterious, multi-meaning, decorative, esoteric, ornamental, compact, symptomatic, secretive, condensed. expressional, phonetic and abbreviated. Commentators of Vaidik Kosha - Maharishi Yaska have accepted that they have been unable to find the meaning of many words used in the Vedas. That is why some Vaidik scholars had the temerity of calling Rudra the god of Akashiya Vidyut, Parvat, Aranya, Toofan (lighting, storm of wind, thunderbolt), mountains etc. This is the result of 'Yatha Drishti Tatha Shrishti' (our world view is

determined by our perception). The philosophy of Rudra did not manifest itself before him.

Parmesthi Rudra Vidya is the mainstay of the highest philosophy and spiritualism of Bharatvarsh, the spiritual guru of the world. Adigyani plead with Vagish Rudra to provide Tattvagyan to the world. To describe Rudra Vidya in words is impossible, like plucking stars from the sky. From the Vedottar era, Vaidik Saptrishis are imparting knowledge and training in Rudravidya in invisible, secret Ashrams (Kailash Himnad). The secret Brahmvid Sabha selects candidates for Rudravidya. Brahm scholars believe that Rudravidya can be assimilated only through acquiring Rudra form.

Rudravidya has outlined parts of the Tattvagyan of Adirudra. But much of Rudratattva still remains to be unveiled.



# शोध सन्दर्भ : 9

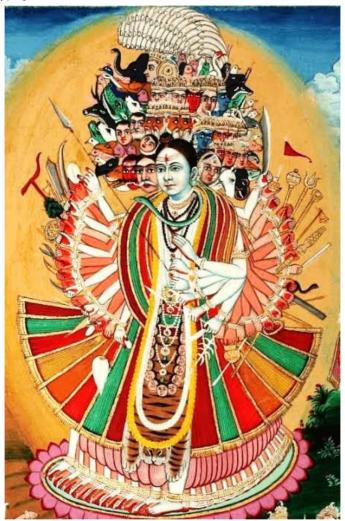



# रुद्र ही परम सत्य, ऋत पँचभूत, त्रि–तत्त्व रचयिता

त्रयी वेद—ऋक्, यजु, साम के अनुसंधान से अभूतपूर्व रहस्योद्घाटन होता है, कि पँच भूतों के प्रगटीकरण से पहिले आदिरुद्रतत्त्व, आदिमहाभूत रुद्र विद्यमान रहा। यह एकमात्र आदितत्त्व रुद्र परमव्योम में सर्वत्र रहा। नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि रचना से पहिले सत्य एवं असत्य और अंधकार और प्रकाश भी नहीं रहा अथवा रहा। अर्थात् ब्रह्माण्ड एवं सृष्टि की उत्पत्ति पँच भूत—आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी और त्रितत्त्व—सत्, रजस, तमस के अस्तित्व का भी कोई ओर छोर नहीं रहा।

आदिभूत आदितत्त्व—अनादि, अखण्ड, सर्वव्याप्त, अनन्त शक्तिमान्, अव्यक्त, महाऊर्जा रूपी महाचेतना, महाप्रकृति आदिरुद्र परमव्योम में (अव्यक्त रूप में) विराजमान रहा। अर्थात् आदिसृष्टि आदिरुद्र ही है। मूल अथवा प्रधान "महतत्त्व आदिरुद्र" से क्रमशः पँच भूत और त्रितत्त्व प्रगट हुए। सभी भूतों एवं तत्त्वों का आदिरुद्र ही मूल रहा। किन्तु सम्बन्धित भूत के आधिक्य के कारण उनके नाम, गुण—धर्म, शक्ति आदि अलग—अलग हुए। परन्तु सभी पँच भूतों का आधार आदिभूत रुद्रतत्त्व रहा। यही स्थिति त्रितत्त्वों की रही। यही मूलभूत कारण है कि "आदिभूत रुद्र का तादात्म्य प्रत्येक वैदिक देवता से है।" वेद की अलंकारिक भाषा में इसी तथ्य को कहा गया है कि "रुद्र सभी देवताओं के हृदय में विराजमान" है।

आदिरुद्रविद्या के रहस्य दर रहस्य की परतों को ऋग्वेद का पुरुषसूक्त, हिरण्यगर्भसूक्त, वाक्सूक्त, विश्वकर्मासूक्त, प्रजापितसूक्त, नासदीयसूक्त, अस्यवामस्यसूक्त, मार्तण्डोत्पत्तिसूक्त आदि खोलते हैं। इन सभी सूक्तों में एक ही दार्शनिक महाधारा का प्रवाह है। जिसके अनुसार सृष्टि के मूल में एक ही आदितत्त्व है (महतत्त्व एवं यही प्रकृति का आधार, महाप्रकृति तत्त्व है)। इस आदितत्त्व—आदिभूत—आदिऊर्जा की कामना से समस्त देवों सिहत अनन्त ब्रह्माण्डों एवं अनन्त सृष्टियों की उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ यह है कि आदितत्त्व रुद्र के विभिन्न कार्यों—शक्तियों के अनुरोध से धारित अलग—अलग नाम रूप हैं।

उस आदिभूत—आदितत्त्व—आदिरुद्र ने विशुद्ध ज्ञानमय, आत्मिक चिन्मय होकर विराट् पुरुष रूप से आत्मयज्ञ किया। आत्मयज्ञ से ही सृष्टि का निर्माण किया। परिणामतः विराट् पुरुष स्वरूप आदिभूत आदितत्त्व आदिरुद्र स्वयं असंख्य रूप धारण करके भिन्न—भिन्न संज्ञाओं का भाग एवं आकार बना। यह आदिभूत आदिरुद्र परमेष्ठी अनेक नाम रूपों से जाना जाता है। इसकी पुष्टि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के एक सौ चौसठवें सूक्त की छठी ऋचा करती है: "ब्रह्मविद एक ही परमब्रह्म अथवा परमेष्ठी को अनेक नामों—वायु, वरुण, अर्यमा, मित्र, अग्नि, इन्द्र, यम आदि नामों से सम्बोधित करते हैं।" इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्। एकं सिद्वप्रा बहुधा वदत्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहः।। ऋग्वेद 1.164.6।।"

मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने उदात्तभाव से "रुद्रतत्त्व को ऋततत्त्व एवं सत्य" की संज्ञा दी। ऋततत्त्व जगत् के मूल में अवस्थित "चित्तत्त्व" है। "ऋततत्त्व" ही सृष्टि के विधारण, पालन—पोषण की आधारशिला है। वेद के अनुसार ऋततत्त्व तीनों कालों में निर्बाध रूप से है। "ऋततत्त्व का पालन करने के लिये देवता एवं प्राणिमात्र बाध्य है।" अनादिकाल से अस्तित्ववान् पदार्थों अर्थात् तत्त्व का यर्थाथ ज्ञान वर्णन ऋततत्त्व है। ऋततत्त्व का ही रूप "सत्य" है अर्थात् प्रतिपाद्य पदार्थों वस्तुओं तत्त्वों का यर्थाथ सम्पादन है। ऋत सत्य के नियमों का उल्लंघन अपराध है, ये अलंघनीय हैं, इस वचन का पालन नहीं करना "अनृत" है। अपौरुषेय वेद में देवताओं और मनुष्यों के लिये ऋत एवं सत्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। वेद के अनुसार समूची सृष्टि की उत्पत्ति के साथ "ऋतं च सत्यं च" मूल में रहा। साथ ही ऋत एवं सत्य के नियमों की अवहेलना करनेवालों को "दैस्यू" की संज्ञा दी गई।

ऋग्वेदीय "आदिरुद्र ऋत एवं सत्य" है। ऋग्वेद में रुद्र महादण्डाधिकारी के रूप में हैं : "रुद्रः न्यायाधीशः"।।ऋग्वेद 1.114.3।। रुद्र सहस्राक्ष होने से जगत् के प्रत्येक प्राणी (मनुष्य) के कार्यों और संकलित संचित कार्यों—कर्मों का निर्निमेष निरीक्षण दिन—रात करते रहते हैं। हर पल मानव के असत्य, सत्य का लेखाजोखा रखा जा रहा है। रुद्रस्वरूप वायु, अग्नि, वरुण, सूर्य आदि के दिव्य गुप्तचर मानवीय कार्यों का संकलन कर रहे हैं। रुद्रस्वरूप वरुण के गुप्तचर जगत् में विविध रूपों में हैं। रुद्रस्वरूप सूर्य की असंख्य किरणों से कोई मानवीय कर्म छिपा नहीं है। रुद्रस्वरूप वायु प्राणियों के कदाचार सदाचार का अंकन कर रहे हैं। आदिरुद्र के पुत्र मरुत् मृत्युलोक—पृथिवी पर सर्वत्र फैले हैं। दिव्य महादण्डाधिकारी रुद्र सदैव धनुष्य पर शर को चढ़ाये रहते हैं। उनका विद्युतमयवज्र है। रुद्रस्वरूप वरुण को प्रतिदिन सूर्यास्त के समय सूर्य देवता दिनभर के कार्यों की रपट पेश करते हैं। वेदानुसार अनृत के लिये दण्ड देने का विधान है। महादण्डनायक देव का कर्तव्य है कि वे ऋत—सत्य उल्लंघन कर्त्ताओं को दण्ड दें। रुद्रस्वरूप वरुण और रुद्र दोनों तत्क्षण दण्ड देने से नहीं चूकते हैं।

वैदिक देवों के सामने "पातकी प्रजापित" द्वारा दुहिता गमन से अप्रत्याशित अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हुआ। वेद में प्रजापित रुद्र से जिनत होने से उनके पुत्र हैं। प्रजापित को इस महापराध के लिए कौन दण्ड दे? किसी भी देवता में यह सामर्थ्य नहीं थी। इस महासंकट से तारणहार आदिरुद्र रहे। रुद्र ने दण्डस्वरूप प्रजापित वध करके नैतिक मर्यादाओं की पुनर्स्थापना की। यह वैदिक "रुद्र का सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष है।" ऋग्वेद में ही "रुद्र ने केशी

के साथ विषपान कर आदिस्वरूप स्थापित किया।" इसी शृंखला में दैत्यों द्वारा द्युलोक, अन्तरिक्षलोक, पृथिवीलोक पर अभेद्य त्रिपुरों के निर्माण का वृत्तान्त है। सभी देवता त्रिपुरों के विध्वंस में असमर्थ रहे। अन्त में सर्वसामर्थ्यवान् रुद्र से देवताओं ने दैत्यों के पुरों के संहार की प्रार्थना की। रुद्र ने "त्रिपुर संहार" कर अपनी सर्वोत्कृष्टता का परिचय दिया। उनका "यम" स्वरूप मृत्यु के देवता सूचक है और "अमृत" स्वरूप मोक्षदायक है।

ऋग्वेदीय काल में ही "आदिरुद्र अमृतमय" कहलाये। सत्यधर्मा रुद्र को "ओंकार" (प्रणव) की संज्ञा मिली। "त्र्यम्बक रूप तीन नेत्रवाले नहीं अपितु तीनों लोकों के पिता हैं।" त्र्यम्बक रुद्र सृष्टि—स्थिति—संहार के नियामक हैं। त्र्यम्बक रुद्र ही तीनों भुवनों की पुष्टि (उत्पत्ति, संचालन, पालन, वृद्धि) करते हैं। रुद्र के कोप से तीनों लोक, सभी देवता, असुर और मनुष्य काँपते हैं। वैदिक मृत्युंजय मंत्र में रुद्र जीवन एवं मृत्यु के स्वामी हैं। ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक की अधिकांश ऋचाओं में रुद्र से कोप में द्विपद एवं चतुष्पद प्राणियों की हिंसा नहीं करने की विनती की गयी है।

दार्शनिक रूप से रुद्र "समभाव, सत्यधर्म के प्रतिपादक" हैं। रुद्र आदिज्ञानी (प्रचेतस), ज्ञान के अधिष्ठाता (गृत्सपति), महाविद्वान (पुलस्ति), उत्तम ज्ञान का उपदेश करनेवाले (उद्गुरमाण), उपदेशक (अधिवक्ता), हित की मंत्रणा देनेवाले (मंत्री), प्रशंसनीय (श्लोक्यः), उपदेश देनेवाले (प्रमृशः), भुवनों के रचनाकार (भुवनानि चाक्लृपे), भुवनों के पिता (भुवनस्य पितर), भुवनों के ईश्वर (भुवनस्य ईशानः रुद्रः) आदि हैं। महापराक्रमी अजेय रुद्र "आदिब्रह्मज्ञान के एकमात्र व्याख्याता" हैं। उन्हें "वागीश" कहा गया है। अतः आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान का रहस्य रुद्रविद्या से ही प्राप्त किया जा सकता है।

रुद्र के विश्वरूप की झलक ऋग्वेद की ऋचाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। वहीं वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद का रुद्रसूक्त (सोलहवाँ अध्याय) आदिरुद्र के विराट् स्वरूप और सृष्टिविद्या से परिचय करवाता है।" "रुद्रसूक्त रुद्रविद्या का प्रवेशद्वार" है। "रुद्रविद्या ज्ञान के लिये पँच भूतों की विद्याओं का गुह्यज्ञान प्राथमिक अनिवार्यता है।" वेद में पँच भूतों का तत्त्वज्ञान रहस्यात्मक, कूटात्मक, गूढ़ात्मक, प्रतीकात्मक, ध्वनिपरक, लक्षणात्मक, सूत्रात्मक, अलंकारिक, अभिव्यंजनापरक, बहुअर्थी, संहत, संक्षिप्त, अध्यात्मपरक शैली में है। वेद में "मधुविद्या" द्वारा "सूर्यविद्या", "वरुणविद्या" ज्ञान का सूत्र है। यक्षप्रश्न यह है कि वैदिक मधुविद्या क्या है? रुद्रतत्त्व के आदिभूत, आदितत्त्व होने से मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने रुद्रविद्या को रहस्यों के इन्द्रजाल में रखा लगता है।

यह चौंकानेवाला है कि वेद में रुद्र के दो परस्पर विरोधी स्वरूप हैं। "अघोर-घोर एवं भव-शर्व रुद्र", ये रुद्र के दो एक-दसरे से विपरीत रूप हैं। अघोर का अर्थ है – सौम्य और घोर का अर्थ है – भयानक क्रूर। भव का अर्थ है — संसुति, उत्पत्ति, जन्म और शर्व का अर्थ है — संहार, मार डालना। ऋग्वेद के दूसरे प्रमुख देवों में इसका अभाव है। इसी क्रम में कहा है : "जो दूसरे को रुलाता है, वह रुद्र है : रोदयति इति रुद्र:।।" अथवा रुलाने का धर्म रुद्र है। इसके उलट "जो ज्ञान का सदोपदेश देता है, वह रुद्र है : रुद्र! रुतः सत्योपदेशान् राति ददाति तत्संबुद्धौ।।" ऋग्वेद 1.114.3।। यजुर्वेद में कहा है कि दृ:ख का जो नाश करता है, वह रुद्र कहलाता है।। "रुत् दु:खं द्रावयति रुद्रः। रवणं रुत् ज्ञानं राति ददाति।। यजुर्वेद 16.1।। रुद्र रोगों को उत्पन्न करनेवाले को कहते हैं। रुद्र ही प्रदुषित वायु, सड़ा हुआ जल, दुर्गन्धयुक्त भूमि, कुपथ्य आदि समस्त का कारण है : "रुद् रोगं राति ददाति इति रुद्रः रोगोत्पादकः।।" "येऽन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्।।" यजुर्वेद 16.39 || "रुद्रः रोगोणां प्रलयकृत् || ऋग्वेद 2.33.3 ||" ऋग्वेद में "आदिरुद्र दैव्य भिषज्" हैं। वे अपने साथ रोग निवारक ओषधि रखते हैं। उनके पृथिवी पर रुद्ररूपी वैद्य-चिकित्सक हैं। वैदिक विज्ञान में दिव्य चिकित्सक अश्विनौ को रुद्र का पुत्र कहा गया है।

आदिरुद्र में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का समावेश चिकत करता है। वेद में रुद्र एकादश प्राण हैं: "रुद्राः एकादश प्राणाः।।" यजुर्वेद।। यजुर्वेद में रुद्रस्वरूप वायु का उल्लेख है: "रुद्राः प्राणरूपा वायवः।" रुद्र ही प्राण है। रुद्र कल्याण, मंगल, सुखकर्ता हैं। "रुद्रियं—सुखं"।। "रुद्रस्य शिवस्य"।। "रुद्राय शंकराय"।। वेद में कल्याणकारी रुद्र के लिये — "शिव, शिवतर, शिवतम, शम्भु, शंकर, मयोभव, मयस्कर, अघोर, सुमंगल, शंगु, मीढुष्टम, त्विषीमत्, शिपिविष्ट, विद्युत्य, सहस्राक्ष" आदि उपमाओं का प्रयोग किया गया है। रुद्र जगत् के दुःखों को दूर करने का साधन है। रुद्र "भगवः भगवान्," "ईशान—ईश्वर", "कालात्मकस्य परमेश्वर", "स्तोतृभि—स्तुति योग्य" एवं "विश्वरूप" हैं। वे "विरूपाक्ष" — नाना प्रकार के रूप धारणकर्ता हैं। वैदिक विज्ञान के अनुसार शत्रुओं को रुलानेवाले महावीर को रुद्र कहते हैं : "रोदयितशत्रून् इति रुद्रः महावीरः।।" दुष्टों को रुलानेवाले न्यायधीश को रुद्र कहते हैं : "रोदयित दुष्टान् इति रुद्रः न्यायाधीशः।।" यजुर्वेद के रुद्रसूक्त में रुद्र श्रेष्ठतम ज्येष्ठ ब्रह्म—परमब्रह्म और अत्यरूप कनिष्ठ देव भी हैं। इसके अलावा रुद्र देवसभाध्यक्ष एवं गणाधिपति हैं।

इससे भिन्न रुद्र ही प्राणिमात्र में है। इसीलिये एक रुद्र और असंख्य रुद्र प्रस्तुत हुए। रुद्र रूप ही जगत् के समस्त कौशल, विधाओं, कर्मों—विद्या—वाणिज—क्षत्र—कृषि आदि के अधिपति हैं। जगत् के सभी सृजनात्मक कर्मवालों के अधिष्ठाता रुद्र ही हैं। वेद में रुद्र "ऋषि" और "किव" रूप में भी प्रगट होते हैं। इस प्रकार रुद्र जगत् सद्कर्मों के अधिपति स्वयं को ही घोषित करते हैं। इससे बिलकुल अलग जगत् के सभी पतित कर्म, अपराधिक कर्म, दुष्कर्म, कदाचार करनेवालों—चोर, लुटेरा, कपटी, आतातायी, तस्कर, दस्यु, जालसाज, धोखेबाज, नियम तोड़नेवाला, गणिका, रात्री में दुष्ट कामना से विचरण करनेवाला आदि के स्वामी स्वयं रुद्र हैं। रुद्र मनुष्यों के सभी कर्मों—अच्छे, बुरे के अधिष्ठाता हैं। अर्थात् रुद्रांश ही प्राणिमात्र में है। रुद्र सभी को समभाव से देखते हैं, भेद नहीं करते हैं। रुद्र ही सद्मित और दुर्मित को उत्पन्न करते हैं। रुद्र मानवीय कर्मों के अनुरूप घोर रूप में कठोरतम दण्ड देते हैं और प्रसन्न होकर धन—अध्यात्मिक, भौतिक, दैविक देते हैं।

ऋग्वेद और यजुर्वेद के रुद्रसूक्त के अनुसार रुद्र ही वनों के अधिपति एवं वृक्ष स्वरूप हैं। उन्हें हरिकेश—हरे पत्तों के केशवाला कहा गया है। रुद्र ही पर्वतों के अधिपति हैं। रुद्र ही वरुण—जल और अग्नि हैं। इतना ही नहीं रुद्र वृषभ, अश्व आदि पशुओं के भी स्वामी हैं। यह वर्णन स्पष्ट करता है कि जगत के जड़ और चेतन दोनों में समान रूप से रुद्र अवस्थित हैं।

वेद में "विराट् स्वरूप रुद्र का नीला आकाश ही केश हैं" (नीलिशखण्ड)। "सूर्य रूप में जल हरण के कारण रुद्र नीलग्रीवा हैं।" आकाश का "नक्षत्र मण्डल रुद्र का मुण्डमाल" है। ऋग्वेदीय रुद्र अव्यक्त, स्फटिक के समान श्वेत वर्ण और रक्त झलकने से ताम्र प्रतीत होते हैं। स्वयं प्रकाशी रुद्र की भिगनी "अम्बिका" यजुर्वेद में अवतिरत होती है। देवांगना अम्बिका वैदिक "दिव्य मातृशक्ति"—"दैवी शक्ति" का प्रतीक हैं। ऋग्वेद के "वाकसूक्त" को वैदिक "चण्डीपाठ" की संज्ञा दी गई है। वैदिक सरस्वती के अधिष्ठाता रुद्र हैं। अथवेवेद के केनसूक्त में "रुद्र यक्ष" के रूप में प्रगट होकर इन्द्र, अग्नि, वायु आदि देवों का गर्वहरण करते हैं।

वेदोक्त रुद्र की "यव्ह" शक्ति अनुसंधान, शोध का विषय है। यजुर्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में "रुद्र का पशु मूषक" होना चौंकाता है। चारों वेदों में रुद्र का शस्त्र "त्रिशूल" भी नहीं है। यजुर्वेद में रुद्र के धनुष्य का नाम "पिनाक" है। वैदिक "रुद्र ओंकार है।" वेद में आदिसूर्य सविता निरन्तर प्रणव—ओंकार का पाठ कर रहा है। अमेरिकी नासा ने सूर्य की ध्वनि अंकित की, उसमें सूर्य

लगातार ओंकार पाठ कर रहा है। ऋग्वेद में अत्यन्त स्पष्ट रूप से उपदेश है कि रुद्र को अन्तःकरण में ही खोजें।

ब्रह्माण्ड के नक्षत्रों की कक्षाओं. समस्त दिशाओं के अधिष्ठाता रुद्र की सप्तमृत्ति का उल्लेख अथर्ववेद में है। ब्राह्मण ग्रन्थों, श्रीतसूत्रों में एकाएक अष्टमूर्त्ति रुद्र, त्र्यम्बक होम, शतरुद्रिय होम और शूलगव होम प्रगट होते हैं। ये सभी कर्मकाण्ड के प्रपंच से परे हैं। पश्चिमी अध्यात्मिक विद्वानों ने "शूलगव होम" में वृषभ अथवा बैल की बिल का दुष्प्रचार किया। यद्यपि वेद में रुद्र की एक उपाधि "वृषभ्" है। वेद में वृषभ-साक्षात अग्नि, वाक् और वेद स्वरूप है। ऋग्वेद में स्पष्ट निर्देश है कि वृषभ, बैल, गाय, ब्रह्म आदि का वध नहीं करें। ये सभी "अवध्य" हैं। ऋग्वेद में "गो" शब्द बहुअर्थी है। गो का अर्थ ब्रह्म, इन्द्रिय शक्तियाँ, ज्ञान, प्रकाश किरण, गाय आदि है। दुसरे, वेद के "मेध" शब्द का अर्थ वध करना नहीं है। मेध का अर्थ-बलवर्धन, बुद्धिवर्धन, ज्ञानी, बौद्धिक, पवित्र, शुद्ध, नवीन, संवर्धन, संगतिकरण, धर्म्य आदि है। वैदिक विचार से यज्ञ होम का मूलभूत आशय सद्कर्म, सद्कार्य के लिये आत्मत्याग–समर्पण, अध्यात्मविदों–ब्रह्मविदों की ब्रह्मतत्त्व संवाद आदि है। वैदिक यज्ञों के दो प्रकार हैं : व्यष्टि, समष्टि। समष्टि यज्ञ महायज्ञ है। वैयक्तिक यज्ञों में पँच महायज्ञ—ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितुयज्ञ, भृतयज्ञ एवं मनुष्ययज्ञ मुख्य हैं। परन्तु भौतिक यज्ञ इत्तर है। इस पृष्ठभूमि में रुद्र का "शूलगव होम रुद्रस्वरूप होने की गोपन प्रक्रिया है।" यह रुद्र ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है।

तत्त्व के दृष्टि से जगत् के समस्त मनुष्य अथवा जीव रुद्र रूप हैं। हम तत्त्वशः रुद्र से अविभक्त हैं। रुद्र ब्रह्माण्डचैतन्य, अध्यात्मिक चैतन्यम्, मनःस्थाचितिः, सर्वातीत चैतन्यम् के साथ व्यक्ति चैतन्यम् है। रुद्र शारीरिक चितिः एवं प्राणस्थचितिः है। वैदिक रुद्र समष्टिशक्तयः, विश्वप्राण—समष्टिप्राण, विश्वातीत, आवेशशून्य एवं सर्वलोकिकत्वम है। इसीलिये वैदिक रुद्र दुर्गाद्य है। वेद में रुद्रतत्त्व सर्वातीत होने से गुद्ध शैली में वर्णित है। मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने रुद्र की ऋचाओं में सर्वोच्च काव्य कला रिसक प्रज्ञा का प्रदर्शन किया है। वैदिक ऋषि ब्रह्माण्ड गतबुद्धि चैतन्य और व्यक्तिभूत चैतन्य की रुद्रविद्या की व्याख्या कर रहे हैं। वेद विश्वज्ञानम् और विश्वाधिदेवता रुद्र का विस्तार से वर्णन करता है।

चतुर्वेदों के अनुशीलन से रहस्योद्घाटन होता है कि रुद्र सर्वदेवमय हैं। "सभी वैदिक देव रुद्र में समाहित हैं।" यहाँ तक कि गणपति आदि आगम वर्णित देवता भी वेद में रुद्र रूप हैं। सभी जड़— चेतन रुद्र रूप हैं (रुद्रसूक्त)। वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने रुद्र और उनके आभूषणों के सौन्दर्य वर्णन में सौन्दर्यप्रज्ञा का परिचय दिया गया है। यह पुनरुक्ति है कि वैदिक रुद्रतत्त्व अनुभवगम्य और भावगम्य है। रुद्र का ज्ञान चित्छिक्ति, अध्यात्मिक बुद्धि से ही किया जा सकता है। रुद्रतत्त्व वर्णन मूलतः शब्दातीत है।

रुद्र के दार्शनिक, अध्यात्मिक पक्ष को उपनिषदों में प्रस्तुत किया गया है। इसके लिये प्रमुख एक सौ आठ उपनिषद् और अप्रकाशित अठहत्तर उपनिषद् (कुल 186) का अध्ययन आवश्यक है।

वैदिक रुद्र का आगम में नवस्वरूप प्रगट हुआ। परिणामतः "रुद्रमत अथवा शैवमत" ने अवतार लिया। रुद्रमत—शैवमत में रुद्र द्वारा प्रजापित वध प्रसंग ब्रह्मा के सरस्वती गमन पर वध के रूप में प्रगट हुआ। ऋषिकाल में ऋषिश्रेष्ठ दुर्वासा द्वारा इन्द्र को श्रीविहीन होने के शाप के कारण "समुद्रमंथन" हुआ। समुद्रमंथन के समय सर्वप्रथम "कालकूट विष" प्रगट हुआ। आगम में "शिव विषपान कर नीलकण्ठ" कहलाये। आगम में "शिव ने त्रिपुरासुर" का संहार किया। रुद्र—शिव ही विष्णु को "सुदर्शन चक्र" प्रदान करते हैं। आगम में शिव का सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष पदच्युत विष्णु के नृसिंहावतार वध और पातकी ब्रह्मा के वध से होता है। आगम में रुद्र का गणपित स्वरूप पृथक देवता है और उमा—पार्वती पत्नी है। शैवमत में लिंगपूजा शिवोपासना का प्रमुख रूप बन गई। शैवमत का दूसरा बड़ा स्वरूप "शिवत, पूजा" है। वैदिक काल की महामाता जगन्माता अम्बिका यहाँ विराट् स्वरूप में है।

अतः निगम अर्थात् त्रयी वेद के वृत्तान्तों को आगम—पुराण, रामायण, महाभारत एवं तन्त्र में मायावी नवविस्तार देकर समावेश किया गया है। यह "नविस्तार वैदिक दर्शन एवं उपासना के बिलकुल प्रतिकूल है।" यहाँ यह पुनः स्मरण करना चाहते हैं कि यजुर्वेद में सबसे पहिले वैदिक रुद्र की प्रशंसा उपाधि "शिव" पाई जाती है। वैदिक "रुद्र के केशियों एवं मुनियों" के साथ साहचर्य के परिणाम स्वरूप पौराणिक शिव के योगाभ्यास के साथ सम्बन्ध की उत्पत्ति हुई। अन्ततः पौराणिक काल में शिव का "महायोगी" स्वरूप उत्पन्न हुआ। "आगम में प्राचीन वैदिक रुद्र उपासना का मूल रुद्रतत्त्व गौण हो गया।"

वैदिक रुद्रतत्त्व के मूलाधार को पश्चिमी विचार के कथित ब्रह्मविदों ने अत्यन्त कमजोर करने में समूची शक्ति झौंकी। उन्होंने रुद्र को अप्रधान देवता और विद्युत्, तूफान, झंझावात आदि का देव घोषित किया। उनका तर्क रहा कि ऋग्वेद में रुद्र के मात्र तीन पूर्ण सूक्त हैं। क्षमा करें! प्रथम भूत आकाश

का ऋग्वेद में एक भी स्वतन्त्र सूक्त नहीं है। अन्तिम भूत पृथिवी का भी ऋग्वेद में मात्र एक सूक्त है। ऋग्वेद में वायु और वात के भी एक—एक सूक्त हैं। क्या तीन भूत—आकाश, वायु एवं पृथिवी गौण हैं, नहीं। दूसरे, पश्चिमी विद्वान वेद की संस्कृत के शब्दों के अध्यात्मपरक, दार्शनिक, सूत्रात्मक, प्रतीकात्मक, अभिव्यंजनात्मक, गूढ़, रहस्यात्मक, बहुअर्थी, अलंकारपूर्ण, संक्षिप्त, संहत, लक्षणात्मक, ध्वन्यात्मक आदि रूप के मूल अर्थ को समझने में बुरी तरह असफल रहे। "वैदिक कोश के भाष्यकार आचार्य यास्क तक ने स्वीकारा है कि वे वेद के अनेक शब्दों के अर्थ नहीं खोज पाये।"यही कारण है कि कुछ वैदिक विद्वानों ने रुद्र को आकाशीय विद्युत्, पर्वत, अरण्य, तूफान आदि का देवता कहने का दुःसाहस किया। यह "यथा दृष्टि तथा सृष्टि" का प्रभाव है। रुद्र की दार्शनिकता उनके समक्ष प्रगट नहीं हुई।

विश्व के अध्यात्मिक गुरु भारतवर्ष के सर्वोच्च दर्शन, अध्यात्म का मूलाधार परमेष्ठी रुद्रविद्या है। आदिज्ञानी वागीश रुद्र ही जगत् को तत्त्वज्ञान देने का अनुग्रह करते हैं। रुद्रविद्या को शब्दों में वर्णन करना "आकाश कुसुम तोड़ने" के समान असम्भव मुहिम है। वैदोत्तर काल से "वैदिक सप्त ऋषि गोपनीय अदृश्य गुप्त आश्रमों में रुद्रविद्या की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। गोपनीय ब्रह्मविद् सभा ही रुद्रविद्या के लिये चयन करती है।" ब्रह्मविदों का मानना है कि "रुद्र स्वरूप होकर ही रुद्रविद्या आत्मसात की जा सकती है।" माया के स्वामी रुद्र ही मायाजाल हटाने का अनुग्रह ब्रह्मजिज्ञासुओं पर करते हैं। उनका अनुग्रह नहीं होने पर माया का विभ्रम छाया रहता है।

रुद्रविद्या में आदिभूत आदितत्त्व आदिरुद्र के तत्त्वज्ञान के अंशों को रेखांकित किया गया है। यद्यपि रुद्रतत्त्व के अनेक रहस्यों का अभी भी उद्घाटित होना शेष है।।ऊँ।।



# विषय सूची

| 1.  | रुद्र ही परम सत्य, ऋत : पँचभूत, त्रि तत्त्व रचयिता (अंग्रेजी)                    | 81        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.  | रुद्र ही परम सत्य, ऋत : पँचभूत, त्रि तत्त्व रचयिता (हिन्दी)                      | 94        |
|     | ज्ञानखण्ड                                                                        |           |
| 3.  | रुद्र शब्द रहस्य!                                                                | 109       |
| 4.  | रुद्र के चार अक्षरों की माया                                                     | 118       |
| 5.  | रुद्र व्याख्या और वेद भाष्यकार                                                   | 120       |
| 6.  | रुद्र विश्वरूपम् : रुद्र के सैकड़ों नामरूप का इन्द्रधनुष                         | 124       |
| 7.  | सर्वजनीन सर्वव्यापक रुद्र सृष्टि स्वामी                                          | 132       |
| 8.  | मायाधिपति रुद्र                                                                  | 141       |
| 9.  | एकादश रुद्र : जगत् का आदि कारण                                                   | 148       |
| 10. | वेद के सप्तमूत्ति रुद्र से अष्टमूत्ति रुद्र                                      | 150       |
| 11. | पातकी प्रजापति वध                                                                | 153       |
| 12. | रुद्र : अध्यात्मिक दार्शनिक "समभाव"                                              | 155       |
| 13. | ऋग्वेद : मन्यु सूक्तः; मन्युरूप रुद्र                                            | 161       |
| 14. | ऋग्वेद : वागाम्भृणी सूक्त; रुद्र : अम्भृण प्राणतत्त्व की वागात्मा                | 171       |
| 15. | पर्थिया–मिम्र–सुमेर–सामी–हित्ति : वैदिक संस्कृति का सूर्योदय                     |           |
|     | एवं रुद्रोपासना                                                                  | 184       |
| 16. | ज़्यान के श्लोक : ध्यान श्लोक; गुप्तज्ञान संहिता और परमेष्ठी रुद्र               | 187       |
| 17. | कम्ब—चम्पा–मलय–स्याम–जावा–सुमात्रा–सिंहल : रुद्रलोक का वैभव                      | 190       |
|     | वेदखण्ड                                                                          |           |
| 18. | ऋग्वेदीय रुद्र सूक्तः प्रथम                                                      | 197       |
|     | गुप्त शतरुद्रिय मन्त्र; रुद्र प्रजापति वध; देवयान—पितृयान—मनुष्यलोक;             | त्रिपुर   |
|     | विध्वंसक रुद्र; अघोर—घोर रूपा रुद्र; रुद्र हस्त में पिनाकी धनुष,                 | ओषध;      |
|     | आसुप्रसन्न, ओढ़रदानी रुद्र; मृत्युंजय रुद्र मन्त्र; अज्ञान विनाशक असुज           | र रुद्र;  |
|     | समस्त ब्रह्माण्ड पालक रुद्र; महास्वरूप सर्वव्यापक रुद्र; रुद्र : सूक्ष्म बु      |           |
|     | साक्षात्कार; सत्यस्वरूप रुद्र समष्टि व्यष्टि उपाधि रहित; पापमूल भर               |           |
|     | रुद्र; अग्नि रुद्र नामवाला; रुद्र रोग रहित दीर्घायु प्रदाता; रुद्र : वेद-ब्र     | ह्मज्ञान  |
|     | दाता; रुद्रादि देवता कल्याणप्रद; रुद्रादि आवाहन; रुद्र : ऋषियों को ज्ञात         | ा; एक     |
|     | ब्रह्म, विविध नाम; रुद्रादिदेव अन्न देवें; शत्रु से रक्षा करे : श्रेष्ठ र        | रुद्रादि; |
|     | विघ्ननाश से रुद्र प्राप्ति; रुद्र : पाप से रक्षा; सूर्य का स्वामी स्वयं प्रकार्श | ो रुद्र;  |
|     | रुद्र सुखस्वरूप; सर्व अमंगलनाशक रुद्र; इक्कीस नदी सहित रुद्र : र                 | यज्ञ में  |
|     | आवाहन                                                                            |           |

19. ऋग्वेदीय रुद्र ऋचाएँ : द्वितीय

22.

211

रुद्र के दो शिशु सूर्य चन्द्रमा; नक्षत्र सूर्यमण्डल रथ के अश्व; विराट् वृक्ष—रुद्र ब्रह्म; रुद्र : ज्ञानी द्वारा स्वात्मरूप से साक्षात्कार; चराचर पालनकर्त्ता ईशान; अभेद स्वरूप ज्ञान से रुद्र प्राप्ति; रुद्र सूर्य स्वरूप; रुद्र माया द्वारा ब्रह्मा रूप; परमव्योम सूर्यमण्डल में वेद मन्त्र; एक ब्रह्म रुद्र, अनेक नाम; रुद्र अनन्ताकाशव्यापी महाप्रलय स्थित; रुद्र के त्रिक का रहस्य; रुद्र—वायु, अग्नि, सूर्यस्वरूप; रुद्रमय रूपान्तरण; सामान्य चेतन में विशेष चेतन लय; एकादश रुद्र रूपा वागाम्भृणी; महेश्वरी आत्मज्ञान स्वरूप; वागीश गुरु रूप; रुद्र त्रिपुर संहार

20. ऋग्वेदीय रुद्र : तृतीय प्राणशक्ति से पँचमुखी रुद्र; वेद ही ब्रह्म; महाप्रलय वर्णन; सृष्टि रचना से पहिले रुद्र; सृष्टिः रचना पूर्व अज्ञानात्मक रुद्र; रुद्र रक्षित अदिति; रुद्रात्मक ब्रह्म; जगत रचनाकार कौन; रुद्र : नीलकण्ठ का रहस्य; महा ब्रह्माण्ड के सत्यलोक का रुद्र; असंख्य ब्रह्माण्डों का स्वामी रुद्र;, रुद्ररूपी इन्द्र; रुद्रलोक सत्यलोक के विधाता द्वारा सृष्टि; रुद्र का पुत्र ब्रह्मा; ऋषि शब्द व्याख्या; माया का स्वामी रुद्र; प्राणशक्ति से चेतन पुरुष ब्रह्मा प्रगट; ब्रह्मरूपी वृक्ष; देवता अध्यात्म रूपी प्रजा; महाविराट् में देवता अवस्थित; किरणों से भूमण्डल आलोकित; अदिति प्रजापति विराट्; असंख्य त्रिलोकी; माया सूक्ष्म देह, ब्रह्मा देही रूप रुद्र, अदिति का आठवाँ पुत्र मार्तण्ड सूर्य; सोम देवों का स्वामी; रुद्र आदित्य रक्षा करे; अव्यक्त से हिरण्यगर्म उत्पन्न; संवत्सर से ही देवताओं का जन्म: सष्टि वर्णन

21. ऋग्वेदीय रुद्र ऋचाएँ : चतुर्थ 232 अविनाशी रुद्र धाम : ब्रह्मलोक कैलास; जन्म मरण मुक्तिदाता रुद्र; रुद्र : अन्तकाल उपदेशक; रुद्र : अनादि प्रपितामह; रुद्र; सृष्टि एवं प्रलयकर्त्ता; रुद्र : भूलोक गुरु

ऋग्वेदीय रुद्र : पँचम
सर्वगत अधिष्ठान रुद्र; असुर महाप्रज्ञावान रुद्र; रुद्र से सुरक्षित द्यावा— पृथिवी; रुद्र पुत्र के चमकते आभूषण; रुद्र: नित्य तरुण; रुद्रपुत्र मरुत् शक्ति वृद्धि कर्त्ता; रुद्र पुत्र : कर्मक्रियामय मरुत्; रुद्र गणः तीनों लोकों में वास; रुद्र पुत्र आरोग्यकर्त्ता; द्यावा पृथिवी के दिव्य रक्षक : रुद्र पुत्र मरुत्; रुद्र पुत्र : सर्वत्र वर्षा कर्त्ता; रुद्र पुत्र: प्रकाशित, अप्रकाशित पापों की क्षमा; रुद्र पुत्र की माता पृथिवी अदिति; रुद्रपुत्र मरुत् : अतिज्ञानी प्रबुद्ध कर्म कर्त्ता; सोमरुद्र : सुखप्रद; महामारी नाशक सोमरुद्र; रुद्र : माया बन्धन निर्मुक्ति कर्त्ता; सोमरुद्र : निरंजन कर्त्ता; रुद्रात्मक अग्निःमेध जलशोषक; रुद्र : पोषक, रक्षक; रुद्र होतारं; रुद्र : द्यौ से उपासक पालनकर्त्ता; रुद्र : स्तुति से प्रसन्न; रुद्र : मूस्वर्ग कैलासासीन; रुद्र : रोग उत्पन्न करनेवाला एवं हरण करनेवाला; रुद्र : माया रूप कोप बन्धन से मुक्ति

| 23. | ऋग्वेदीय रुद्र : षष्ठ                                                               | 242      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | ब्रह्म सहायताकर्त्ता; रुद्र-यज्ञामन्त्रण; रुद्र : द्युलोक पृथिवी कँपानेवाले; रु     | द्रपुत्र |
|     | मरुत् : सोम प्रस्तुति; तीन केशी : चेतन ब्रह्म; असुर रुद्र : पृथिवी उव               | र से     |
|     | मरुत् उत्पत्ति; रुद्र-सविता रुप : नियम अउल्लंघनीय; अग्नि रुद्र रूप; रु              | द्र के   |
|     | प्रति; प्राणदाता रुद्र; मरुत : गो माता, रुद्र पिता; वरुण रुद्र रूप; र               | द्र :    |
|     | मंगलमूर्त्ति; रुद्रपुत्र : महान संग्रामामन्त्रण; रुद्र के पृथिवीपुत्र मरुत्; अग्नि  | रुद्र    |
|     | भेद; महान रुद्र; रुद्रादि शान्ति मन्त्र; रुद्र : अन्नदाता; प्रातः : रुद्रादि उपा    | सना;     |
|     | रुद्र आश्रय में मरुत्; रुद्र उपासना; मुनि सखा इन्द्र (रुद्र); रुद्रपुत्र मरुतान्    |          |
|     | आचरण हो; उपासना विधान : गोपन अर्चना; रुद्र : सुख कर्त्ता; रुद्रादि :                | यज्ञ     |
|     | स्तोत्रों से प्रसन्न चित्त; रुद्रपुत्र अश्विनौ; देवसेना अग्रणी रुद्रपुत्र मरुत्; रु | द्र के   |
|     | प्रति                                                                               |          |
| 24. | ऋग्वेदीय रुद्र सप्तम् : रुद्रवैद्य दैव्य महाभिषक्                                   | 251      |
| 25. | ऋग्वेदीय रुद्र सूक्त : अष्टम्; रुद्र वैद्य की संमति सच्चा कल्याण                    | 255      |
| 26. | ऋग्वेदीय रुद्र : रुद्र सूक्त : नवम्; रुद्र वैद्य परमेश्वर स्वरूप                    | 258      |
| 27. | ऋग्वेदीय रुद्र सूक्त : दशम्; रुद्रत्व दुःख निवारक                                   | 264      |
| 28. | ऋग्वेदीय रुद्र एकादश : सोमारुद्रौ सूक्त                                             | 266      |
| 29. | ऋग्वेदीय रुद्र द्वादशम् : रुद्र का केशी के साथ विषपान                               | 268      |
| 30. | सामवेदीय रुद्र                                                                      | 271      |
|     | रुद्राग्नि : पाप समूह नाशक; रुद्र : समष्टि व्यष्टि रूप; देव आवाहन :                 | प्रजा    |
|     | रक्षार्थ; रुद्र : उपासना से प्रगट; पालनहार रुद्र; सर्वोत्तम देव रुद्र; रुद्र :      | घोर,     |
|     | अघोर भेद; स्थावर जंगम–ब्रह्माण्ड स्वामी रुद्र; रुद्र : वरुण, मित्र स्तुति व         | रुर्ता;  |
|     | मूजवान् : सोम लता विद्यमानः; रुद्र महिमा : बृहत् साम गानः; सकल दे                   | वमय      |
|     | ब्रह्म रुद्र; ब्रह्म : माता पिता; शतायु की प्रार्थना; स्वस्ति पाठ                   |          |
| 31. | कृष्ण यजुर्वेदीय रुद्र : तैत्तिरीय संहिता                                           | 275      |
|     | अद्वैत स्वरूप एक ही रुद्र; मृत्युंजय मन्त्र; रुद्र की हेति; रुद्र सूर्य सम          | बन्ध;    |
|     | अग्नि और रुद्र का तादात्म्य; त्र्यम्बक होम; सोमारौद्र चरू                           |          |
| 32. | शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र : प्रथम                                                      | 277      |
|     | वाजसनेयी संहिता, मैत्रायणी संहिता, काण्व संहिता : रुद्र की विभूति स                 |          |
|     | सभी देवता; रुद्र : पँच स्थान अवस्थित रहस्य, रुद्र सत्य ज्ञान : जो मैं हूँ,          |          |
|     | आप हैं; रुद्र सर्वम्ं; ब्रह्माण्ड अधिपति रुद्र; निराकार रुद्र : सर्वोच्च सत्ता;     |          |
|     | मूहुर्त दिन उत्पत्तिकर्त्ता; रुद्र : प्रतिमा नहीं; रुद्र : सृष्टि पूर्व प्रगट; र    |          |
|     | प्राणीमात्र का रचनाकार; विश्व नीडम् : उत्पत्ति, प्रलय; अद्वैतवादी; हृदय में         |          |
|     | पाद; रुद्र : छाया रूप प्राण प्रगट; स्वयं ब्रह्म स्वरूप; देह में समष्टि व            |          |
|     | वैदिक दर्शन : लोकेषणा – वित्तेषणा – संतानेषणा त्याग; सर्व स्वरूप इ                  |          |
|     | जन्म मृत्यु मुक्ति; ब्रह्मज्ञानी : हर्ष शोक मुक्त; ब्रह्मलोक सत्यलोक : सूर्य म      |          |
|     | द्वार; सूर्य अघोर रूप : रुद्र से साक्षात्कार; ऊँ तारक मन्त्र : देह भस्म             | रूप;     |

|     | शतरुद्रिय : मोक्ष रूप; रुद्रादि प्रायश्चित आहुति; रुद्र : अधिपत्य प्रेरक;          | रुद्र   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | आहुति; रुद्र का गणपतित्व                                                           |         |
| 33. | शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र : द्वितीय                                                   | 287     |
| 34. | शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र : तृतीय                                                     | 289     |
|     | शतरुद्रिय : विराट् ब्रह्मस्वरूप; रुद्रपरमेष्ठी : उदात्त सर्वत्र व्यापक             |         |
| 35. | शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र : चतुर्थ                                                    | 322     |
|     | रुद्रानुवर्ती अश्विनीकुमार, पशुपति रुद्र, रुद्र और ग्ना, सहस्तुति में रुद्र, रु    | द का    |
|     | दौर्वत्यं के साथ सम्बन्ध                                                           |         |
| 36. | ऐतरेय ब्राह्मण                                                                     | 323     |
|     | रुद्र द्वारा पातकी प्रजापति वध : वैदिक रुद्र का सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष             |         |
| 37. | अथर्वण वेदीय रुद्र-प्रथम                                                           | 326     |
|     | रुद्र की माया; रुद्र कान्तियुक्त तेज प्रदाता; मणिमन्त्र; महादेव हस्त :             | घोर,    |
|     | अघोर; अरिहन्त रुद्र; दुष्ट शक्ति विनाशक रुद्र; पिशाच हन्ता रुद्र;, ओषध             | –रोग    |
|     | स्वामी रुद्र; रुद्र एवं ओषध; रुद्र के प्रति; ज्ञानरक्षक रुद्र; भर्व, शर्व; वार     | ोश :    |
|     | वाक्; वैद्यनाथ रुद्र; आत्मज्ञान एवं ओषधी प्रदाता; रुद्र : चेतन ओषध;                | रुद्र   |
|     | सूक्त; रुद्र : पशु उपचारक; पशुपति रुद्र; मरुतों के पिता रुद्र; प्रलयंकर            | शर्व    |
|     | रुद्र; रुद्र अग्नि तादात्म्य; सत्य के रक्षक परमेष्ठी; एक ही उपास्य देव;            | भर्व,   |
|     | शर्वः; महादेवः; भवं, शर्वः; आत्म—ब्रह्म साक्षात्कारः परमेष्ठीः; ज्येष्ठ ब्रह्मः पर | मेष्ठी; |
|     | सत्य के घेरे में रुद्र; रुद्र की हेति                                              |         |
| 38. | अथर्ववेदीय रुद्र : द्वितीय                                                         | 337     |
|     | रुद्र : अध्यात्म;महादेव : व्रात्य सूक्त; रुद्र : व्रात्य; सप्तमूर्त्ते रुद्र; महा  | देव :   |
|     | पापियों का संहारक; रुद्र : उपासक की वृद्धि कर्त्ता; रुद्र : सभी ग्रह               |         |
|     | अधीन; महारक्षक रुद्र; रुद्र : मायाजालमय बन्धन मुक्तिदाता; रुद्र का भो              | जन :    |
|     | अग्निहोत्र; सर्वस्व रुद्र; रुद्र-यक्ष-ब्रह्म-ईशान; अन्नरूपी रुद्र; पशुपति          |         |
|     | अग्नि; सोमारुद्र : सुरक्षा; सोम रुद्र : रक्षक; रुद्र शान्ति मन्त्र; नील, हरित      |         |
|     | ब्रह्म;ब्रह्म रुद्र : पँचभूत धारक; रुद्रादि स्थान अगम्य; रुद्र : समष्टि व्यष्टि    | रुद्र   |
|     | परमब्रह्म : विराट् रूप; परब्रह्म को नमन; समष्टि स्वरूप रुद्र                       |         |
| 39. | वैदिक सप्तमूर्ति रुद्र                                                             | 341     |
| 40. | अथर्वणवेदीय रुद्र : तृतीय; रुद्रसूक्त : भर्व शर्व रहस्य                            | 351     |
| 41. | अथर्वणवेदीय रुद्र : चतुर्थ; पशुपति सूक्त : मुक्ति महापथ                            | 361     |
| 42. | अथर्ववेदीय रुद्र सूक्त : पँचम्; रुद्र यम : महाकाल स्वरूप                           | 364     |
| 43. | अथर्ववेदीय रुद्र : षष्ठम्; ज्येष्ठ ब्रह्म रहस्यम्                                  | 365     |
| 44. | अथर्ववेदीय रुद्र : सप्तम्; रुद्र एवं सर्प                                          | 374     |
| 45. | अथर्ववेदीय रुद्र सूक्त : अष्टम्; शुभ मार्ग                                         | 375     |
| 46. | अथर्ववेदीय रुद्र : नवम्; रुद्र:, दिशः                                              | 376     |
| 47. | अथर्ववेदीय रुद्र : दशम्                                                            | 382     |

|     | भव, शर्व, ईशान से रक्षा : षष्ठमूर्ति रुद्र!                       |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 48. | ऋग्वेदीय-अथर्ववेदीय; रुद्र : मृत्यु                               | 384         |
| 49. | अथर्ववेदीय मृत्यु सूक्त                                           | 386         |
| 50. | अथर्ववेदीय अतिमृत्युं सूक्त : ज्ञान से मृत्यु के पार              | 387         |
| 51. | अथर्ववेदीय रुद्र सूक्तः निर्ऋति; यमः बंधन मुक्ति                  | 390         |
| 52. | अथर्ववेदीय रुद्र; रुद्र : मृत्यु                                  | 391         |
| 53. | अथर्ववेदीय रुद्र; रुद्र व्याघ्र सूक्त : अरिहन्त                   | 391         |
|     | यज्ञखण्ड                                                          |             |
| 54. | वैदिक यज्ञ, मिथ्या और यथार्थ                                      | 395         |
|     | रुद्रमय का यज्ञ : शूलगव होम                                       |             |
| 55. | सूत्र ग्रन्थ : त्र्यम्बक होम, शूलगव होम                           | 424         |
| 56. | त्र्यम्बक होम                                                     | 428         |
| 57. | त्र्यम्बकहविर्याग                                                 | 429         |
| 58. | शतरुद्रियहोमविधानम्                                               | 435         |
|     | शतपथ ब्राह्मण : संचितिनाम् नवम काण्डम्                            |             |
| 59. | शतपथ ब्राह्मण                                                     | 440         |
|     | रुद्र : अग्नि चयन                                                 |             |
| 60. | परमेष्ठी रुद्र : स्विष्टकृदाहुति                                  | 441         |
|     | शतपथ ब्राह्मण सप्तमाध्याय तृतीय ब्राह्मण                          |             |
| 61. | गवेधुक होम                                                        | 444         |
| 62. | त्र्यम्बक हवि                                                     | 444         |
| 63. | ताण्डय ब्राह्मण : रुद्र                                           | 446         |
|     | उपनिषद् एवं शम्भू गीता                                            |             |
| 64. | रुद्र को समर्पित पन्द्रह उपनिषद्                                  | 448         |
| 65. | एक सौ छियासी उपनिषद्                                              | 451         |
|     | रुद्र का मायालोक : ओंकार रूपं, रुद्र रूपं                         |             |
| 66. | उपनिषद् एवं परमेष्ठी रुद्र                                        | 453         |
| 67. | शम्भु गीता : रुद्र अध्यात्मज्ञान विद्या रहस्य                     | 486         |
|     | परिशिष्ट                                                          |             |
| 68. | यक्ष : रुद्र                                                      | 499         |
|     | ब्रह्म उपदेशक हैमवती उमा कुण्डलिनी शक्ति                          |             |
| 69. | परमव्योम् में रुद्र : महाभूत रहस्य                                | 505         |
|     | विश्वकर्मा सूक्त, नासदीय सूक्त, प्रजापति सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, | पुरुष सूक्त |
| 70. | सन्दर्भ पोथी                                                      | 524         |

# ज्ञान खण्ड

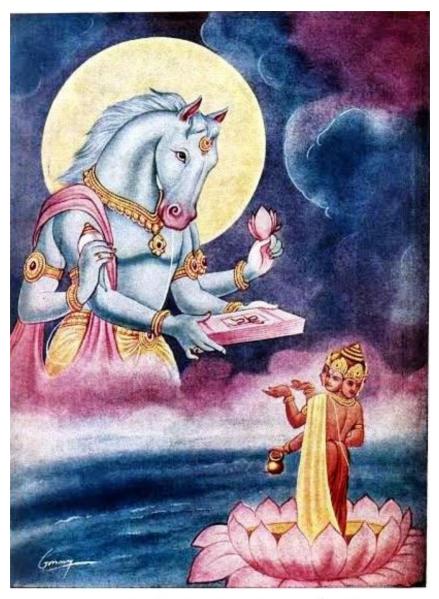

भगवान इयब्रीय वेदोंको रसातलसे लाकर बद्धाजीको लीटा रहे हैं



#### रुद्र शब्द रहस्य!

वेद में रुद्र बहुत ही अध्यात्मिक रहस्यमय परम ब्रह्म है। रुद्र अक्षय अनन्त अखण्ड तेजस शक्ति और शान्ति करनेवाली शक्ति दोनों ही है। "रुद्र" शब्द का अध्यात्मपरक अर्थ—"महाज्ञानी, परमगुरु, आदि— उपदेशक, ब्रह्मज्ञान—सृष्टिज्ञान का व्याख्यान करनेवाला है।"

"रुद् दुःखं द्रावयति विनाशयति इति रुद्रः।" "रुत् का अर्थ है दुःख। दुःख का नाश करनेवाला रुद्र कहलाता है।" इसी शृंखला में "क्षत्र" शब्द का अर्थ "क्षतात् त्रायते" अथवा जो दुःखों से बचाता है। रुद्र—रुद् + द्र का आशय दुःख को दूर करनेवाला और क्षत्र—क्षत् + अ का तात्पर्य दुःख से बचानेवाला है। रुद्र एवं क्षत्र दोनों शब्दों के अर्थ समान हैं।

"उणादि कोश" (2.22) में रुद् + णिच्—रोदेर्णि लुक च। इति रक्। णेच लुक् च।। आदित्यपत्रवृक्षः। इति राजनिघण्टुः।। गणदेवता विशेषः। इत्यमरः।। रोदिति रुद्—रक्।। शब्दस्तोम—महानिधि।। वैदिक कोश "निघण्टु" (3.16) में रुद्र स्तोतृनामों में है। निघण्टुकार की व्याख्यानुसार रुद्र—स्तुति योग्य अथवा स्तुति करनेवाला है। निरुक्त (1.13) में स्पष्ट कहा है कि केवल मात्र एक रुद्र है, वह अद्वितीय है। वहीं पृथिवी पर असंख्य और हजारों रुद्र हैं।

एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयः।

असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्।.... इति।।

"निरुक्त" रचयिता ने असंख्य रुद्रों के रहस्य को स्वयं ही उजागर किया। "उन देवताओं में एक—एक देवता का महत्व विशेष होने के कारण एक—एक देवता के अनेक नाम हुए।" "परन्तु उन स्थानों से और भोग से एकत्व देखना चाहिए।" "जैसा मनुष्यों का राष्ट्र।।" निरुक्त 7.2.5।।

तासां महाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि नाम धेयानि भवन्ति।।।।।

....तत्र संस्थानैकत्वं संभोगैकत्वं चोपेक्षितव्यम्।।

....तत्रैतन्नरराष्ट्रमिव।।5।। निरुक्त दै. 7.2.5।।

इससे स्पष्ट है कि "एक—एक वैदिक देवता के दिव्य गुणों— विशेषताओं के कारण असंख्य नाम होते हैं। परन्तु नामों की भिन्नता— अनेकता होने पर भिन्न देवता नहीं होते हैं। अनेक नामों से एक ही देवता का बोध होता है।" मूलभूत रूप से देवता के स्थान और भोग की एकता देखकर उनके विभिन्न रूपों—विविधता में एकता—एकत्व मानना उचित है। रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर वैदिक अध्येताओं के अनेक मत हैं।

निरुक्त, दैवतकाण्ड (10.1.1—6) में कहा है कि अब मध्य स्थान देवताओं का वर्णन है। निरुक्तकार ने मध्य स्थान को अन्तरिक्ष माना है। 'रु' का अर्थ ''शब्द करना'' है। यह शब्द करता हुआ पिघलता है। हारिद्रविक एवं काठक शाखा वालों का मत इसको अधिक स्पष्ट करता है। ''वह रुद्र अपने पिता प्रजापित को बाण से विद्ध करता है और यह देखकर रोया। इसलिये उसका नाम रुद्र हुआ।। निरुक्त भाष्य 10.1.6।।

स किल पितरं प्रजापतिमिषुणा विध्यन्तमनुशोचन्नरुदत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्।। यदरोदीत्तद्रद्रस्य रुद्रत्वम्।।निरुक्त भाष्य 10.1.6।।

"अक्षमालिकोपनिषद्"ं के "एकैकाक्षस्य एकैकेन मन्त्रेण संयोजनम्" रुद्र शब्द की व्याख्या में सहायक है। इसमें 'र' एवं 'द' अक्षरों के मन्त्र हैं: ''रंकार दाहकर विकृत त्रिचत्वारिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ।'' ''दंकार पुष्टिवृद्धिकर प्रियदर्शन चतुस्त्रिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ।''

वैदिक कोश में कहा गया है कि अग्नि को भी रुद्र कहते हैं। "अग्निरिप रुद्र उच्यते।। निरुक्त 10.7.2।।" उधर शतपथ ब्राह्मण में रुद् धातु के आधार पर रुलानेवाला अर्थ किया है।

निरुक्त भाष्य (दुर्गाचार्य टीका 1.14) में कहा है कि "रुद्र एक ही है, दूसरा रुद्र नहीं है।" रुद्र शत्रुओं को युद्ध में पराजित करता है। रुद्र ही समस्त भुवनों को उत्पन्न करता है। वह ही भुवनों का पालन, पोषण, संरक्षण करता है। रुद्र अन्तकाल में सभी भुवनों का संकोच करता है (सृष्टि, स्थिति, संहार)।

एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयो रणे निघ्नन् पृतनासु शत्रून्।। संसृज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता प्रत्यड्. जनान्संचुकोचान्तकाले।। ।।निरुक्त 1.14 दुर्गाचार्य टीका।।

वैदिक भाष्यकार "सायणाचार्य" के अनुसार रुद् का अर्थ दुःख या पाप को दूर करना (द्रावण) है। इस कारण अग्नि को रुद्र कहते हैं।

> रुद् दुःखं दुःखहेतुर्वा पापादिः। तस्य द्रावयिता एतन्नामको देवो असि, रुद्रो वै एष यदग्निः इत्यादिषु अग्नेः रुद्रशब्देन व्यवहारात्।। सायणाचार्य।।

"आचार्य सायण" ने रुद्र शब्द की अन्य व्युत्पत्ति में लिखा है कि रुद्र रौति (अन्तर्भावितण्यर्थरावयति) से बना है। रुद्र का पूजन नहीं करके मनुष्य दुःख में रोते हैं : "यद्वा त्वं रुद्रः। रौति। माम् अनिष्ट्वा नराः दुःखे पतिष्यन्ति। रुद्रस्तादृशो असि।।"

शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है : "दश प्राण और आत्मा को मिलाकर रुद्र कहते हैं। ये एकादश रुद्र शरीर से निकलते हुए रुलाते हैं।।11.6.3.7।।"

कतमे रुद्रा इति। दशमे पुरुषे प्राणः आत्मैकादशः। ते यदा अस्मात् मर्त्याच्छरीराद् उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति। यद्रोदयन्ति तम्माद रुद्राः।।11.6.3.7।।

"शतपथ ब्राह्मण" (6.1.3.8; 11.6.3.7) में पितामह प्रजापित द्वारा एक कुमार की उत्पत्ति का प्रसंग है। वह कुमार उत्पन्न होते ही रुदन करने लगा और उसने अपना नाम रखने की प्रार्थना की। पितामह ने उत्पन्न होते ही रुदन के कारण उसका प्रथम नाम रुद्र रखा (रुदिर् अश्रुविमोचने, धातुपाठ 1067)।

कुमारः अजायत। स अरोदीत् तस्माद रुद्रः।

यह अभूतपूर्व है कि प्रजापित पुत्र के रोने से रुद्र नाम हुआ। शतपथ ब्राह्मण में वृत्तान्त है कि सृष्टि रचना से श्रान्त प्रजापित को छोड़कर सभी देवगण चले गये। यह आश्चर्यजनक रहा कि "मन्यु—क्रोध, कोप, उत्साह, ओज, व्यथा, यज्ञ, अग्नि, धैर्य, आत्मिक सामर्थ्य" नहीं गया। इस परिस्थिति में प्रजापित रुदन करने लगे। उनकी आँखों से भूमि एवं मन्यु पर आँसू गिरे। परिणामतः रुद्र की उत्पत्ति हुई। "तद् यद् रुदितात् समभवन् तस्माद्रुद्राः।।" शतपथ ब्राह्मण 9.1.1.6. 7।।

"तैत्तिरीय संहिता" में रुद्र की व्युत्पत्ति का अलग ही रूपक है। देवासुर संग्राम में सभी देवों ने अपना—अपना धन—वसु अग्नि के पास निक्षिप्त कर दिया। अग्नि को उस धन को लेने का विचार आया। वह धन लेकर चला गया। देवासुर संग्राम समापन के बाद देवताओं ने अपना धन अग्नि से बलात् लेने की चेष्टा की। परिणामतः अग्नि रोने लगा। अग्नि के रुद्दन के कारण उसे रुद्द कहा गया।।1.5.1।।

देवासुराः संयत्ता आसन्। ते देवा ........ अग्नौ वामंवसु संन्यदधत ........ तदिग्नर्न्यकामयत तेनापाक्रमत् तद् देवा अवरुरुत्समाना अन्वायन्। तदस्य सहसा आदित्सन्त। सः अरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्।। ।।तैत्तिरीय संहिता 1.5.1।। "अथर्वशिर—उपनिषद् में रुद्र शब्द" की व्याख्या की गई है। इस व्याख्यानुसार केवल मात्र एक ही रुद्र है। वह लोकों का ईश, सृष्टिकर्ता, सृष्टि पालनहार एवं प्रलय करनेवाला है।

अथ कस्मादुच्यते एको रुद्रः —
एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः
इमान् लोकानीशत ईशनीयर्जननीयुः।
प्रत्यंजनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले
संसृज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता।।
तस्मादुच्यते एको रुद्रः।।55।। अथर्वशिर—उपनिषद्।।

रुद्र के तेजोग्र रूप को उद्घाटित करनेवाली दुर्लभ उपनिषदों में "शरभोपनिषद्" का नाम उल्लेखनीय है। इसमें महर्षि पैप्पलाद से ब्रह्म जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया कि रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु में श्रेष्ठतम और वरिष्ठतम कौन हैं? महर्षि पैप्पलाद ने कहा कि एकमात्र रुद्र ही श्रेष्ठतम (ज्येष्ठ) एवं वरिष्ठतम हैं। वे सृष्टि, स्थिति एवं संहार के नियामक हैं। रुद्र देवताओं के पितर हैं (2, 3, 4, 5)

तस्मै स होवाच पितामहश्च हे पैप्पलाद शृणु वाक्यमेतत्।।2।। बहूनि पुण्यानि कृताति येन तेनैव लभ्यः परमेश्वरोऽसौ। यस्यांगजोऽहं हरिरिन्द्रमुख्या मोहान्न जानिन्त सुरेन्द्रमुख्याः।।3।। प्रभुं वरेण्यं पितरं महेशं यो ब्रह्माणं विदधाति तस्मै। वेदांश्च सर्वान् प्रहिणोति चाग्य्रं तं वै प्रभुं पितरं देवतानाम्।।4।। ममापि विष्णोर्जनकं देवमीड्यं योऽन्तकाले सर्वलोकान् संजहार। स एकः श्रेष्ठश्च वरिष्ठश्च।।5।।शरभोपनिषद् 2, 3, 4, 5।।

उपनिषत्कारों ने रुद्र के विषय में स्पष्ट किया कि "रुद्र शब्द परमात्मा—परमेष्ठी—ब्रह्म सूचक" है। साथ ही जैसे एक परमात्मा है, उसी प्रकार एक रुद्र है। तैत्तिरीय संहिता में कहा है : "एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे।। 1.8.6.1।।" श्वेताश्वतरोपनिषद् में इसी कथन को दोहराया गया (3. 2)।

एको ह रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमांल्लोकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यड्. जनास्तिष्ठित संचुकोचाम्तकाले संसृज्यः विश्वा भुवनानि गोपाः।।श्वेताश्वतरोपनिषद् 3.2।। "श्वेताश्वतरोपनिषद्" में कहा है : "जो समस्त देवताओं को उत्पन्न करता है, जो सर्वदृष्टा और समूचे जगत् का अधिपति है। जिसने प्रथम हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया है, वह एक मात्र प्रभु रुद्र हम सभी को शुभ बुद्धि प्रदान करे।।" 3.4; 4.12।।"

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः।। हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्धया शुभया संयनक्तु।। ।।श्वेताश्वतरोपनिषद 3.4।।

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः।। हिरण्यगर्भं पश्यति जायमानं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 4.12।।

"श्वेताश्वतरोपनिषद्" के चौथे अध्याय में रुद्र का सर्वप्रथम जगत् की सिक्रय सृजनशक्ति के रूप में प्रकृति का उल्लेख मिलता है। सृजनशक्ति प्रकृति पुरुष अथवा परमब्रह्म—परमेष्ठी या रुद्र की शक्ति है। जिसके द्वारा पुरुष—परमेष्ठी विविध रूप विश्व की सृष्टि करता है। वह शक्ति अनादि, अनन्त, अक्षय, अखण्ड है। अतः पुरुष—परमेष्ठी की समावर्तिनी है (3.6)। वह रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण एवं कृष्णवर्ण की है, अर्थात् त्रिगुणमयी है। वह जगत् की सृष्टिकर्त्री है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में रहस्योद्घाटन किया है कि "पुरुष —परमब्रह्म स्वयं स्रष्टा नहीं है, अपितु प्रकृति को एक बार क्रियाशील करके स्वयं पृथक—निर्लिप्त हो जाता है। विराट् पुरुष अर्थात् परमेष्ठी मात्र प्रेक्षक के रूप में स्थित है (4.5)।" श्वेताश्वतरोपनिषद् में (4.10, 4.9, 6.13) में "प्रकृति" को "माया" कहा गया है। वहीं "विराट् पुरुष" मात्र "मायी अथवा मायिक" के रूप में स्रष्टा कहलाता है। उपनिषद् के अन्तिम अध्याय में स्पष्ट किया है कि "पुरुष स्वरूप रुद्र को सांख्य एवं योग द्वारा ही साक्षात किया जा सकता, अथवा जाना जा सकता है।" इस दृष्टि से ऋग्वेद के "पुरुष सूक्त" का "परमेष्ठी पुरुष रुद्र" है।

"जैमिनीय ब्राह्मण" (3.261.63) में रुद्र उत्पत्ति का वृत्तान्त नये कलेवर में है। "समस्त देवताओं ने प्राणिमात्र के कर्मों का अवलोकन करने एवं धर्म विरुद्ध आचरण करनेवाले का विनाश करने के उद्देश्य से रुद्र की सृष्टि की।" यह रुद्र का सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष रहा (इससे पूर्व दो ब्राह्मण ग्रन्थों—"शतपथ ब्राह्मण", "ऐतरेय ब्राह्मण" में प्रजापित के सरस्वती के प्रति अगम्य गमन और वध का वृत्तान्त है। यह वैदिक ऋचा का विस्तार है। देवतागण प्रजापित से क्रुद्ध होकर रुद्र को दण्ड देने के लिये नियुक्त करते हैं।)। "जैमिनीय ब्राह्मण" (3.261.263) ने रुद्र प्रगटीकरण में नया प्रसंग जोड़ा। "यज्ञ में जाते हुए देवताओं ने अपने—अपने क्रूर एवं घोर अंशों को अलग कर दिया। इन समस्त क्रूर एवं घोर अंशों से रुद्र की उत्पत्ति हुई।"

''कौशीतकी ब्राह्मण'' (3.6) के अनुसार ''वायु, अग्नि, चन्द्रमस् एवं आदित्य से रुद्र का जन्म हुआ।'' उधर शतपथ ब्राह्मण (6.1.3) में ''सवंत्सर एवं उषा के संगम से रुद्र की उत्पत्ति'' कही गयी है। ''केन उपनिषद'' में ''रहस्यमय यक्ष'' अग्नि, वायु, इन्द्रादि देवों का गर्वहरण कर विलुप्त हो जाता है। ''उमा हैमवती'' इन्द्रादि देव को ब्रह्मज्ञान देती है। उमा हैमवती चेतन प्रज्ञा है। देवों को पता चलता है कि ''यक्ष'' कोई ओर नहीं परमेष्ठी रुद्र है। श्रीमद्आदिशंकराचार्य ने ''केन उपनिषद'' में ''यक्ष को रुद्र और उमा हैमवती को रुद्राणी घोषित किया है।'' आचार्य शंकर के अनुसार गणेशाकार मूलाधार से सुषुम्ना आगे बढ़ती है। मार्ग में सूर्य, चन्द्र नाड़ियां (इडा, पिंगला) मिलती हैं। यह सहस्रार अथवा ब्रह्मरन्ध्र स्थित रुद्र से मिलती है। वास्तव में केन सूक्त कुण्डलिनी जागरण को रहस्योद्घटित करता है। रुद्र को समर्पित पन्द्रह उपनिषदों में से एक ''गणपत्युपनिषद'' है। यह स्मरण रहे कि यजुर्वेद के रुद्रसूक्त में गणों के अधिपति—गणपित, गणाधिपित रुद्र हैं। गणपत्युपनिषद् में रुद्र को परमेष्ठी तत्त्व कहा गया है।

त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्ताऽसि। त्वमेव धर्ताऽसि। त्वमेव केवलं हर्ताऽसि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्माऽसि । १२ । । नित्यमृतं विच्म। सत्यं विच्म।।3।। अव त्वं माम्। अव वक्तारम्। अव श्रोतारम्। अव दातारम्। अव धातारम्। अवानुचानमव शिष्यम्।। अव पुरस्तात्तात्। अव दक्षिणात्तात्। अव पश्चात्तात्। अवोत्तरात्तात्। अव चोर्ध्वात्तात्। अवाधरात्तात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्।।4।। त्वं वाड.मयस्त्वं चिन्मयः। त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मसि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि।।५।। गणपत्युनिषद्।। "मैत्रायणी उपनिषद्" (4.5) में रुद्र का सम्बन्ध "तमोगुण" से वर्णित है। मैत्रायणी उपनिषद (5.8) के अनुसार "रुद्र और आत्मा एक है।" रुद्र की उपाधि शम्भु (शान्तिदाता) कही गयी है। मैत्रायणी उपनिषद् में "सविता देवता के विख्यात गायत्री मन्त्र में भर्ग का संकेत रुद्र ही माना गया है।" "प्रश्नोपनिषद्" (2.9) में रुद्र का प्रजापित से तादात्म्य किया गया है। साथ ही रुद्र को "परिरक्षिता" (रक्षण करने वाला, अभिभावक, अच्छी तरह रक्षा की गयी हो, हर प्रकार से रक्षा करना) कहा गया है।

"मुण्डकोपनिषद्" (2.1.4) में परमेष्ठी (रुद्र) के स्वरूप के बारे में कहा है: "अग्नि जिसका मस्तक है। दोनों नेत्र सूर्य—चन्द्रमा हैं। दिशाएँ श्रोत्र हैं। वेद वाणी है। विश्वव्यापी वायु प्राण रूप में हृदय में है। पृथिवी पाद रूप है। वह समस्त भूतों का अन्तरात्मा है।"

> अग्निर्मूर्धा चक्षुषो चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः। वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भयां पृथिवी ह्येषं सर्वभृतान्तरात्मा।। मृण्डकोपनिषद् 2.14।।

"ऐतरेय ब्राह्मण" में "अग्नि को ही रुद्र" कहा गया है। "अग्निर्वा रुद्रः तस्य द्वैतन्वौ घोरान्या च शिवान्या च।।" दूसरे शब्दों में रुद्र वायु रूप भी है और अग्नि रूप भी है। ये अध्यात्मपरक अग्नि एवं वायु हैं। भौतिक अग्नि वायु नहीं है, यह प्राण रूप है। रुद्र प्राण त्रिलोकी में व्याप्त है। यह रुद्र प्राण शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के फल उत्पन्न करता है। रुद्र की उपाधि "कृशानुरेता" इस पहेली को हल करती है। "कृशानु" का अर्थ अग्नि है। अतः रुद्र का तेजस (रेतस अथवा वीर्य) अग्नि है। रुद्र रूपा अग्नि घोर एवं अघोर है। सूर्यमण्डल से ऊपर के लोकों का (रुद्र रूप) वायु हमेशा कल्याणप्रद है। वह "सोम प्रधान" है। "सोम की स्थूल अवस्था जल" (वैदिक शब्द अम्बा) है। सोम प्रधान अग्नि—वायु अर्थात् रुद्र कल्याणकारक है।

"बृहज्जावालोपनिषद्" के दूसरे ब्राह्मण में कहा है कि इस समस्त जगत् के आत्मा अग्नि एवं सोम हैं। "रुद्र का शरीर घोर तेज—अग्नि" है। "सोम अमृतमय शक्ति प्रदाता शक्तिरूप है।" अमृत रूप सोम सभी की प्रतिष्ठा है। विद्या और कला आदि तेज—अग्नि में व्याप्त है। समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म भूतों में सोम—रस और अग्नि—तेज सर्वत्र व्याप्त है। सोम के दो रूप—रस (आपः, जल) और अनिल (वायु) हैं। तेज के दो प्रकार—सूर्य एवं अग्नि हैं। यह सम्पूर्ण जगत् तेज एवं रस से सृजित है। चौंकें नहीं! "अग्नि से ही अमृत—सोम उत्पन्न होता है और सोम से ही अग्नि में वृद्धि होती है।" अर्थात् अग्नि एवं सोम के हिवर्यज्ञ से सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति होती है। "मूलभूत रूप से अग्नि ऊर्ध्वशक्तिमय होकर सोम रूप में परिणत होता है। सोम अधःशक्तिमय (नीचे आकर) होकर अग्नि रूप बन जाता है।" इन दोनों के सम्पुट में चराचर जगत् है। यहाँ रहस्य यह है कि सोम अमृत रूप परिणत कैसे होता है? सोम रूप में परिणत नहीं होने तक अग्नि रूपर जाती है। सोम—अमृत जब तक अग्नि नहीं बनता, तब तक नीचे ही गिरता है। इस तरह "रुद्र की जीवनीशक्ति सोम—अमृत" है और "विनाशक—प्रलयंकर शक्ति अग्नि" है। अर्थात् रुद्र ज्ञानस्वरूप (परमज्ञानी) (रस स्वरूप) हैं और शक्ति क्रिया रूप है।

शतपथ ब्राह्मण (काण्ड 1, अध्याय 1, ब्राह्मण 4) में "कृष्ण मृग" को यज्ञ का स्वरूप कहा गया है। ऐतरेय महर्षि ने कहा है कि "मन का प्राण में आकर वाक् बनना और वाक् का पुनः मन में परिवर्तित होना, इस क्रम को यज्ञ कहते हैं।" "वाचश्चित्तस्योत्तरोत्तरक्रमो यज्ञः।" मन और वाक् ये दोनों उसी प्राणरूप यज्ञ के साथ चलते हैं। अध्यात्मपरक अर्थों में "सोम को कभी नष्ट नहीं होने के कारण अमृत कहा गया है।" जब सोम सम्पूर्ण आकाश में व्याप्त रहता है, तब सोम में रूप, रस, गन्धादि नहीं होता है। सोम के ही संयोग से रूप, रस, गन्धादि की उत्पत्ति होती है। एक सोम के दूसरे सोम से आघात प्रत्याघात से सहः (बल विशेष) की उत्पत्ति होती है। यह सहः ही अग्नि उपजाता है। यह समूची प्रक्रिया यज्ञ कहलाती है। "श्रुतियों में यज्ञ को रुद्र कहा गया है।"

शतपथ ब्राह्मण में अग्नि को रुद्र कहने को परिभाषित किया गया है। इसमें "यजुर्वेद के शतरुद्रिय" के मन्त्रों की व्याख्या में कहा है: "अग्नि की प्रचण्ड दाहकता शक्ति से परिपूर्ण, अमर रूप रुद्र है।" "अग्नि अपने इस अविनाशी रूप से सर्वसंहारक एवं सर्वभक्षी है। अतः उसे रुद्र कहते हैं।" देवताओं ने रुद्र के सर्वसंहारक रूप से भयाक्रान्त होकर उन्हें शांत करने के लिये मन्त्र पाठ किया। 19.1.1.1।

अथातः शतरुद्रियं जुहोति। अत्रैष सर्वोग्निः संस्कृतः। स एषो अत्र रुद्रो देवता। तस्मिन् देवा एतद् अमृतं रूपम् उत्तमम् अदधुः। स एषो अत्र दीप्यमानो अतिष्ठद् अन्नमिच्छमान्ः। त स्माद् देवा अबिभ्युः यद्वै नो अयं हिंस्याद् इति।। । शतपथ ब्राह्मण 9.1.1.1।। इन दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि रुद्र का अग्नि और सोम से तादात्म्य है। शतपथ ब्राह्मण के "गवेधुक होम" (9.1.1.5; 1.7.3.1—8) में "रुद्र वास्तव्य हैं।" गवेधुक होम प्रसंग के अनुसार जिस समय देवता स्वर्ग को गये, उस समय रुद्र को पीछे यज्ञस्थल पर छोड़ गये। इस कारण "रुद्र का नाम वास्तव्य कहलाया।" वास्तव्य का अर्थ है — जो घर पर ही रहे। प्रकारान्तर में देवताओं ने प्रजापित को छोड़ दिया, परन्तु रुद्र ने उन्हें नहीं छोड़ा। "तैतिरीय ब्राह्मण" (1.6.10) एवं "ताण्ड्य ब्राह्मण" (7.9.16) के अनुसार देवताओं ने सृष्टि के सभी पशुओं को आपस में बाँट लिया। उन्हें सर्वज्ञ रुद्र का ध्यान नहीं रहा। बाद में उन्हें विचार आया कि कहीं कोप में पशुपित रुद्र सृष्टि का संहार नहीं कर दें, उन्हें पशुरूप में "मूषक" समर्पित किया।

श्रुति में "ऋत के मूर्तिमान स्वरूप रुद्र हैं।" रुद्र ऋत है। महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार "रुद्र व्रात्य" है। यह व्रात्य रहस्य है। त्रिपुरातापिन्युपनिषद् में रहस्योद्घाटन किया है कि "त्र्यम्बक का अर्थ तीनों लोकों का स्वामी है।" साथ ही इसमें ऋग्वेद के महामृत्युंजय मन्त्र की अध्यात्मपरक व्याख्या की गई है।

श्रीतसूत्र ब्राह्मण ग्रन्थों का सारांश भर है। श्रुतियों में निरन्तर एक सत्य कहा गया है कि "रुद्रादि सभी देवताओं में स्वभावगत एकात्मकता है। एक ही सदरूप महान आत्मा ही परमेष्ठी—परम ब्रह्म है। परमेष्ठी ही भूतात्मा एवं भूतप्रकृति है।" ब्रह्मविद—आत्मज्ञानी की दृष्टि में रुद्र में समस्त देवताओं का ऐकात्म्य पक्ष प्रस्तुत होता है। यह पहेली भी इस सिद्धान्त से हल होती है कि रुद्र एक है अथवा अनेक है। यहाँ मूलभूत एकत्व को व्यवहारार्थ—कार्यार्थ स्वीकृत नानात्व के साथ समन्वित किया जाना चाहिये। रुद्र का औपाधिक नानात्व एक इन्द्रजाल है। "रुद्र देवता ब्रह्म ज्ञान के उपदेशक, आदि व्याख्याता आदि गुरु हैं : रुत् ज्ञानं तत् ददाति इति रुद्रः।" अर्थात् ब्रह्मज्ञान के गुप्त से गुप्त रहस्य का उपदेश देनेवाला महाज्ञानी रुद्र है। "दुःख को नष्ट करनेवाला रुद्र है : रुद् दुःखं द्रावयित विनाशयित इति रुद्रः।"

रुद्र के भाष्यकार एकमात्र परमेश्वर की रुद्र रूप में व्याख्या करते हैं। यह बात अलग है कि एक ही परमेश्वर रुद्र—अग्नि, सूर्य, वायु, वरुण—जल—आपः, द्यौ, पृथिवी और अनेकानेक नाना रूपों में प्रकट होता है। ये ही असंख्य रुद्र हैं। सर्वव्याप्तता से रुद्र सद्कर्म—दुष्कर्म करनेवालों, वन—वनस्पति, नद, पर्वत आदि के रूप में है। यानी स्थावर जंगम रुद्ररूप हैं। इस दृष्टि से रुद्रों का एकत्व भी सत्य है और अनेकत्व भी सत्य है।।ऊँ।।



## रुद्र के चार अक्षरों की माया

वैदिक स्फोटवाद, स्फोटिसिद्धि, शब्दब्रह्म, नादब्रह्म की अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक शक्ति से परिचय करवाते हैं। वेद में शब्दब्रह्म की मिहमा का अद्भुत वर्णन किया गया है। अक्षर का स्पन्दन, स्फुरण, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, स्वर आदि के रहस्य को श्रुति में अत्यन्त कूट शैली में कहा गया है। यद्यपि स्फोटाचार्य ने इसकी गहन व्याख्या की, किन्तु आचार्य द्वारा रचित मूल ग्रन्थ विस्मृत है। युग प्रवर्तक महर्षि दुर्वासा के वंशज स्वामी सोमानन्द ने शिवदृष्टि में स्फोट एवं अक्षरब्रह्म की व्याख्या का जतन किया है। तीसरी सदी के महान आचार्य भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम् में शब्दब्रह्म के सिद्धान्त को पुनर्स्थापित किया। ऋषियुग में आकाश भैरवकल्प में अक्षरों की त्रिविध शक्ति का वर्णन किया गया। मुनि जिनविजय ने एकाक्षरनाम—कोषसंग्रह में इसे प्रकाशित किया है।

रुद्र शब्द में चार अक्षर र + उ + द +र हैं। रुद्र शब्द के प्रथम अक्षर 'र' की व्याख्या वैदिक रुद्र के गुण—धर्म की प्रतिकृति है। 'र' अक्षर अग्नि—तेज—सूर्य का बीज है। इसकी रिक्तम्—लाल आभा है अथवा लाल वर्ण है। यह सर्वसंहार—नाश करनेवाला है। यह लोक को सम्मोहित अथवा आकर्षित करनेवाला है। यह शत्रु का बिना लड़े बल हरनेवाला, हरानेवाला है। वैदिक रुद्र ही अग्नि—तेज—सूर्य स्वरूप है। वेद में रुद्र का बभ्रु—ताम्र—सुनहला वर्ण है। रुद्र सृष्टि का प्रलयकर्ता है। रुद्र के कोप से तीनों लोक काँपते हैं। उनके महाघोष से शत्रु सेना भाग जाती है। श्रुति में उन्होंने प्रजापित का वध किया, दैत्यों के तीन लोकों में स्थित तीन पुरों का संहार किया और विषपान किया। वे मृत्यु निवारक हैं, कालातीत हैं। रुद्र के भय से देवताओं को यज्ञ समापन बाद पुनः रुद्र को आहुति दिलवानी पड़ी। ''र'' अक्षर का बीजाक्षर मन्त्र बहुत सुन्दर है।

रेफं कृशानुबीजं स्याद् रक्ताभं सर्वनाशनम्। जंगमाकर्षणं युद्धे दिष्टसेनाबलं तथा।।18.42।।

दूसरा अक्षर "उ" कालदैवत्व है (रुद्र काल—मृत्यु के देवता हैं।)। रुद्र तीनों लोकों को वश में करनेवाला है। यह मातृका—दिव्य—दैवी शक्तियों का उत्थापन करनेवाला है। श्रुति में रुद्र के साथ उनकी बहिन अम्बिका है। अम्बिका मातृशक्ति की अधिष्ठात्री है। अम्बिका जगन्माता है, दैवी शक्ति है। यह पुण्य में अभिवृद्धि करता है। इससे क्रूर रोग का निश्चित रूप से विनाश होता है।

> उकारं कालदैवत्वं शामलोकवशंकरम्। मातृकोत्थापनं पुण्यं क्रूररोगविनाशनम्।।18.5।।

तीसरा अक्षर "द" है। यह दुर्गा का बीज है। यह सर्वार्थ सिद्धिप्रदाता है। यह नियंत्रित करनेवाला, वश में करनेवाला, दमन करनेवाला, परास्त करनेवाला आदि है। यह उपकार— कृपा करनेवाला, प्रसाद देनेवाला आदि है। यही "द" भोग एवं मोक्ष प्रदाता है।

> दकारं दुर्गाबीजं स्यात् शामं सर्वार्थसिद्धिदम्। निग्रहऽनुग्रहकरं भोग मोक्षेकसाधनम्।।18.33।।

चौथा अक्षर पुनः ''र'' है। रुद्र शब्द के चार अक्षरों की व्याख्या ब्रह्मविद्या अर्थात् वेद की परिभाषा के एकदम अनुरूप है। चारों अक्षरों के अनुसार रुद्र का रक्तिम वर्ण, शत्रुओं को महासंग्राम से बिना लड़े हरानेवाले, प्रलयंकर-घोरतम-क्रूरतम शक्ति, साक्षात काल-मृत्यु अधिष्ठाता, त्रिलोकी का अधिपति, अग्नि-सूर्य-तेज स्वरूप, नैतिक मर्यादा का नियंत्रक, यम-नियम का कठोरता से पालन करवानेवाला, नियन्त्रक, लोक को वशीकृत करने की शक्ति का स्वामी आदि है। ये सभी वेद वर्णित रुद्र के घोर एवं अघोर स्वरूप के द्योतक हैं। वेद में रुद्र सुष्टि-स्थिति-प्रलय का नियामक है। रुद्र की क्रूर घोर शक्तियों से प्राणिमात्र ही नहीं वैदिक देवता भी भयभीत रहते हैं। दूसरी ओर. चारों अक्षरों के मन्त्रों के अर्थों में रुद्र के अघोर-सौम्य-कल्याणपरक विराट् रूप का वर्णन है। रुद्र सर्वार्थ सिद्धि देनेवाला, अध्यात्मिक-दैविक-भौतिक ऐश्वर्य प्रदाता, ब्रह्मविद्याज्ञान का महाज्ञानी गुरु, दिव्य भैषज्य के रूप में समस्त क्रूर-भयावह-असाध्य रोगों को निवारण करनेवाला, दिव्य शक्ति—दैवी शक्ति अम्बिका सम्पन्न, मातुका शक्ति का उत्थापन करनेवाला, उपकार करनेवाला-महादयावान आदि है। एकमात्र रुद्र ही कैवल्य प्रदान करता है।

रुद्र शब्द के चारों अक्षर रुद्र के परमेष्ठी स्वरूप से परिचय करवाते हैं। रुद्र शब्द की ध्विन घोर और अघोर दोनों दिव्य शक्तियों से सम्पन्न है। इनके समन्वय से चराचर जगत् का व्यापार चलता है। रुद्र के अक्षरों की यह भौतिक—दैविक—अध्यात्मिक व्याख्या वैदिक कोश— निरुक्त एवं निघण्टु, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्, आचार्य सायण के भाष्य, ऋग्वेद के भाष्यकार महापण्डित रावण, आचार्य टी.वी. कपाली शास्त्री, आचार्य श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, आचार्य एच.डी. वेलणकर, आचार्य भगवद्दत्त आदि के अनुरूप है। रुद्र के

रहस्योद्घाटन में आकाशभैरव कल्पोक्तम्, एकाक्षरनामकोषसंग्रह, शब्द कल्पद्रुम (राजा राधाकान्तदेव बहादुर), अमरकोश, संस्कृत—िहन्दी शब्दकोश, हलायुध कोश, धर्मकोश, वैयाकरणाचार्य भर्तृहरि, स्फोटाचार्य, स्वामी सोमानन्द, आचार्य नागेश भट्ट, आचार्य मण्डन मिश्र आदि की भूमिका नाभकीय है। रुद्र शब्द के अक्षरब्रह्म की अध्यात्मिक—दैविक—भौतिक शक्तियों का ज्ञान ब्रह्मविद्या के मायाजाल भेदन की कुंजी है। पश्चिमी वैदिक व्याख्याकार को वेद की संस्कृत, अक्षरों की त्रिविध शक्तियों आदि के गूढ़ ज्ञान नहीं होने के कारण रुद्र को प्रकृति की विनाशकारी शक्ति (झंझावात, विद्युत्, रोग आदि) का प्रतीक कहकर मध्यम स्तर के देव घोषित करते रहे। वैदिक देवों के शास्ता रुद्र अज्ञानियों पर कोप नहीं करें, क्षमा करें!।।ऊँ।।



### रुद्र व्याख्या और वेद भाष्यकार

ब्रह्मविद्या वेद के अधिकारिक भाष्यकार वैदिक देवों के शास्ता— परमेष्ठी रुद्र के स्वरूप को अभेद्य रहस्यों के मायाजाल से निकाल कर प्रस्तुत करते हैं। आचार्य सायण ने चारों वेदों और प्रमुख ब्राह्मण ग्रन्थों का भाष्य किया। श्री महीधराचार्य और श्री उवटाचार्य ने वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य किया। महाज्ञानी रावण ने ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का भाष्य किया और साथ ही साम गान किया। महापण्डित रावण ने ऋग्वेद का दार्शनिक भाष्य किया। परम आचार्य रावण रुद्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। इनके अलावा वेद के अनेक प्राचीन भाष्यकार रहे।

यह दुःखद है कि अधिकांश वैदिक भाष्य विस्मृति के गर्भ में हैं। यह उल्लेखनीय है कि तेइस सौ वर्ष (2300 वर्ष) पहिले यूनानी आक्रामक अलक्जेण्डर (सिकन्दर) ने विश्वविख्यात तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल ग्रन्थागार को लूटा। वे प्रमुख आर्ष ग्रन्थों को अपने साथ ले गये और बचे ग्रन्थों के ग्रन्थागार को छह माह तक जलाया गया। यही कारण है कि सृष्टिविद्या वेद की दुर्लभतम पाण्डुलिपियाँ विदेशों में है। यह शोध का विषय है कि देश में कहाँ अन्य आचार्यों द्वारा किये गये वेद भाष्य की पाण्डुलिपि उपलब्ध हैं? यह स्मरण रहे है कि दक्खन में आचार्य यास्क के अलावा दूसरे

वैदिक कोश प्रचलन में रहे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का रावण भाष्य अनुसंधान शोध का विषय है।

आचार्य सायण ने ऋग्वेद के छठे मण्डल के 28वें सूक्त की सातवीं ऋचा के भाष्य में लिखा है : "रुद्र काल स्वरूप परमेश्वर है।। रुद्रस्य कालात्मकस्य परमेश्वरस्य।। ऋग्वेद 6.28.7।।" "इस यज्ञ में रुद्र देवता के प्रीति के लिये सुन्दर स्तोत्र गाया जाता है : स्तोमं रुद्राय दृशीकम्।। ऋग्वेद 1.27.10।।" यह यज्ञ मनुष्य कल्याण के लिये हो रहा है। महाज्ञानी रुद्र मरुतों की दिशा में जाता है। वह उषा एवं मरुतों के संयोग से महान तेज प्रकाशित करता है। इस ऋचा में इन्द्र रुद्रवाचक है। रुद्रस्वरूप इन्द्र की मनुष्यों की मननीय वाणी स्तुति करती है। ऐसे मरुतों से युक्त रुद्रस्वरूप इन्द्र को मित्रता के लिये आमन्त्रित करते हैं : "रुद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेभियोंषा तनुते पृथु जयः। इन्द्रं मनीषा अभ्यर्चित श्रुतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे।।" ऋग्वेद 1. 101.7।।

हे महान शक्तिवान देवों! आप बसानेवाले और शत्रुओं को रुदन करवाने वाले, ज्येष्ठ—वरिष्ठ और महाज्ञानी हो। आप हमें यथेष्ट दान देने का अनुग्रह करो। यह स्मरण रहे कि महर्षि उचथ्य के पुत्र ऋषिश्रेष्ठ दीर्घतमा ने आपसे जब धन (अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक) देने की प्रार्थना की, तब आप दौड़ते हुए पधारे थे।। "वसू रुद्रा पुरुमन्तु वृधन्ता दशस्यतं नो वृषणाविभिष्टौ। दम्रा ह यद् रेक्णं औचथ्यो वां प्र यत् सम्राथे अकवाभिरुती।। ऋग्वेद 1.158. 1।।" इस सूक्त का विषय—देवता अश्विनौ है। वेद में दोनों अश्विनी कुमार रुद्र के पुत्र हैं। इस ऋचा के अनुसार रुद्र महाज्ञानी एवं महादानी हैं।

महान् रुद्र विशेष ज्ञानी (प्रचेतसे) और अत्यन्त सुखदायी है। उस महान रुद्र के लिये हम कब हृदय से शान्तिपाठक के स्तोत्र गान करेंगे? अथवा रुद्र का हृदय से शान्तिपाठ करना चाहिये। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 43वें सूक्त की प्रथम ऋचा में रुद्र को महाज्ञानी कहा है। इसी सूक्त की तीसरी ऋचा में रुद्र दैव्य भिषज् के रूप में हितकारी हैं। साथ ही चौथी ऋचा में रुद्र भिषज् गाथाओं के स्वामी हैं। अर्थात् आदिकाल से रुद्र भिषज् कर्म के महाज्ञाता हैं। "मेध" ओषधियों के मिश्रण का नाम है। भिषज्—वैद्य—चिकित्सक को यह ज्ञान आवश्यक है कि किन ओषधियों के, किस मात्रा, किस पुट से रोग शमन होता है। "शं" रोगों को शांत करने का नाम और "थु" अनिष्ट दूर करने का नाम है। इससे सुख होता है और मन प्रसन्न होता है। "कद रुद्राय प्रचेतसे मीळ्हुष्टमाय तव्यसे। वोचेम शंतमं हृदे।।1।। गाथपतिं मेधपतिं

रुद्रं जलाभेषजम्। तच्छंयोः सुम्नमीमहे।।४।। ....यथा रुद्रश्चिकति।।3।।" ऋग्वेद १.४३.१,३,४।।

इस ऋचा में रुद्र (अथवा उसके पुत्र मरुत्) से संरक्षण की प्रार्थना की गई है। उन्हें स्मरण कराया गया कि आप भयभीत महर्षि कण्व की रक्षा के लिये तत्क्षण पधारे। अतः आप उसी संरक्षण शक्ति के साथ जितनी जल्द हो सके, उतनी शीघ्र आकर हमारी रक्षा करो। अर्थात् रक्षण का कार्य महावीर, अजेय देव रुद्रादि पर निर्भर है।। ऋग्वेद 1.39.7।। "आ वो मक्षू तनाय कं रुद्रा अवो वृणीमहे। गन्ता नूनं नोऽवसा यथा पुरेत्था कण्वाय बिभ्युषे।।" ऋग्वेद 1.39.7।।

आचार्य सायण ने ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के ग्यारहवें सूक्त की तीसरी ऋचा का उदाहरण लिया। इसमें इन्द्र रुद्र रूप है। रुद्र रुलानेवाले को कहते हैं। जब मानवीय देह से आत्मा रूपी इन्द्र निकलता है, तब वह सभी को रुदन पर विवश करता है। इसीलिये यह आत्मा अथवा इन्द्र रुद्र कहलाता है। अतः "रुद्र के रूप में जानेवाली स्तुति आत्मा की है। यही रुद्र इन्द्र वायु है, क्योंकि यह शरीर को गतिमान करती है।" यह ऋचा "रुद्र, इन्द्र, वायु एवं आत्मा में तादात्म्य" की सूचक है। अर्थात् रुद्र ही आत्मा है, रुद्र ही इन्द्रस्वरूप है और रुद्र ही वायुस्वरूप है। अथवा रुद्र सर्वदेवात्मक है। "उक्थेष्विन्नु शूर येषू चाकन् त्स्तोमोष्विन्द्र रुद्रियेषु च। तुभ्येदेता यासु मन्दसानः प्र वायवे सिम्रते न शुभ्राः।।" ऋग्वेद 2.11.3।।

आचार्य सायण ने ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के बत्तीसवें सूक्त की द्वितीय ऋचा के आधार पर "रुद्र को सर्वकामनाओं को पूर्ण करनेवाला कहा है।" "रुद्रैस्तृपदा वृषस्व।।" ऋग्वेद 3.32.2।। ऋग्वेद के अष्टम् मण्डल के छब्बीसवें सूक्त की पाँचवी ऋचा में अश्विनौ देवता रुद्रवाचक है। इसमें कहा है कि आप शत्रुओं को रुलानेवाले हो। आप द्वेष करनेवाले कुटिल प्रकृतिवानों को, शत्रुओं को रुलाओ।। "युवं हि रुद्रा पर्षथो अति द्विषः।।" ऋग्वेद 8.26. 51। इसे "रुद्रौ संग्रामे रुदन्तौ" भी कह सकते हैं।

ऋग्वेद के भाष्य में आचार्य सायण ने रुद्र के दार्शनिक पक्ष, आत्मा—रुद्र एक्य, सर्वदेवमयता, दिव्य भिषज्, ओषधियों के अधिष्ठाता, सर्वकामना पूर्णकर्ता, मृत्यु रूप काल, उपासकों—सद्ज्ञानियों की हर स्थिति में रक्षा करनेवाला, दीर्घायुष्य प्रदाता, आन्तरिक—बाह्य शत्रुओं के संहारक पक्ष आदि की प्रस्तुति की है। यह निरन्तर कहा गया है कि रुद्र उपासना हृदय में ही करनी चाहिये।

अथर्ववेद के भाष्य में श्री सायणाचार्य ने ऋग्वेद के क्रम को नविक्तार दिया। अथर्ववेद के रुद्र जगत् स्रष्टा और प्रलयकर्ता हैं। रुद्र उपासकों—ब्रह्मविदों के दुःख से द्रवित होनेवाले करुणासागर हैं। वे दुःख हरनेवाले हैं। रुद्र उदात्त, यशस्वी, महाप्रतापी, ओजस्वी, महाप्रज्ञावान् हैं। वे देवों के अभिमान का हरण करनेवाले हैं (केन सूक्त)। वे रोग कर्ता और हरण कर्ता हैं। उनके प्रहार से शत्रु रुदन करते हैं।

श्री सायणाचार्य के भाष्य में इसकी पुष्टि अथर्ववेद भाष्य की प्रथम काण्ड से 19वें काण्ड की ऋचाएँ करती हैं : "रुत् दुःखं दुःखहेतुर्वा तस्य द्रावको देवो रुद्रः परमेश्वरः"।।11.2.3।। "स्वसेवकानां दुःखस्य द्रावकत्वं (रुद्रस्य)"।।18.1.40।। "महानुभावं रुद्रं"।।18.1.40।। "तस्मै जगत्स्रष्ट्रे सर्व जगदनुप्रविष्टाय रुद्राय।।" 7.92.1।। "रौति शब्दायते तारकं ब्रह्म उपदिशतीति रुद्रः।" तथा च जाबालश्रुतिः। "अत्र हि जन्तोः प्राणेपूत्क्रामत्सु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याष्टे"।।2.27.6।। जाबालोपनिषद्।।।। "रोदयति सर्वं अंतकाले इति रुद्रः संहर्ता देवः।।" 1.19.3।। "सर्वप्राणिनो मामनिष्ट्वा विनश्यन्ति इति स्वयं रौति रुद्रः।।" 18.1.40।। "रुद्रस्य हिंसकस्य देवस्य"।।6.59.3।। "रुद्रः रोदयिता शूलाभिमानी देवः"।।6.90.1।। "रुद्राः रोदयितारः अन्तरिक्षस्थानीया देवाः।।" 19. 11.4।। "रुद्रा रोदकाः"।।19.9.10।। "रोदयति उपतापेन अश्रूणि मोचयति इति रुद्रो ज्वराभिमानी देवः"।। "6.20.1।। "रुद्रः पशूनां अभिमन्ता पीडाकरो देवः"।।6.14.1।। "रुद्रस्य ज्वराभिमानिदेवस्य हेतिः आयुधं"।।4.21.7।।

"श्री उवटाचार्य" का रुद्र विषय में मत श्री सायणाचार्य के अनुसरण में है। शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य में श्री उवटाचार्य का रुद्र सम्बन्धित मत है: "रुद्रैः धीरैः" ।।यजुर्वेद 11.55।। "रुद्रैः स्तोतृभिः।।" 38.16।। रुद्रौ शत्रूणां रोदयितारौ।।" 20.81।। "रुद्रवर्तनी रुग्णवर्तनी।।" 18.82।।

"शुक्ल यजुर्वेद" के भाष्य में "श्री महीधराचार्य" ने पुनः कहा कि रुद्र दुःख से द्रवित होनेवाला और दुःखों को नाश करनेवाला है। रुद्र दुःख विनाशक है। रुद्र महाबौद्धिक—महाज्ञानी—महाप्रज्ञावान्—महाचैतन्य है। रुद्र स्तुति योग्य है। रुद्र शुभ करनेवाला, समृद्धि देनेवाला, आनन्द प्रदाता, शुभकारक एवं मंगलमय है। इसके अलावा ऋग्वेद के क्रम में रुद्र रोगोत्पादक और रोग निवारक है, साथ ही क्रूर रूप भी है।

श्री महीधराचार्य के भाष्य में रुद्र विषय में कहा है : "रुद्रैः धीरैः बुद्धिमिद्भः।।" शुक्ल यजुर्वेद 11.55।। "रुद्रैः स्तोतृभिः।।" 38.16।। "रुद्रस्य शिवस्य"।।16.50।। "रुद्रस्य शंकराय।।" 16.48।। "रुत् दुःखं द्रावयति रुद्रः। रवणं रुत् ज्ञानं राति ददाति। पापिनो नरान् दुःखभोगेन रोदयति।।" 16.1।।

"रुद्रस्य क्रूरदेवस्य।।" 11.15।। "रुद्रो दुःखनाशकः।।" 16.39।। "रोदयित विरोधिनां शतं इति रुद्रः।।" 16.28।। "रुद्रवर्तनी रुग्णवर्तनी भिषजौ अश्विनौ।।" 19.82।। "कदन्नभक्षणे चौर्ये वा प्रवर्त्य, रोगमुत्पाद्य, जनान्, घ्नान्ति तेभ्यः पृथ्वीस्थेभ्यो अन्नायुधेभ्यो रुद्रेभ्यः।।" 16.66।।

इसप्रकार वैदिक भाष्यकार श्री सायणाचार्य और यजुर्वेद के भाष्यकार श्री उवटाचार्य-श्री महीधराचार्य रुद्र देवता को सुष्टि-स्थिति- संहार का अधिष्ठाता परमेश्वर घोषित करते यद्यपि 煮し घोरतम-क्रूरतम-महाविनाशक स्वरूप है, किन्तु इसके विपरीत रुद्र ही समस्त आधि—व्याधि, रोग—दोष, आन्तरिक—बाह्य शत्रुओं के विनाशक; ब्रह्मज्ञान के आदिप्रवक्ताः महागुरुः, सुख–सौभाग्यदायकः, मोक्षप्रदाताः, अमृतमय और शत्रु विनाशक-महारक्षक हैं। आचार्य सायण, श्री उवटाचार्य एवं श्री महाधराचार्य के मत में परमेष्ठी परमब्रह्म रुद्र हैं। रुद्र देवता अनादि, अनन्त, अव्यक्त, व्यापकतम, सर्वज्ञ परमेष्ठी तत्त्व है। रुद्र सर्वदेवमय अर्थात् वायु स्वरूप, अग्नि-सूर्य-तेज स्वरूप, वरुण स्वरूप, द्यौ स्वरूप, पृथिवी स्वरूप अथवा पँचभूतों के भी आदि भूत हैं। रुद्र सत्य है और उनके नियम अलंघनीय हैं। रुद्र तत्त्व का ज्ञान ही ब्रह्मविद्या–आत्मविद्या है। रुद्र मनुष्यों के ही नहीं, अपित देवताओं के भी ब्रह्मज्ञानोपदेशक हैं (केन उपनिषद)। सभी रुद्र को हृदय-अन्त:करण में प्राप्त कर सकते हैं।।ऊँ।।



# रुद्र विश्वरूपम् रुद्र के सैकड़ों नामरूप का इन्द्रधनुष

त्रयी वेद—ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की ऋचाएँ परमेष्ठी रुद्र के सैकड़ों—सैकड़ों नामरूप, विशेषणों, उपाधियों का रूपहला इन्द्रधनुष चित्रलिखित करती हैं। वास्तव में तीनों वेद ही रुद्र के शतनामों एवं सहस्रनामों का उद्गम हैं। तीनों वेदों में एकमात्र यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता के सोलहवें रुद्राध्याय में छियासठ ऋचाएँ—मन्त्र हैं। रुद्राध्याय अकेले में रुद्रवाचक पदों की संख्या लगभग 240 है। यजुर्वेद की काण्वसंहिता (2.9) में रुद्रसूक्त सत्रहवाँ अध्याय है। मैत्रायणी संहिता में भी रुद्र अध्याय है। काठक

संहिता का 17.13—14 अध्याय रुद्रसूक्त है। किपष्ठल संहिता का 17.3—4 अध्याय रुद्र को समर्पित है। यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता का 7.5.4—5 अध्याय रुद्र का है। यजुर्वेद में रुद्रवाचक नाम ऋग्वेद का ही विस्तार है।

"रुद्रतत्त्व" के तिलिस्मी रहस्य भेदन की अदृश्य कुंजी-वेद में प्रयुक्त रुद्र पदनामों के अध्यात्मपरक, दैविक, अधिभौतिक आदि आशय का ज्ञान है। यह पुनरुक्ति है कि वैदिक संस्कृत के शब्द अभिव्यंजनापूर्ण, अलंकारपूर्ण, ध्वन्यात्मक, कुटात्मक, सुत्रात्मक, प्रतीकात्मक, गुढ, रहस्यात्मक, अध्यात्मपरक, संक्षिप्त, संहत, बहुअर्थी, लक्षणात्मक आदि हैं। इसलियें वैदिक शब्दों के अभिप्राय के अज्ञानवश, "प्रधानतम सर्वश्रेष्ठ आदिज्ञानी आदिगुरु सर्वज्ञ रुद्र को वैदिक देवशास्त्र के कुछ अध्येताओं, विशेषकर पश्चिमी अथवा पश्चिमी विचार से ओतप्रोतों ने रुद्र को गौण अथवा अप्रधान वैदिक देवता घोषित किया।" महान् विद्वान महामहोपाध्याय श्री मधुसूदन ओझा ने "इन्द्र विजय" में आर्य प्रवर्त्तक इन्द्र देव को उत्तरी ध्रुव के समीप साईबेरिया का कहा। श्री बाल गंगाधर तिलक ने "ओरायण" में आर्यों का उदगम उत्तरी ध्रुव सिद्ध किया। कुछ वैदिक विद्वानों ने रुद्र के पृथिवी पर आलय-मेरु, सुमेरु, मुजवान आदि को उत्तरी ध्रुव की संज्ञा दी। हमें संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान डॉ. सम्पूर्णानन्द का कोटि-कोटि आभारी होना चाहिये कि उन्होंने सन 1943 में कारावास में ऋग्वेद की ऋचाओं के आधार पर प्रमाणित किया कि "आर्यों का आदिदेश" जम्बूद्वीप का भारतवर्ष है। "ऋग्वेदादि की रचना भारतवर्ष के दो महानदों—सरस्वती, दृषद्वती के मध्य हुई।" डॉ. सम्पूर्णानन्द ने "वेद का रचनाकाल 39 लाख वर्ष पूर्व निर्धारित किया।" "ऋग्वेद और पश्चिमी एशिया" में सुप्रसिद्ध अध्येता डॉ. रामविलास शर्मा ने और 'वेद परिचय'' में आचार्य गुरुदत्त ने दोहराया कि भारतवर्ष ही आर्यों का उदगम स्थल है। साथ ही घोषित किया कि वेद का सुजन दुषद्वती एवं सरस्वती महानदों के मध्य हुआ। दोनों ने पुष्टि की कि उनतालिस (39) लाख वर्ष पहिले वेद की रचना हुई।

वेद में स्पष्ट रूप में "हिमालय—तिब्बत क्षेत्र को द्युलोक—पृथिवी आकाश क्षेत्र" कहा है। द्युलोक—स्वर्ग को "त्रिविष्टपम्" कहा गया है। आर्षग्रन्थों में "तिब्बत को त्रिविष्टपम्" और "नेपाल को नीलकण्ठ" नाम से सम्बोधित किया गया है। साथ ही कैलास महापर्वत को मेरु, सुमेरु, मूजवान माना गया है। पवित्रतम कैलास महापर्वत का महारहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिये पहेली बना है।

इस परिदृश्य में वैदिक देवों के शास्ता—नैतिक मर्यादा पालक रुद्र के वेद वर्णित संज्ञात्मक शब्दों में से चयनित के अर्थ—व्याख्या की गयी है। जिससे वैदिक रुद्र के अध्यात्म, दर्शन, दैविक शक्तियों एवं अधिभौतिक स्वरूप को समझना सरल हो।

"गृत्सपित"—श्रेष्ठतम ज्ञानी, गृत्सों का अधिष्ठाता। "गृत्स"—ज्ञानी, ऋषि, किव। "उद्गुरमाण"—श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेशक। "श्रुत"—श्रुति का वेत्ता, सुविख्यात, विद्वान। "अधिवक्ता"—सत्य उपदेशक, गुरु। "दैव्या भिषक्"— दिव्य आयुर्विद। "देवानां हृदयः"—जो देवताओं के हृदय में विराजमान, जिसने देवों के लिये अपना हृदय दिया। "त्र्यम्बक"—तीनों लोकों का पिता (सृष्टि, स्थिति, संहार कर्त्ता) (इसका तीन नेत्र वाला अर्थ अनर्थ है।)। "विरूपाक्ष"—विभिन्न रूप धारण करनेवाला (रुद्र ही सूर्यस्वरूप, वरुणस्वरूप, अग्निस्वरूप, वायुस्वरूप, द्योस्वरूप, विश्वकर्मास्वरूप, त्वष्टास्वरूप, प्रजापितस्वरूप, इन्द्रस्वरूप, अश्वनौस्वरूप, मरुत्स्वरूप, पृथिवीस्वरूप, हिरण्यगर्भस्वरूप, महाप्रकृति स्वरूप, विराट् पुरुष स्वरूप आदि है। अर्थात् रुद्र के ये विविध रूप हैं।)।

"नीलशिखण्डन्" — नीला आकाश ही जिस रुद्र के केश हैं (यह रुद्र के विराट् पुरुष परंब्रह्म स्वरूप का द्योतक है।)। "आयुर्वृध"—आयुष्य में वृद्धि करनेवाला। "गणपित"—गणों के अधिपित। "रुद्र"—(रु) शब्द शास्त्र का (द्र) पारंगत महाज्ञानी। "मंत्री"—हित की मन्त्रणा देनेवाला। "प्रतिश्रव"— उपदेश करनेवाला गुरु। "सोभ्यः"—पुण्य कर्म करने वाला। "श्लोक्य—प्रशंसनीय महाविद्वान, पद्य रचनाकार।

"स्थपितः"—स्थानों का पालक। "दिशां पितः"— दिशाओं का अधिष्ठाता, अन्त भाग रक्षक। "विश्वरूपः" — विश्व का रूप धारण करनेवाला। "भगवः" — भगवान्। "ईशानः—ईश्वर। "भव"—सृष्टि कर्ता, सबको उत्पन्न करनेवाला। "शर्व"—संहार करनेवाला, प्रलयकर्ता। "भवस्य हेतिः"—जगत् के दुःखों को दूर करनेवाला। "शिव"—शुभ, मांगिलक, सौभाग्यशाली, मोक्ष, वेद। "शिवतर", "शिवतम"—मांगिलक, कल्याण कर्ता, आनन्ददाता। "शंभु"—शान्तिकर्ता, समृद्धि प्रदाता, आनंद देनेवाला। "शङ्,—कर"—शुभ, मंगलमय, आनंद—समृद्धि कर्ता। "शंगु"—सुखदाता। "मीढुष्टम"—सुखदाता। "तिवषीमत्"—तेजस्वी। "शिपिविष्ट"—सहस्रों प्रकाश किरणयुक्त, स्वयं प्रकाशी। "सहस्राक्ष"—किरणपित सूर्य की अनन्त किरणें, अव्यक्त, अमूर्तिमान। "कक्षाणां पितः"—पृथिवी की चारों ओर की परिधि के महारक्षक, गोपन स्थानों के रक्षक। "एकादशप्राणः"—शरीर में पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं एक आत्मा। "परमेश्वर"—सर्वव्यापक ईश्वर। "भुवनस्य पिता"—भुवनों के स्वामी। "भुवनस्य ईशान्"—भुवनों के ईश्वर। "भीम"—सर्वशिक्तमान।

''ज्येष्ठ''—श्रेष्ठ ब्रह्म (अथर्ववेद का ज्येष्ठ ब्रह्मसूक्त)। "ओजीयः"—महाबली। "सुषुम्न"—उत्तम विचारशील। "बृहन्त"—महान्। "ऋष्वं"-श्रेष्ठ ज्ञानी। "विचेत्सः"-विशेष ज्ञानी लोक। "महावीर"- महान्वीर। "न्यायाधीश"—असत्य एवं अनैतिक कार्यों के पाप कर्मों का न्याय करनेवाला। "वणिज"—जगत् व्यापार संचालक। "पशुपति"—प्राणिमात्र के अधिपति। "अन्नांपति"—विविध धान्यों—अन्न के पालक। "वृक्षाणां पति"—वृक्ष वनस्पति के अधिष्ठाता। "दुंदुभ्य"—मोक्ष प्राप्ति की ध्वनि, "राव" शब्द की अन्तिम दिव्य मोक्षप्रद ध्वनि दुंदुभि की है। "पथीनां पति"—समस्त मार्गों के संरक्षक। "हिरण्य बाहवे''—सुवर्ण सरीखी बाहुवाले अर्थात् सूर्य देव। "हरिकेशेभ्यः"— वन वनस्पति के हरित पत्र ही रुद्र के केश हैं, अर्थात् रुद्र सर्व वनस्पति में व्याप्त है। "मन्यु इषव''—अग्नि अथवा ओज, उत्साह, क्रोध ही बाण स्वरूप . "श्रुतसेन"—अपराजित, अजेय सेनानी। "आसुसेन"—अपने गणों, सेना को हमेशा सिद्ध रखनेवाले। "ओषधीनां पतिः"-ओषधियों के अधिष्ठाता। "सभापति"-देवों एवं प्राणियों के सभाओं के अध्यक्ष। "सभा"-तीनों लोकों के सभाओं में अहम् सभासद अथवा प्रमुख। "श्रव"—सभी के (देव, दैत्य, मनुष्य) कार्यों का श्रवण करनेवाले। "प्रमृशः"—परामर्श कर्ता, विद्वान। "पुलस्ति"—महाज्ञानी, ऋषि। "स्वस्त्राऽम्बिकया"—रुद्र की भगिनी अम्बिका, वैदिक मातृशक्ति दैवीशक्ति अधिष्ठात्री। "संविदानौ"—उत्तम ज्ञान वाले। "आखुस्ते पशुः"—मूषक रूपी पशु। "पृष्टिनः"—विविध रूपवाली माता पृथिवी। "यव्ह"—रुद्र की शक्ति का नाम। "मनीषया"—बुद्धि के द्वारा।

वेद में रुद्र देवता के विराट् रूप—पुरुष, परमब्रह्म स्वरूप में विश्व के सभी वर्गों—सभी कर्मों के अंश रूप होने का वर्णन अद्भुत है। इसके अलावा वन—वनस्पति, निदयों, पर्वतों एवं जीवों में रुद्र की सत्ता व्याप्त है। उनके विश्वरूप में जड़ और चेतन को समान स्थान प्राप्त है। जगत् आदि में व्याप्त रुद्र के नाम रूप प्रस्तुत हैं। "वनानां पित"—वनों के पालक, अधिष्ठाता।"अरण्यानां पितः"—अरण्यों के संरक्षक। "ऐलबृदाः"—अन्य की वृद्धि कर्ता। "सूर्व्य"— उपजाऊ भूमि के जीव। "खल्यः"—खिलहान के जीव। "शुष्वयः"—शुष्क भूमि के जीव। "अवर्ष्यः"—वर्षा नहीं होनेवाली भूमि के जीव। "पांसव्यः", "रजस्यः"—धूली एवं रजकण में व्याप्त अदृश्य सरीखे जीव। "सिकत्यः"—रेतीले बजरी में विद्यमान जीव। "किंशिलः"—पत्थरों, चट्टानों में व्याप्त जीव। "इरिण्यः"—बंजड, ऊसर भूमि के प्राणी। "ऊर्व्यः"—सरसब्ज भूमि के जीव। "शष्यः"—कोमल घास के कृमि। "हरित्यः"—हरित क्षेत्र में रहनेवाले जीव। "वर्ष्यः"—वर्षा के क्षेत्र में होनेवाले जीव जन्तु। "उलप्यः"—दूब, घास क्षेत्र

में होनेवाले जीव। "गव्हरेष्ठः"— सघन वनों, पहाड़ों की गुहाओं रहनेवाले जीव जन्तु एवं मानव। रुद्र ही "किरिक"—िकसान हैं, वे ही अन्न हैं।

"तलप्यः"—बिछौना, शैय्यादि में रहनेवाले जीव, खटमलादि। "रेष्ट्यः"—हिंसक कृमि कीट। "अश्वः"—घोड़ा। "श्वा"—कुत्ता। "व्रज्यः"—ग्वालों में रहनेवाले पालतु पशु—गो आदि। "गोष्ठयः"—गोशाला की धेनु आदि। "गेह्यः"—घरों में पाले गये—गो, महिषा, वृषभ, बैल, कुत्ता, बिल्ली आदि। "किरिकः"—सूकर।

''वैशन्त''–छोटे तालाब के जीव। ''कुल्यः''–जल प्रवाहों के समीप रहनेवाले प्राणी एवं जन्तु। "काट्यः"—कुवे के समीप रहनेवाले प्राणिमात्र। "कूप्यः"- कूप के पास रहनेवाले मनुष्य अथवा जीव। "सरस्यः"-तालाब के समीपस्थ जीव एवं मनुष्य। "नादेयः"-नदी अथवा नदी के निकट रहनेवाले प्राणिमात्र। "फेन्यः"-जल के फेन में व्याप्त जीव। "ऊर्म्यः"-लहरों में रहनेवाले जीवमात्र। "प्रवाह्यः"-प्रवाहों में रहनेवाले जीव। "पार्यः"-परतीर में रहनेवाले। "अवार्यः"-नदी तीर पर रहनेवाले जीव। "द्वीप्यः"-द्वीप में रहनेवाले प्राणी। "निवेष्यः"-पानी के भंवर में रहनेवाले प्राणिमात्र। "क्षयणः"-पानी में रहनेवाले जीव। "तीर्थ्यः"-पवित्र स्थान में रहनेवाले। "तीर्थानि प्रचरन्ति"-तीर्थौ में विचरण करनेवाले प्राणिमात्र। "मेघ्यः"-मेघ में रहनेवाले जीव। "वीध्न्यः"-शुष्क अभ्र रूप में रहनेवाले। "वाल्यः"-वायु रूप में व्याप्त प्राणिमात्र। "आतप्यः"-धूप में व्याप्त जीव। "नीप्यः"-पर्वतों की तराई के प्राणिमात्र। "पर्णः"-पत्तों पर रहनेवाले कीट। ''पर्णशदः''—पत्तों में व्याप्त कृमि कीट। ''पथ्यः''—मार्गों में रहनेवाले जीव। ''प्रपथ्यः''—मार्गों के रक्षक। ''अश्वपतिः''—घोड़ों को पालनेवाला। "श्वपति:"—श्वानों का पालन करनेवाला। "वास्तव्य:"—घरों में रहनेवाला जीव। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश किरण, वायु, जल, पत्थर, रजकण, मिट्टी, वृक्ष, वनस्पति, पशु आदि रुद्र रूप हैं। अन्न, जल, वायु, प्रकाश एवं भूमि के सुक्ष्मतम जीवाष्ण्, कीट, रोगकृमि रुद्र के ही रूप हैं। "विश्वकृष्टि" का आशय-मानवमात्र है।

इसके ही साथ जगत् के सभी मानवों में रुद्र रूप का वर्णन वेद में किया गया है। इससे रहस्योद्घाटन होता है कि शुभ एवं पाप करनेवाले अथवा करवानेवाला दोनों ही रुद्र रूप हैं। दूसरे शब्दों में समूचा जगत् रुद्र रूप है। इनमें रुद्र कहनेवाले प्रमुख शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं। "उपवीति"— यज्ञोपवीत, उत्तरीय धारण करनेवाले। "याम्यः"—नियम पालक। "सौम्यः"—शान्त। "बुध्न्य"—तह में रहनेवाले। "अप्रगल्भ"—अज्ञानी। "ताम्र"—ताम्र, रक्त वर्ण वाला। "बभ्रु"—सुनहला। "तिष्ठत्"—खड़ा रहनेवाला।

"आसीनः"—आसन पर विराजमान्। "शयानः"—शैय्या पर लेटा हुआ। "जाग्रत्"—चेतनावान्। "स्वपत्"— निद्रामग्न। "उच्चैर्घोषः"—गर्जना करनेवाला, महानाद करनेवाला। "शीघ्न्य"—शीघ्रता करनेवाला। "व्युप्तकेशः"—जिसके केश संस्कारयुक्त हैं। "कपर्दी"—जटा जूटधारी। "विशिखासः"—मुण्डन किया सिरवाला।

"पत्तीनां पतिः"— सेनाओं का पालक। "विकृन्तानां पतिः"—शत्रु सेना का अधिपति। ''व्रातपतिः''–वीरों के समूह का अधिपति। ''शूरः''–वीर। "क्षयद्वीरः"-शत्रु सेना का संहारक वीर। "उग्रः"-भयानक कर्म करनेवाला। "कुलुंचानां पतिः"—शत्रुसेना के वीरों का नाश करनेवाला। "आव्याधिनीनां पतिः''—अचूक निशाना लगानेवाला। ''सुधन्वन्''—उत्तम धनुष्यधारी। "स्वायुधः"-सर्वोत्तम आयुध रखनेवाला। "तीक्ष्णेषुः"-तीक्ष्ण लक्ष्य भेदी बाणों से सुसज्जित। ''शतधन्वा''-एक साथ सौ आयुधों से प्रहार कर्ता। "धन्वायी"—आयुध के साथ शत्रु पर आक्रमण करनेवाला। "इषुधिमान्"—भरा हुआ तर्कस हर समय रखनेवाला, सदैव आयुध रखनेवाला। -"निषंगी"—खड्गधारी वीर। "सृकायी"—तीक्ष्ण मर्म भेदी बाण रखनेवाला। "सृकाहस्ताः"—शस्त्र धारण करनेवाला। "इषुमान्"—बाणों से प्रहार कर्ता। "असिमान्"—खड्ग से युद्ध करनेवाला। ''सेनानी''— सेनाध्यक्ष। "विचिन्वत्कः"—शूरवीर। "रथी"—रथारुढ़। "अरथी"—पैदल युद्ध करने वाला प्रवीण वीर। "आशुरथ"-तेज गति के रथ से युद्ध रत। "उँगणा"-शस्त्रास्त्रों को ऊपर उठाकर मारक हमला करनेवाला। "ककुभः"— प्रमुख। "वर्मा", "कवची", "वरूथी"—अनेक प्रकार के कवच धारण कर्ता। "कृत्स्त्रायतया धावन्''–धनुष्य को कर्ण तक खींचकर शरसंधान करनेवाला। "तुंहती''–शत्रु संहारक वीर सेना। "मृगयु"-मृग अर्थात् मृगरूपी प्रजापति का वध करनेवाला। "अवसान्यः"-सेना के अन्तिम भाग से रक्षणकर्ता वीर। "विविध्यन्ती"-शत्रु सेना का विशेष रूप से वेधकर्ता सेनानी। "विसृजत्"—विशेष विधि से प्रहार करनेवाला। "अस्यत्"-शत्रु पर शस्त्र फेंकनेवाला। "धृष्णु:"-शत्रु का वध कर्ता वीर। "अग्रेवधः"—प्रथम पंक्ति में रहकर शत्रु संहारक। "हन्ता"—शत्रु का हनन कर्ता। "अभिघ्नत्"-शत्रु पर प्रहार कर्ता। "हनीयान्"-शत्रु को नष्ट कर्ता। "आहनन्यः"–शत्रु पर आघात कर्ता। "सहमानः"–शत्रु का पराभव कर्ता। "दूरेवधः"-शत्रु का दूर से संहार करनेवाला। "जिघांसत्"-शत्रु को मृत्यु देनेवाला। "विध्यतु" – शत्रु का वेध कर्ता। "अवभेदी" – शत्रु का निःशेष वेध करनेवाला। "पथीनां पतिः"-मार्ग रक्षक वीर।

एक ओर क्षत्र-रक्षा का कार्य करनेवाला रुद्र रूप है। दूसरी ओर, जगत् के सबसे घृणित-निंदित कार्य करनेवालों के अधिष्ठाता रुद्र हैं, अर्थात् वे भी रुद्र रूप हैं। "तस्कराणां पतिः"—तस्कर, चोरवृत्ति करनेवालों के अधिपति। "स्तेनानां पतिः"—चोर लूटेरों के अधिपति रुद्र। "मुष्णतां पतिः"-डाक्ओं-चुरानेवालों के अधिपति रुद्र। "स्तयूनां पतिः"-ठगनेवालों के अधिपति रुद्र। "वंचत्"—जालसाज, फरेबी, मक्कार, धोखेबाज, कपटी वर्ग का अधिष्ठाता रुद्र। ''परिवंचत''–छल करनेवाला वर्ग के अधिपति रुद्र। "आततायी"-घातपात करनेवाले वर्ग के स्वामी रुद्ध। "लोप:"-नियमों का लोप करनेवाले रुद्र। "नवतं चरत्"-रात्री के समय दुष्ट इच्छा से भ्रमण करनेवाले पातकी वर्ग के स्वामी रुद्र।" "प्रतरण"-धोखेबाज आदि रुद्र। आचार्य सायण ने काण्व संहिता-यजुर्वेद के अध्याय सत्रह के भाष्य में कहा है कि रुद्र-चोरों का स्वामी (स्तेनानां पतिः अस्मि), ठगों का मुखिया (स्तायूनां पतिः अस्मि), डाकुओं के सरदार (तस्कराणां पतिः अस्मि)। लुटेरों में सर्वश्रेष्ठ रुद्र (मुष्णतां पतिः अस्मि)। (गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं कपटियों का द्युत हूँ : छलयता द्यूतं अस्मि)। यही नहीं रुद्र शरीर व्यापार करनेवाली नारियों के भी अधिपति है। उनका एक विशेषण "जघन्यः"-अधिपतित मनुष्य, नीच वृत्तिवाला, अन्त्यज, हीन है। इसके अलावा "नि-चेरू" नीचे के स्थान में रहनेवाला का भी उल्लेख है, वह भी रुद्र है।

इसमें रुद्र के रचनात्मक, सृजनधर्मी, विश्वकर्मा स्वरूप के प्रतिनिधि रुद्रों का नक्षत्र मण्डल मन्त्रमुग्ध करता है। ये रुद्र रूप हैं : "क्षत्ताः"—शिल्पकार। "तक्षाः"—तक्षण करनेवाला, काष्ठकर्मी, प्रस्तर—धातु सृजनकार। "रथकार"—विमान (वाहन) निर्माता। "धनुष्कृत"— शस्त्रकार। "इषुकृत्"—बाण, गोला—बारूद निर्माता। "कुलालः"—प्रजापति कुम्हार। "कर्मारः"—धातुकर्मी। "निषादः"—जलपरिवहनकर्ता, वन में रहनेवाला। "गिरिचरः"—पर्वतों में रहनेवाले। "सूतः"—सारथी, दिव्य वीरगाथावाचक। "उत्तरण"—नदी को पार करवानेवाला। "प्रतरण"—नदी पार करवाने में सिद्धहस्त। "तार"—जीवनरूपी नदी तारक। "संग्रहीता"— पदार्थों को संग्रहीत रखनेवाला, व्यवसायी, जगत् के सभी पदार्थों का संग्रहक ब्रह्म।

"भूतानामपति"—प्राणिमात्र के अधिष्ठाता। "कनिष्ठाय"—छोटे देवों के रूप में रुद्र। "वामनाथ"—दक्षिण दिशा का दिक्पाल, हाथी, बोना। "विद्युताय"—वाताय कपिला, आकाशीय विद्युत्। "मेघ्याय"—मेघ, बादल। "विलोहिता"—लोहित। "वृद्धाय"—वरिष्ठ जन, ज्ञानवृद्ध। "शितिकण्ठाय"—श्वेत कण्ठ वाला। "नीलग्रीवाय"—नीलमणि सरीखा कण्ठ, जल को निगलनेवाला

सूर्य, सूर्य मण्डल में रहनेवाला। "शतइषुधे—असंख्य शिरवाला, निराकार। "बाहुभ्यां"—दोनों—घोर, अघोर बाहु। "चसुवृध्वने"—ज्ञानात्मक वृद्ध। "सोमायच" –रुद्र उमा सहित सोम। "स्ताम्रायचारूणाय"–उदयरूप एवं अस्त काल का सूर्य। "रुताराय" – ओंकार स्वरूप रुद्र। "द्रापे" – पापियों की दूर्गति करनेवाला। "नीललोहित"–नित्य तरूण। "अन्तरिक्षे"–अन्तरिक्ष में। "दिवं"–स्वर्ग, द्यलोक। "शष्पिपंजरा:"-पीत वर्ण वाला रुद्र, पीत रंग अध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च है। ''विशिखासः''–शिखा रहित। ''सुकृाहस्ताः''–हाथ में ढाल धारण कर्ता। ''वितस्थिरे''—अवस्थित । ''दश प्राचीः''—दोनों करबद्ध। "ऽपापकाशिनी"—पापियों के नाश करने वाली माया ज्ञान का प्रकाश करनेवाला । ''मन्यवे''—कोपात्मक, ओजात्मक, उत्साहात्मक । ''शिवतमा''—शान्त । ''शख्या''—संहार करनेवाली शक्ति। ''तन्:''–शरीर। ''अभिचाकशीहि''–सर्वत्र देखनेवाला। "अग्निषोमौ"-घोर अघोर रूप अग्नि सूर्य है, रुद्र अग्नि एवं सूर्य स्वरूप है। "वदामिस"-प्रार्थना करते हैं। "अयक्ष्मं"-रोग रहित। "यातुधान्यः" –रोगकारक जीवाणु। "निशीर्य"– कुण्ठित करना। "अनेशन्"–अदृश्य होना। ''परिब्भूज''—रक्षा करना। ''परिवृणक्तू''—परित्याग करना। ''रोहिताय''—सूर्य मण्डल में स्थित। "कक्षाणां पतये"—नक्षत्रों के स्वामी। "उच्चेर्घोषाय"—महानाद कर्ता, गगनभेदी रक्त संचारी गर्जना करनेवाला। "ककुभाय"-पुरुषो वै ककुभः, अर्थात् पुरुष रूप ईश प्राण ही ककुभ है। "गोपा"—गो अर्थात् सूर्य किरण, इन्द्रिय शक्तियाँ, ज्ञान, गो रक्षक, रक्षक। "ओषधीनां पतये"—ओषधियों के अधिष्ठाता। यह स्मरण रहे कि रुद्र ही रोग उत्पन्न कर रुलाता है और रोग हरण करनेवाला है। "अरुण"—उदय होने सूर्य का सिन्द्री लाल रंग। "सुमंगल"-सुन्दर मंगल रूप।

"पुष्टिनां पति"—रुद्र अमृत स्वरूप से पृथिवी सहित सभी भुवनों के पुष्टि कर्ता हैं। "रुद्र: दु:खनिवारक:"—रुद्र दु:ख निवारक है। "रुद्र सर्वदु: खनिवारक:"—रुद्र सभी दु:खों से मुक्ति दिलवाते हैं। "रुत् दु:ख द्रावयित रुद्र:। रवणं रुत् ज्ञान राति ददाति"—रुद्र दु:ख से द्रवित होकर (उपासक को ब्रह्म) ज्ञान देते हैं।

सारसंक्षेप में रुद्र वाचक शब्दों के अर्थ, विशेषरूप से अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक परमेष्ठी रुद्र के विराट् परमब्रह्म (पुरुष) स्वरूप के साक्षात्कार में नवदृष्टि प्रदान करते हैं। महारुद्र और रुद्रों के नामों के आशय से यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि में सभी कुछ रुद्रमय है। अनादि रुद्र ने ही सृष्टि सृजन के लिये प्रजापति (महाप्रकृति) की उत्पत्ति कर सक्रिय किया और स्वयं निर्लिप्त रहे। सारतः "एक सर्वव्यापक सर्वाधार आत्मतत्त्व ही रुद्र" है।।ऊँ।।



# सर्वजनीन सर्वव्यापक रुद्र सृष्टि स्वामी

ऋग्वेद में पँच महाभूत स्वरूप सर्वव्यापक आत्मतत्त्व रुद्र एक रहस्यपूर्ण अध्यात्मिक देवता हैं। चौकें नहीं! ऋग्वेद में केवल मात्र तीन सम्पूर्ण सूक्त रुद्र विषयक हैं। कुछ अन्य सूक्तों में रुद्र अन्य देवों के साथ सिम्मिलत हैं। रुद्र की प्रख्याति सोमादि, मरुतादि, अग्निआदि के साथ है। इतना ही नहीं ऋग्वेद में रुद्र का नाम लगभग 75 ऋचाओं में आया है।

यह अभूतपूर्व है कि इन्द्र, वाय्, अग्नि, भग, वरुण, अश्विनी, प्रजापित, सूर्य, सविता, त्वष्टा, भर्ग, यम, विश्वकर्मा आदि की ऋचाओं में अनेक अवसरों पर ये सभी देवता रुद्र वाचक हैं। इस प्रकार रुद्र ही इन्द्रस्वरूप, वायुस्वरूप, अग्निस्वरूप-तेजस्वरूप, सूर्यस्वरूप, सवितास्वरूप, वरुणस्वरूप, अश्वनौस्वरूप, प्रजापतिस्वरूप, भगस्वरूप, यमस्वरूप, विश्वकर्मास्वरूप, पृथिवीस्वरूप आदि है। यह उल्लेखनीय है कि पँच महाभूतों में प्रथम द्यू-आकाश-परमव्योम का एक भी स्वतन्त्र सुक्त ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में द्यावापृथिवी (आकाशपृथिवी) के संयुक्त सुक्त है। इसी शृंखला में द्वितीय पँच महाभूत वायु के ऋग्वेद में मात्र दो-वात, वायु सुक्त हैं। अन्तिम भूत पृथिवी का भी ऋग्वेद में एक ही सुक्त है। ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाएँ अग्नि—सूर्य—सविता और वरुण की हैं (देखें-आकाशविद्या, वायुविद्या, सूर्यविद्या, वरुण विद्या एवं पृथिवीविद्या वैदिक शृंखला)। अतः "ऋग्वेद में न्यूनतम संख्या के सुक्तों ऋचाओं के आधार वैदिक देवता को अप्रधान घोषित करना भ्रमपूर्ण अवधारणा है।" वैदिक देवशास्त्र के वर्षों-वर्षों अध्ययन-स्वाध्याय से ही वैदिक देवों के नैतिक मर्यादा पालक रुद्र के वास्तविक विराट रूप के समीप पहुँच सकते हैं अथवा साक्षात्कार किया जा सकता है। यह अवश्य है कि रुद्र के स्वाध्याय से पहिले पाँच महाभूतों का गहन अध्ययन अनिवार्यता है। क्योंकि ऋग्वेद में रुद्र को पँच भूतों के साथ समीकृत किया गया है। यही नहीं रुद्र अश्विनौ, यम, प्राणादि के साथ भी समीकृत हैं।

## भुवनों का पिता

ऋग्वेद में रुद्र भुवनों के पित एवं नियोजन करनेवाले हैं। "पिता का अर्थ रक्षक" है। जिसने उसे अपने तेज—रेतस्—वीर्य से उत्पन्न किया है। "दिन में और रात्री में समस्त भुवनों—सम्पूर्ण सृष्टि के पिता सर्वशक्तिमान महाबली रुद्र की बधाई करो। रुद्र के महत्व की प्रशंसा करो। वह महान् रुद्र श्रेष्ठतम ज्ञानी, अजर (जीर्ण अथवा क्षीण नहीं होनेवाला, अमर, चिरंजीवी), अत्यन्त उत्तम विचारशील एवं ब्रह्मज्ञानियों की उन्नति की कामना करनेवाला है। हम सभी उस महान् रुद्र की विशेष प्रकार से उपासना करेंगे।।" ऋग्वेद 6.49.10।। हे रुद्र! "हमें त्रिधातु—सुवर्ण, रजत एवं लौह (सत्त्व, राजस्, तमस्—त्रितत्व) से युक्त आवास प्रदान करो। यह तीन धारण शक्तियों से युक्त हो। तीन ऋतुएँ—शरद, ग्रीष्म एवं वर्षा में रहने योग्य हो। यह आनन्द देनेवाला, हितकारी और कल्याण करनेवाला हो। इस आलय में हमें एवं अन्यों को आश्रय मिले। इसतरह का धन हमें प्रदान करने का अनुग्रह करो। इस आवास पर शस्त्रधारी शत्रु का आक्रमण भी नहीं हो सके।।" ऋग्वेद 6.46.9।। इस ऋचा में इन्द्र रुद्रवाचक है।

भुवनस्य पितरं गीर्भिराभ रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमत्तौ। बृहन्तमष्वमजरं सुषुम्नमृधग्घुवेम कविनेषितासः।। ।।ऋग्वेद 6.46.9।।

इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरुथं स्वस्तिमत्। छर्दिर्यच्छ मघवद्भ्यश्च मह्ये च यावया दिद्युमेभ्यः।। ।।ऋग्वेद 6.46.9।।

# सम्पूर्ण सृष्टि अधिपति रुद्र

"महान्, प्रबल एवं तेजस्वी रुद्र सुदृढ़ अवयवों अनेक रूप रंग रस गन्धादि के पदार्थों का सृजन कर शोभा पाता है। इस समूची सृष्टि के अधिपति अथवा स्वामी महान् रुद्र से उसकी महान् जीवनीशक्ति कभी पृथक् नहीं होती है।।" ऋग्वेद 2.33.9।। इस ऋचा में रुद्र "विश्वकर्मा" स्वरूप में हैं। रुद्र देवता जगत् के निर्माण—रचना के बाद सभी पदार्थों को रूप और आकार देते हैं। रुद्र अत्यन्त तेजस्वी और सर्वशक्तिमान् हैं। वह अपने ही विविध तेजों एवं पवित्रता से शोभायमान है। अर्थात् तेज एवं शुद्धता से स्वयं प्रकाशी है। जगत् के ईशान रुद्र से उसकी महादिव्य शक्तियाँ कभी पृथक् नहीं होती हैं। अथवा अनादि रुद्र अनादि काल से महादिव्य शक्ति सम्पन्न है। इस ऋचा में स्पष्ट कहा है: "भुवनस्य ईशानः रुद्रः।" भुवन—सृष्टि—जगत् के ईश्वर—ईशान एकमात्र रुद्र हैं।

स्थिरेभिरंगेंः पुरुरूप उग्रो बभ्रुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः। ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न वा उ योषद्रुद्रादसुर्यम्।। ।।ऋग्वेद 2.33.9।।

## सर्वत्र व्यापक, सर्वसामर्थ्यवान, सर्वप्रभुत्वान्

वेद रुद्र देवता की सर्वत्र व्यापकता की घोषणा करता है। जगत् की रचना करनेवाला, जगत् के समस्त पदार्थों में व्याप्त और सभी का एकमात्र उपास्य देव रुद्र कहा गया है। इसप्रकार सृष्टि रचयिता प्रजापित, विश्वकर्मा, त्वष्टा एवं हिरण्यगर्भ आदि रुद्र ही है। रुद्र ही विराट् पुरुष (परमेष्ठी) की तरह सर्वव्याप्त है। अर्थात् वेद के रुद्र देवता का सभी देवों में एकत्व है। ऋचा में कहा है कि "एक रुद्र देव अग्नि, जल, ओषि, वनस्पित आदि समस्त पदार्थों में व्याप्त है। यह रुद्र ही सभी भुवनों का सृजन कर सकता है। उस अग्निमय अर्थात् तेजस्वी रुद्र देवता के लिये नमन है।।" अथर्ववेद 7.92.

इसी शृंखला में अथर्ववेद की अन्य ऋचा में कहा है: "हे रुद्र! इन चारों दिशाओं, द्युलोक, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी पर सर्वस्व आपका है। जो कुछ आत्मायुक्त—प्राण धारण करनेवाला पृथिवी पर जीव रूप है, वह भी आपका है।" इस ऋचा के अनुसार "रुद्र ही प्राणतत्त्व—आत्मतत्त्व है, जगत् नियन्ता है।" रुद्र का प्रभुत्व एवं सामर्थ्य त्रिलोकी में है। यहाँ अथर्ववेद का मन्त्रद्रष्टा ऋषि रुद्र के परमेष्टी तत्त्व का बखान कर रहा है।।अथर्ववेद 11.2.10।।

> यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्वन्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेश। या इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृते तस्मै रुद्राय नमोस्त्वग्नये।। ।।अथर्ववेद 7.92.11।।

> तव चतस्रः प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेदमुग्रोर्वन्तरिक्षम्। तवेदं सर्वमात्मन्वद् यत्प्राणत् पृथिवीमनु।।अथर्ववेद 11.2.10।।

## विश्व को रूप तेज प्रदाता रुद्र

ऋग्वेद में स्पष्ट कहा है कि सर्वस्व सामर्थ्यवान रुद्र सम्पूर्ण विश्व को रूप एवं तेज प्रदान करता है (अर्थात् रचियता है)। सर्वसामर्थ्य के कारण रुद्र विश्व पर दया करके उसका संरक्षण करता है। इतना ही नहीं इसी अनन्त सामर्थ्य के कारण रुद्र समस्त दिव्यास्त्रों—शस्त्रास्त्रों को धारण करता है। हे रुद्र! सृष्टि में आपसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। रुद्रदेव! आप सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं।।ऋग्वेद 2.33.10।।

अर्हन् विभर्षि सायकानि धन्वार्हन्निष्कं यजते विश्वरूपम्। अर्हन्निद दयसे विश्वमभ्वं न ओजीयो रुद्र त्वदस्ति।। ।।ऋग्वेद 2.33.10।।

#### सभी में रुद्र की चेतना शक्ति

ऋग्वेद में रुद्र देवता को अखंड, अक्षय, अनन्त, महान् प्रेरक चेतना शक्ति सम्पन्न कहा गया है। रुद्र की यही महान् प्रेरक शक्ति असंख्य सनातन स्थानों में निश्चित रूप से चेतना देती है। इस चेतना शक्ति में विशेष ज्ञानी लोक अपना मन विशेष प्रकार से धारण करते हैं। अर्थात् रुद्र की प्रेरक शक्ति सभी में चेतना प्रदान करती है।।ऋग्वेद 8.13.20।। इस शक्ति का नाम "यव्ह" है। यह यव्ह शब्दार्थ अज्ञात है।

> तिददुदस्य चेतित यव्ह पत्नेसु धामसु। मनो यात्रा वि तद्दधुर्विचेतसः।।ऋग्वेद ८.१३.२०।। अजेय रुद

रुद्र के लिये ऋग्वेद में आता है कि वे "अजेय" (अषाळहाय) हैं। विधाता रुद्र का आक्रमण असह्य है। अपनी धारण शक्तियुक्त महावीर रुद्र का धनुष्य सुदृढ़ है, वे शीघ्रगामी प्रहार करते हैं। वे अपने ही सामर्थ्य से सामर्थ्यशाली हैं। वे निर्माण एवं सृजन कार्यों में अत्यन्त कुशल हैं। हे अपराजेय दुर्धर्ष योद्धा रुद्र! आप हमारी प्रार्थना ग्रहण करो।।ऋग्वेद 7.46.1।।

इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधान्वे। अषाळहाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शृणोतु नः।। ।।ऋग्वेद 7.46.1।।

#### प्रचेतस – आदिज्ञानी रुद्र

वेद में रुद्र को आदिज्ञानी—प्रचेतस की संज्ञा दी गयी है। आदिज्ञानी रुद्र को महान् बताया गया है। आदिज्ञानी महान् रुद्र अत्यन्त सुखदायी है। उस महान् रुद्र के लिये हम हृदय से कब शांतिपाठ करेंगे? ।।ऋग्वेद 1.43. 1।। ऋग्वेद का वाक् सूक्त भी रुद्र से सम्बद्ध स्वीकारा गया है। आदिज्ञानी रुद्र ही वागीश हैं। उनकी उपासना हृदय में करनी चाहिये।

कद रुद्राय प्रचेतसे मीळ्हुष्टमाय तव्यसे। वोचेम शंतमं हृदे।।ऋग्वेद 1.43.1।।

## रुद्र साक्षात्कार अन्तःकरण में

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 43वें सूक्त की प्रथम ऋचा के मर्म की व्याख्या अष्टम मण्डल के बहत्तरवें सूक्त की तीसरी ऋचा करती है। इसमें रहस्योद्घाटन किया है कि "मुमुक्षुजन सर्वज्ञ रुद्र का साक्षात्कार अन्तःकरण अथवा हृदय में ही कर सकते हैं। अन्तःकरण में अध्यात्मपरक प्रवृत्ति एवं बुद्धि उत्प्रेरक का काम करती है।" वेद के निर्देशानुसार मुक्ति कामनाकर्ता (मुमुक्षुजन) जिव्हा से मात्र सात्विक पदार्थ — फल, वनस्पति, धान्य, ओषधि

आदि ही लेते हैं। इस ऋचा का उपदेश है कि "मुँह से सात्विक आहार ओषि की तरह ग्रहण करें।" मुमुक्षु परमेष्ठी रुद्र तत्त्व को अन्तःकरण के गहन स्थान (अन्तिरक्ष, गुहा) में सात्विक विचार शक्ति से ही प्राप्त करते हैं। अध्यात्म में हृदय शब्द का अर्थ भौतिक हृदय नहीं है। ऋग्वेद 8.72.3।। वेद के मन्त्रदृष्टा ऋषि ने अन्तःकरण को अन्तरिक्ष की उपमा दी है।

अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीषया। गृभ्णन्ति जिव्हया ससम्।।ऋग्वेद ् 8.72.3।।

#### स्व यश से रुद्र

यह पुनरुक्ति है कि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 129वें सूक्त की तीसरी ऋचा में इन्द्र रुद्रवाचक है। इन्द्र देव शत्रुओं के लिये महाभयानक महारौद्र रूपा रुद्र है। इस ऋचा में रुद्र को अपने यश वाला कहा गया है। अर्थात् रुद्र की ख्याति स्व यश से है।

रुद्राय स्वयशसे।।ऋग्वेद 1.129.3।।

#### आदि चिन्तक रुद्र

वेद में रुद्र को आदिज्ञानी के बाद किव अर्थात् आदिचिन्तक, आदिविचारवान, विचारशील, महान् प्रतिभाशाली, महासृजनधर्मी, महा बौद्धिक, ऋषि की उपमा दी गयी है। रुद्र तेजस्वी, सत्कर्म साधक, अत्यन्त स्फूर्तियुक्त, चपल आदि भी हैं। हम उस आदिचिन्तक से सभी प्रकार के संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। यह भी कहा है कि देवों सम्बन्धित कोप हमसे दूर रहे। अधिभौतिक रूप से आरोग्य के लिये क्रोध, द्वेषादि विकारों से दूर रहना चाहिये। ये मनोविकार सर्वथा घात करते हैं। अनादर, अपमान, निर्बलतादि बुरे भाव हैं। अतः इन दुष्ट भावों को त्यागकर सुमित को मन में स्थापित करने से सु—आरोग्य प्राप्त होता है।।ऋग्वेद 1.114.4।।

## दिवो वराह रुद्र : सूर्यस्वरूप रुद्र

अप्रत्याशित रूप से ऋग्वेद में "रुद्र को दिवो वराह" से सम्बोधित किया गया है। अध्यात्मपरक अर्थों में जलमग्न पृथिवी का उद्धार करनेवाले, जल हरण कर्त्ता महाग्निमय सूर्य हैं। सूर्य ने प्रचण्डतम ताप से, ऊष्मा से जलमग्न सृष्टि से जल का हरण किया और परिणामस्वरूप भूमि (पृथिवी) ऊपर आयी। सूर्य शब्द इस ऋचा में रुद्रवाचक है। सूर्यस्वरूप रुद्र दिवो वराह हैं। आगम में वराह द्वारा जल प्लावित पृथिवी को बाहर निकालने का वृत्तान्त प्रस्तुत हुआ। यह ऋग्वेद के दिवो वराह का विस्तार भर है। ऋचा में दिवो वराह जटाजूट धारी है। अर्थात् जलमग्न पृथिवी के जल हरण से मेघों की उत्पत्ति हुई। ये काले—श्वेत मेघ ही जटाजूट सरीखे प्रतीत होते हैं। वैदिक

ऋषि कुत्स आंगिरस ने कहा है कि हम दिवो वराह को द्युलोक से आमिन्त्रत करते हैं। दिवो वराह यानी दैव्य भिषक् अपने हाथों में रोग निवारक ओषधि लाता है। वह हमें आंतरिक स्वास्थ्य, बाह्य दोषों का प्रतिबन्ध एवं वमन विरेचन आदि देता है।।ऋग्वेद 1.114.5।। यह ऋचा पुनः स्पष्ट करती है कि एकमात्र रुद्र ही विविध रूपों से पृथिवी का उद्धार करता है। "रुद्र ही वराहावतार महाविष्णु" है।

दिवो वराहमरूपं कपर्दिन त्वेषं रूपं नमसा नि व्हयामहे। हस्ते बिभ्रद् भेषजा वार्याणि शर्म वर्म च्छर्दिरस्मभ्यं यंसत्।। ।।ऋग्वेद 1.114.5।।

#### महान् असुर – महाप्राण रुद्र

चौंकें नहीं! "असुर" का अर्थ दैत्य नहीं है। असुः (अस् + उन्) का आशय प्राण, पँच प्राण, अध्यात्मिक जीवन, प्रज्ञा, श्वास है। असुर शब्द का तात्पर्य महाप्रज्ञावान, महाप्राण, महासामर्थ्यवान्, सूर्य आदि भी है। वेद की सुन्दरता यह है कि उसमें असुर शब्द का प्रयोग देवताओं के लिये किया गया है। इसलिये असुर का अर्थ दैत्य, दानव, राक्षस अथवा जो देवता सुर नहीं है, के लिये लेना अनुचित है।

इस सन्दर्भ में ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के प्रथम सूक्त की छठी ऋचा में "रुद्र को द्युलोक का महान् असुर" कहा गया है। इसका अन्तर्निहित गूढ़ार्थ यह है कि द्युलोक के देवों में महाप्रज्ञावान, महाप्राणवान, महाप्राणस्वरूप, महासामर्थ्यवान् और सूर्यस्वरूप रुद्र हैं। यह भी कहा है कि हे अग्ने! आप द्युलोक से प्राण देनेवाले रुद्र हैं। आप मरुतों अर्थात् प्राण के बल हैं। आप अन्न के स्वामी हैं। आप वायुस्वरूप तीव्र गामी, लोहित वर्ण वाले हैं एवं कल्याणकारी के घर जाते हैं। आप सबका पोषण करते हैं। अतः आप शीघ्र कृपा कर मनुष्यों की हर प्रकार से रक्षा करें।

इसका अर्थ यह भी है कि "रुद्र ही अग्नि का प्राणदाता महान् असुर है। इसी प्राण से अग्नि का बल है।" यह अपनी ज्वालाओं से सबका पोषण करके रक्षा करता है। ऋचा में रुद्र को द्युलोक का महाप्राण—परमेष्ठी घोषित किया गया है। साथ ही रुद्र को अग्निस्वरूप एवं वायुस्वरूप कहा गया है।।ऋग्वेद 2.1.6।।

> त्वमग्ने रुद्रो असुर महो दिवस्त्वं शर्धो मारुतं पृक्ष ईशिषे। त्वं वातैररुणैयौसि शंगयस्त्वं पूषा विधतः पासि नु त्मना।। ।।ऋग्वेद 2.1.6।।

#### नैतिक मर्यादा स्थापनार्थ रुद्र

प्रजापित का यह रुद्र का सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष है। अग्निस्वरूप रुद्र ही तीनों लोकों में प्रकट होते हैं। रुद्र का यश सुगन्ध की भाँति त्रिलोकी में फैला हुआ है। रुद्र ही सभी भुवनों का सृजन कर उनमें व्याप्त हैं। वे ही समस्त भुवनों का पुष्टिवर्धन करते हैं। घोर रूप में मृत्यु, संसार के बन्धन से मुक्त करवाते हैं। यह स्मरण रहे कि रुद्र का घोर रूप सृष्टि प्रलय में सामर्थ्यवान है, वे ही महाकाल हैं। अघोर रूप में रुद्र अमृत प्रदाता अथवा मोक्ष देनेवाले हैं। उस महान् रुद्र की स्तुति से उपासक रुद्रस्वरूप हो जाता हैं। वेदानुसार रुद्र—परमब्रह्म— परमेष्ठी की कोई प्रतिमा नहीं है। अतः रुद्र निराकार है। वेद में 'सूर्य को गगन लिंग'' कहा गया है।।ऋग्वेद 7.59.12।। स्वयं प्रकाशी, स्व यशवाले महान् असुर रुद्र को हम नमन करते हैं।

## तीनों लोकों के पिता त्र्यम्बक रुद्र

त्र्यम्बक शब्द वैदिक दृष्टि से अध्यात्मपरक एवं रहस्यपूर्ण है। आमतौर पर त्र्यम्बक का अर्थ तीन नेत्रवाला मानने का चलन है। वैदिक साहित्य में "अम्ब" शब्द का अर्थ पिता है। अम्ब शब्द की व्युत्पत्ति अम्ब + घञ्, अच् वा है। "अम्बकम्" शब्द का अर्थ भी पिता है। "त्र्यम्बक" शब्द की व्युत्पत्ति से अर्थ "तीन पिता" है। यहाँ यह प्रश्न है कि रुद्र के तीन पिता हैं अथवा वे तीन के पिता हैं। इस जटिल पहेली का हल उपनिषद् करती है। "त्रिपुरातापिन्युपनिषद्" के "चतुर्थोपनिषद्" में त्र्यम्बक शब्द की व्याख्या तीन पुरो—द्युलोक, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी का स्वामी की गयी है। यानी रुद्र तीनों लोकों का पिता है। इसी कारण तीनों लोकों में रुद्र का पद सर्वोच्च है। उनसे सभी देवता तक भयभीत रहते हैं। प्रजापित द्वारा दुहिता के साथ पातकी कर्म से क्रुद्ध रुद्र, देवों की प्रार्थना पर प्रजावित वध करते हैं। या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि क्ष्मया चरित परि सा वृणक्तु नः। सहस्त्रं ते स्विपवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः।।ऋग्वेद 7.46.3।।

## अम्बिका रुद्र भगिनि : वैदिक मातृशक्ति, दैवी शक्ति

"अम्बिका" यजुर्वेद में रुद्र देवता की भगिनी—बहिन—सहोदर— भाग्यवती स्त्री है। अम्बिका देवांगना दिव्य शक्ति है (दैवी शक्ति) (वैदिक मातृशक्ति)। वैसे "अम्बा" का शाब्दिक अर्थ भद्रमाता है अथवा जगन्माता है। "अम्बिका" का अर्थ भद्र महिला भी है। यह शब्द स्नेह और आदर सूचक है। वैदिक अम्बिका भद्र देव शक्ति है। अथर्ववेद के केन सूक्त में वैदिक देवी उमा हैमवती का उल्लेख आता है। तैत्तिरीय आरण्यक में सर्वप्रथम उमा का नाम आता है। आचार्य शंकर ने केनोपनिषद् में उमा हैमवती को पर्वतपुत्री एवं रुद्राणी कहा है (पर्वत का अर्थ मेरुदण्ड है।)।

अव रुद्रमदीम ह्मव देवं त्र्यम्बकम्।।वाजसनेयी संहिता 3.58।। सभी लोकों का राजा रुद्र

अथर्ववेद में रुद्र को "जनानां राजानं" — समस्त लोकों का राजा उपमा ऋग्वेद की ऋचाओं का अनुसरण है। "उग्र एवं सर्वशिक्तिमान्, प्रलयंकर्ता, आदिज्ञानी, सभी में विराजमान्, समस्त लोकों के राजा अथवा स्वामी रुद्र हैं, उनकी स्तुति करो। हे रुद्र! आप प्रशंसा—स्तुति— उपासना होने पर कर्ता को अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक सुख देने का अनुग्रह करें। आपकी शिक्त हमारी रक्षा करे और दुष्टों का विनाश करे।" इस ऋचा में रुद्र को 'गर्तसदं" गुहावासी कहा है। यजुर्वेद में कहा है: "निहितं गुहा सत्।।" 32. 8।। "यहाँ गुहा का अध्यात्मिक अर्थ मानव के अन्दर अन्तःकरण रूपी गुहा है।" ऋग्वेद के दूसरे मण्डल में भी गर्तसदं शब्द आया है।

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं जनानां राजानं भीममुपहत्नुमुग्रम्। मृडा जरित्रे रुद्रा स्तवानो अन्यमस्मत्ते नि वपन्तु सेन्यम्।। ।।अथर्ववेद 18.1.40।।

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीममुपहत्नुमुग्रम्। मृळा जरित्रे रुद्र स्तवानोऽन्यं ते अस्मन्नि वपन्तु सेनाः।।

## असंख्य प्राणी, असंख्य रुद्र

सृष्टि स्वामी रुद्र की सर्वव्यापकता को ऋग्वेद में बहुत ही अलंकारिक रूप से कहा गया है। परमिपता परमेष्ठी रुद्र के अनन्त जीव पुत्र हैं। ये ही जीवन धारण करनेवाले रुद्र जीव हैं।" दानशूर रुद्र के ये अनेक रुद्र पुत्र हैं। उनके पालन—पोषण की शक्ति अद्वितीय रुद्र धारण करता है। इस महान् रुद्र को मूल प्रकृति स्वरूपा बड़ी माता जानती है। अथवा महाप्रकृति रुद्र से शक्ति प्राप्त करती है। वह विविध रूपवाली माता, जीवों की उत्तम अवस्था के लिये, जीवों को गर्भ में धारण करती है।" ।।ऋग्वेद 6.66. 3।। ये मर्त्य हैं। इनका शरीर धारण होने के कारण जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। शरीर का धर्म जन्म मरण होता है। इन रुद्रों की शरीर के साथ स्थिति होने से, शरीर के साथ जीवन—मृत्यु चक्र चलता है। इस ऋचा का अर्थ "मर्त्यानां पिता रुद्रः" है। इससे पूर्व रुद्र को "जनानां राजा रुद्रः" कहा गया। दोनों का ही समान अर्थ है। सर्वव्यापक अव्यक्त रुद्र ही जगत् के मरणधर्मा प्राणिमात्र में विद्यमान है।

ते जिज्ञरे दिव ऋष्वास उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः। पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः।। ।।ऋग्वेद 1.64.2।।

रुद्रस्य ये मीळहुषः सन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधृविर्भरध्यै। विदे हि माता महो मही पा सेत्पश्निः सुभ्वे गर्भमाघात्।। ।।ऋग्वेद 6.66.3।।

#### सर्वजनीन रुद

यह सबसे महत्वपूर्ण है कि रुद्र सबसे सम्बन्ध रखनेवाला अर्थात् "सर्वजनीन" है। ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के छब्बीसवें सूक्त की पाँचवीं ऋचा में "विश्वकृष्ट्य" शब्द का प्रयोग हुआ है। "विश्वकृष्टि" का अर्थ मनुष्यमात्र, मानवजाति, प्राणिमात्र है। अर्थात् वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि "वैयक्तिक" के स्थान पर "सर्वजनीन, सार्वजनिक" भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। वैदिक धर्म, अध्यात्म, विचार सर्वजनीन है। "वे रुद्र के पुत्र मरुत् अग्नि के समान तेजस्वी, उत्तम वचन बोलनेवाले, सिंह के समान गर्जना करनेवाले, वृष्टि के द्वारा शुद्ध होनेवाले, उत्तम दानकर्ता, सर्व मनुष्य हैं। उनसे हम सभी तेजस्वी शौर्यमय संरक्षण प्राप्त करते हैं।" ऋग्वेद 3.26.5।।

अग्निश्रियो मरुतो विश्वकृष्टय आत्वेषमुग्रमव ईमहे वयम्। ते स्वानिनो रुद्रिया वर्षनिर्णिजः सिंहा न हेषक्रतवः सुदानवः।। ।।ऋग्वेद 3.26.5।।

इसप्रकार ऋग्वेद से अथर्ववेद तक वैदिक रुद्र सर्वोच्च, श्रेष्ठतम् देव हैं।

#### स्वस्तिकर्ता रुद्र

घोरतम, क्रूरतम, नैतिक मर्यादा पालन के लिये मृत्यु दण्ड देनेवाले रुद्र का दूसरा पक्ष 'क्षेम, कल्याण' का आशीर्वाद देने का है। वे स्वस्तिप्रद हैं। स्वस्ति का अर्थ क्षेम, कल्याण हो आशीर्वाद; समृद्धि दिलाने का उपाय; अव्यय; कल्याण हो; दान स्वीकार मन्त्र है। रुद्र का अनुनय कल्याण प्राप्ति के लिये किया जाता है। यह रुद्र का करुणामय, अमृतमय अघोर स्वरूप है।

स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः।।ऋग्वेद 5.51.13।।

### रुद्र का आयुध : धनुष्य

चौंकें नहीं! ऋग्वेद में रुद्र का आयुध त्रिशूल नहीं है (आगम में रुद्र को त्रिनेत्र एवं त्रिशूलधारी कहा गया है।)। वेद में रुद्र के आयुध धनुष्य से इन्द्र तक भयभीत रहते हैं। उनके धनुष्य पर हर समय प्रत्यंचा चढ़ी रहती है। उनका बाण कोटि—कोटि अग्निमय है। अधिकांश वैदिक ऋचाओं में रुद्र से प्रार्थना की गयी है कि वे अपने धनुष्य का रूख उपासक की ओर से हटा लें। यजुर्वेद में रुद्र के धनुष्य का नाम "पिनाक" का उल्लेख आता है। ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के तेतीसवें सूक्त की तीसरी ऋचा में रुद्र के हाथ में "विद्युत्मय वज्र" नामक शस्त्र भी है। "हे रुद्र! आप अपने ऐश्वर्य से सभी उत्पन्न पदार्थों में श्रेष्ठतम हैं। आप "विद्युत् मय वज्र" शस्त्र धारण करनेवाले हैं। आप बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। हे रुद्र! आप हमें पापों से पार कर कल्याणपूर्वक ले जाने का अनुग्रह करें। हमसे पाप की ओर जानेवाले सभी मार्गों को दूर करने की कृपा करें।।" ऋग्वेद 2.33.3।। ऋग्वेद के सातवें मण्डल के छियालीसवें सूक्त की तृतीय ऋचा में नया रहस्योद्घाटन किया है कि रुद्र के हाथ में "आकाशीय विद्युत् का पाश" है।

रुद्र का यह "विद्युत् पाश" आकाश से छूटकर समूची पृथिवी पर विचरण कर संहार करता हुआ भूमि को चीर देता है। रुद्र से प्रार्थना की गयी है कि उनका आकाशस्थ विद्युत् पाश किसी प्राणिमात्र का वध नहीं करे। उससे प्राणिमात्र एवं ओषधि सुरक्षित रहे।।ऋग्वेद 7.46.3।।

> श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वज्रबाहो। पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि।। ।।ऋग्वेद 2.33.3।।ऊँ।।



## मायाधिपति रुद्र

त्रयी वेद—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में रुद्र की सुदर्शन विराट् देह का वर्णन सम्मोहित करता है। ऋग्वेद में रुद्र का वर्ण, श्वेत एवं ताम्र (बभ्रु) (सुनहला) है। उनके अधर चुम्बकीय आकर्षण वाले हैं। रुद्र के महाबाहु हैं और पैर अत्यन्त सुदृढ़ हैं।

रुद्र स्वर्णालंकारों से सुशोभित हैं। उनके कण्ठ में विद्यमान अनेकों बहुरंगी रत्नों से सजे गलहार वशीकृत करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि रुद्र बहुरूप धारण करते हैं। "कभी रुद्र के शिर पर जटाएँ हैं तो कभी रुद्र केशरहित हैं।" उनका "कण्ठ श्वेत" है और सूर्यरूप में सप्त सिन्धुओं के नील दिखायी देते जल हरण से नीला भी भासता है। उनके विराट् स्वरूप में आकाश व्यापी केश होने से वे नीलशिखण्डिन् हैं। उनका रूप महातेजस्वी है।

इससे रुद्र सुवर्ण की भांति कोटि—कोटि जाज्वल्यमान सूर्य के समान प्रदीप्त हैं। उनका रूप चकाचौंध करनेवाला है। ऋग्वेद के बाद वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद में रुद्र को सहस्राक्ष अर्थात् अनन्त नेत्रवाला कहा गया है। साथ ही रुद्र का वर्ण लोहित बताया गया है।

ऋग्वेद में सर्वत्र "रुद्र रथ पर विराजमान" रहते हैं। ऋग्वेद में रुद्र इन्द्र से भी श्रेष्ठतम धनुर्धर हैं। रुद्र अपने धनुष्य पर सदैव प्रत्यंचा खींचे और शर लगाये रहते हैं। वे व्योम से ही तीनों लोकों में अपने महाग्निमय—महाविद्युतमय बाण से अचूक निशाना लगाते हैं। ऋग्वेद के एक प्रसंग में रुद्र का वज्र विद्युत् स्वरूप होने का उल्लेख आया है। उनका प्रक्षिप्त विद्युत् शर पृथिवी के सीने को चीरता चला जाता है। मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने कहा है कि उनके आयुध महाशक्तिशाली, मन के वेग के समान चलनेवाले और संहारक हैं। रुद्र के आयुध अजेय हैं। इसकी पृष्टि रुद्र द्वारा एक ही शर से दैत्यों के द्युलोक, अन्तरिक्षलोक, पृथिवीलोक के तीन पुरों का एकसाथ विध्वंस करता है। अथर्ववेद में रुद्र के आयुधों में गदा आदि का समावेश हुआ। वहीं यजुर्वेद में रुद्र के धनुष्य का नाम "पिनाक" आया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद में रुद्र वृक्ष—वनस्पति के भी अधिपति हैं। उनको हरिकेश—हरित पत्तों रूपी केशवाला कहा गया है।

यह पुनः दोहरा रहे हैं कि ऋग्वेद के त्र्यम्बक रुद्र तीनों लोकों के स्वामी हैं। यजुर्वेद में रुद्र की भिगनी—बहिन अम्बिका है और वाहन चूहा है। "चतुर्वेदों में कहीं भी रुद्र का आयुध त्रि—शूल नहीं है और वाहन वृषभ—नंदी भी नहीं है।" चौंके नहीं! ऋग्वेद में रुद्र को वृषभ नाम उपाधि से भी सम्बोधित किया गया है। ऋग्वेदीय वृषभ साक्षात वेदस्वरूप, अग्निस्वरूप, वाक्स्वरूप, धर्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप है। ऋग्वेद में आकाश को लोहित वृषभ कहा गया है।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ऋग्वेद में ही रुद्र को अनेक देवों के साथ समीकृत किया गया। ऋग्वेद में सविता देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, द्युदेवता, इन्द्र देवता, सोम देवतादि को रुद्र के साथ समीकृत किया गया है। सभी देवों के गुण—धर्म, दिव्य शक्तियाँ, विशेषतादि रुद्र के समान हैं। ऋग्वेद में रुद्र दैव्य भिषक् एवं ओषधियों के नव अवतार में प्रगट होते हैं। वैदिक ऋचाओं का सौन्दर्य है कि स्वतन्त्र देवता एकाएक रुद्रवाचक रूप ग्रहण करता है। अतः रुद्र भिन्न—भिन्न देवों के रूप में अवतरित होते हैं। उनके धनुष्य और शर से सभी को हिंसा का अदृश्य भय सताता रहता है। ऋग्वेद का रुद्र साक्षात "काल अथवा यम" है। इसके ठीक

विपरीत आशु प्रसन्न होनेवाले रुद्र "अमृत" हैं। उनका मृत्युंजय मन्त्र (ऋग्वेद) इसका साक्ष्य है। ऋग्वेदीय काल में "इकलौते रुद्र जीवन—मृत्यु और प्रलय के अधिष्ठाता" के रूप में स्थापित हो चुके थे।

यही नहीं ऋग्वेदीय काल में ही रुद्र ने "विष से मृत्यू" की अवधारणा के धूरें उड़ा दिये। रुद्र के अध्यात्मिक-दार्शनिक पक्ष का संकेत उनके साथ मुनियों, केशियों, आदिऋषियों की संगत दे रहा है। ऋग्वेद में मनुष्यों के रोगों का निवारण करनेवाले वैद्य-चिकित्सक- आयुर्विज्ञानविद को रुद्र की संज्ञा दी गई है। वेद में पृथिवी के रुद्र आयुर्विज्ञानविदों-चिकित्सकों-वैद्यों की अत्यन्त कड़ी आचार संहिता घोषित की गई है। ऋग्वेद के अनुसार ये रुद्र वैद्य रोगी का उपचार निःशुल्क करेंगे, ओषधिदान देंगे. भविष्य में आनेवाली महामारी-रोग के निदानार्थ ओषधि वर्षों पूर्व तैयार करेंगे, रोगी को अपने लाभ के लिये लम्बे समय तक बीमार नहीं रखेंगे, वनोषधि का अंधाधूंध दोहन नहीं करेंगे और सद आहार का प्रचार करेंगे। इसप्रकार ऋग्वेद का महारुद्र रुद्ररूपी वैद्य का चरित्र लोककल्याण सर्वकल्याण निश्चित करता है। महाज्ञानी अथवा आदिज्ञानी रुद "विद्यादान" का संकेत करते हैं। सारसंक्षेप में सर्वज्ञ रुट "ओषधिटान एवं विद्यादान" का संदेश देते हैं। "विश्व के किसी भी प्राचीन धर्म-दर्शन में विद्यादान, ओषधिदान की अवधारणा नहीं मिलती है।" ऋग्वेदीय रुद्र महादानी के रूप में त्रिपुरों को विध्वंस करके भी स्वयं अलग हो जाते हैं। उनके महात्याग के कारण ही वे "भूवनों के पिता" कहलाये। ऋग्वेदीय भुवनों के पिता रुद्र को प्राणिमात्र का राजा घोषित किया गया है।

रुद्र के सम्बन्ध में सबसे विचित्र तथ्य यह है कि वे "मरुत् गणों के पिता" है। ऋग्वेद में मरुतों को रुद्रिय की संज्ञा दी गई। रुद्र ने मरुत् गणों की उत्पत्ति "पृश्नि" से की। यह पृश्नि पृथिवी है। मरुत् गण भी रुद्र की भांति सुवर्ण आभूषणों, सुवर्ण के कवच आदि धारण करते हैं। सुदर्शन मरुत् साज—सज्जा के प्रेमी और महायोद्धा हैं। मरुत् गणों ने इन्द्र वृत्र महासंग्राम में इन्द्र का साथ दिया। मरुत् की विशेषता है कि वे युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते हैं। अध्यात्मिक रूप से "मरुत् प्राण है, वायु है।" अतः "रुद्र महाप्राण और महावायु हैं।"

वेद में रुद्र को "शर्व एवं भव" कहा गया है। यह स्मरण रहे कि शर्व का अर्थ प्रलय करना और भव का अर्थ पालन—पोषण है। यह ऋग्वेदीय त्रिलोक के पिता त्र्यम्बक के सृष्टि सृजन, पालन और संहार तीनों की व्याख्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद की तरह अथर्ववेद में भी रुद्र की विनाशक शक्तियों का वर्णन है। सभी वेदों में रुद्र के शर एवं आकाशस्थ विद्युत् वज्र से स्वजनों—परिजनों की हिंसा नहीं करने की विनती की गयी है। वेद में अग्नि सप्त जिव्हा है। इसी शृंखला में वैदिक सप्त रुद्र अवधारणा प्रस्तुत हुई। वेद की दिशाओं के नाम, देवता और अधिष्ठाता शक्ति के नाम वर्तमान में प्रचलित नामों से एकदम भिन्न हैं। वैदिक दिशाओं के अध्यात्मिक अर्थ नये रहस्यलोक में ले जाते हैं। वैदिक नामकरण का मानवीय कल्याण—अभ्योदय से सीधा सम्बन्ध है। "दिशाओं की अधिष्ठाता शक्ति" को "इषवः" कहा गया है। यह अवश्य है कि वेद में मात्र पाँच अथवा छह दिशाएँ हैं। इन सभी दिशाओं में रुद्र रूपी अधिपति हैं।

ऋग्वेद से अथर्ववेद की महायात्रा में रुद्र—महादेव, ईशान, भगवान, पशुपित, त्रिलोकपित—त्र्यम्बक, भव, शर्व, शिव, शंकर, शम्भु, नीलकण्ठ, नीलिशखण्डिन्, नीलग्रीवा, महा असुर, दिवो वराह, गणपित, प्रचेतस आदि के रूप में मायावी विस्तार लेते हैं। ऋग्वेद के रुद्र— महाविनाशक, शिक्त में अद्वितीय, आत्म वैभव सम्पन्न, स्वप्रकाशी, महाप्रज्ञावान असुर, अघृष्य, द्रुतगामी, निराकार, क्षित्र, नित्य तरुण, अमर, गर्जनकर्ता, महामेधावान, महाज्ञानी, महा उपदेशक, अत्यन्त करुणावान, उदारतम, उपकारी, नियोजक, सार्वभौम आधिपत्यवान, देवों एवं मनुष्यों के कर्मों के निरीक्षक, पृथिवी पर जलधारा प्रवाहित करनेवाले, आर्द्र, मृगव्याध, अपराजित यौद्धा, भयंकर दण्ड देनेवाले न्यायधीश, दुःख—कष्ट हरण कर्ता, सूर्य को प्रकाशित करनेवाले, सत्यधर्म के प्रतिपादक, स्वयं यशवान, प्रदीप्त अन्न देनेवाले, जगत् के शुभाशुभ देखनेवाले, ऋष्व, भीम, उग्र, किव आदि हैं।

यजुर्वेद में "रुद्र के समभाव" को निराले रूप में प्रस्तुत किया है। परमेष्ठी रुद्र ही सभी जीवों के अधिपति हैं। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में रुद्र को अज्ञान, दुष्टकर्म—छल, कपट, चोरी, डकैती, लूट, जालसाजी, द्यूत क्रीड़ा, काम क्रीड़ा आदि वीभत्स कर्मों का भी अधिपति कहा गया है। अध्यात्मिक रूप से प्रत्येक जीवात्मा उस परमात्मा का ही अंश है। परमेष्ठी रुद्र संग्रहित कर्मों के अनुसार जीव को सत्कर्म अथवा अनैतिक—घोर पातकी क्रम की ओर प्रवृत्त करता है। ऋग्वेद के अनुसार रुद्र सभी में आनेवाली असहिष्णुता, असहनशीलता, ईष्यायुक्त क्रोध, व्यभिचार के भाव (अमर्ष) और कुचेष्टा, अपराध, निन्दा, कलंक, खिन्नता (एनस) को समाप्त करते हैं। ऋग्वेद के रुद्र के हाथों में शुचि, पीयूषपाणि (जलाष—भेषज), उग्र और आयुध का वर्णन भी है। इसे उनका घोर (आयुध लिये) और अघोर (शुचि, जलाष भेषज) कहा जा सकता है।

"वनानां पित", "वृक्षानां पित" की उपाधियों से "रुद्र प्रकृति के महासंरक्षक अवतार" में प्रगट होते हैं। वन एवं वृक्षों को रुद्र रूप स्वीकारते ही प्राकृतिक असंतुलन स्वयं रुक जायेगा। इसी क्रम में बहुत अप्रचलित "नीलमत पुराण" में "रुद्र काष्ठ स्वरूप" प्रगट होते हैं। वेद में अमृतत्व पेय सोम से रुद्र का तादात्म्य है। यजुर्वेद के रुद्रिय सूक्त में ऋषि रुद्र को उसका उपयुक्त भाग प्रस्तुत कर, बिना हिंसा किये, बिहन अम्बिका (दिव्य माता) के साथ मूजवान् पर्वत के पार जाने की प्रार्थना करता है। उधर अथवंवेद में रुद्र का मारक बाण मनुष्य के हृदय और शरीर के अंगों में प्रविष्ट होता है। वेद में स्तुतिकर्ता रुद्र से हमेशा भयाक्रान्त रहता है। अतः वह सदैव रुद्र से प्रार्थना करता है कि वे उसके शत्रुओं, कृपणों, समाजकण्टकों, असत्य वक्ताओं, दुष्ट कर्मकर्ताओं और राक्षस—पिशाच आदि का वध करें।

शतरुद्रिय के तेरह मन्त्रों में रुद्र के गणों का वर्णन है। इन्हें रुद्रगण—रुद्राः कहा गया है। ये रुद्राः रुद्र के आधिपत्य में रहनेवाले अनुचर हैं। इनका कार्य मनुष्यों को कष्ट देना है। इन रुद्रगणों की अनन्त संख्या है।

अथर्ववेद का पँचदश काण्ड "व्रात्यकाण्ड" है। व्रात्य का रुद्र से घनिष्ठतम सम्बन्ध है। डॉ. सम्पूर्णानन्द ने "व्रात्य काण्ड ऑफ अथर्ववेद" ग्रन्थ की रचना की। व्रात्यकाण्ड के प्रथम सूक्त के चौथी एवं पाँचवीं ऋचा में कहा है कि "व्रात्य का उत्कर्ष हुआ, वह महान् हुआ और महादेव रूप" हुआ। उसने देवों के ऊपर आधिपत्य—ईश स्थापित किया और ईशान कहलाया। "सः अवर्धत स महानभवत् स महादेवः अभवत्। से देवानाम् ईशां पर्येत् स ईशानः अभवत्।।" पँचम सूक्त में रुद्र के विभिन्न रूपों—भव, शर्व, पशुपति, रुद्र, ईशान, उग्र एवं महादेव को व्रात्य का अनुष्ठाता बताया है। रुद्र के ये विविध रूप व्रात्य सभी दिशाओं की रक्षा करते हैं। "व्रात्य ब्रह्मविद्या के दार्शनिक सिद्धांत प्रतिष्ठित रहे।"

यज्ञपरक (अध्यात्मपरक अर्थ में यज्ञ) यजुर्वेद की परम्परा में त्र्यम्बक होम, शतरुद्रिय यज्ञ, गवेधुक होम एवं शूलगव होम ब्राह्मण ग्रन्थों —श्रौतसूत्रों में उल्लेखित हैं। ये सभी यज्ञ जीवन—मृत्यु के देवता (रुद्र) को समर्पित हैं। "ब्रह्मविद्या के प्रथम प्रवक्ता रुद्र ऋग्वेद में कर्मकाण्ड से अछूते हैं।" ऋग्वेद का स्पष्ट निर्देश है कि अन्तर्मुखी होकर रुद्र का अनुसंधान अन्तःकरण में करें। वेद में "रुद्र ही ओंकार" हैं। ऋग्वेदीय मृत्युंजय मंत्र — "त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।।" से त्र्यम्बक होम किया जाता रहा। गवेधुक होम एक विशेष प्रकार की सहस्रपर्णी बीज अथवा उच्छिष्ट सामग्री से किया जाता है। शतरुद्रिय यज्ञ में जितल से

यज्ञ का विधान है। इसमें रक्तार्क-मन्दार पत्र से यज्ञ किया जाता है। रक्त मन्दार वृक्ष असम, ओडिशा आदि में पाया जाता है।

रुद्र की ''वैदिक सप्तमूर्त्ति'' ''ब्राह्मण ग्रन्थों में अष्टमूर्त्तियाँ'' हुई। शतपथ ब्राह्मण के अष्टमूर्त्ति—रुद्र, शर्व (जल), पशुपति (वनस्पति), उग्र (वायु), अशिन (विद्युत्त), भव (पर्जन्य), ईशान् (सूर्य) और महादेव (चन्द्रमा) हैं (6.1.3. 8—17)। ''कौषीतिक ब्राह्मण'' में अष्टमूर्त्तियाँ — अग्निः (शर्व), आपः (भव), ओषधयः (उग्र), वायुः (पशुपति), अशिनः (इन्द्र), चन्द्रमाः (रुद्र), आदित्य (महान् देव अथवा महादेव) और जीवात्मा हैं। रुद्र की अष्टमूर्त्तियों में पँच भूत, सूर्य, चन्द्रमा और जीवात्मा (यजमान) सिम्मिलित हैं।

ऋग्वेद की तरह उपनिषद् में रुद्र के दार्शनिक तत्त्व की व्याख्या की गई है। उपनिषद् में ब्रह्म के लिये रुद्र, ईशान, महेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये ब्रह्म तत्त्व के विशेषण हैं। उपनिषद् में मृत्युंजय मंत्र के दार्शनिक पक्ष को ही केन्द्र में रखा गया है। उपनिषदों में वेदों में आये रुद्रवाचक शब्दों—भव, शर्व, ईशान्, महेश्वर, महादेव, त्र्यम्बक आदि को परिभाषित किया गया है। "उपनिषद् रुद्र को कर्मकाण्ड से स्वतन्त्र जगत् के सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत करता है।""औपनिषिदक रुद्र में योग, सांख्य, वेदान्त, ब्रह्मविद्या आदि के तत्त्व समाहित हैं।" रुद्र को पँच भूतों का आदिभूत कहा गया। त्रिगुणमयी (सत्, रजस, तमस्) तत्त्व अर्थात् माया को जगत् की कारण शक्ति माना गया है। "रुद्र उस माया के अधिपति अथवा ईश हैं।" रुवेताश्वतरोपनिषद् में घोषणा की गई कि इस जगत् को एकमात्र रुद्र ही अपनी शक्ति से संचालित करते हैं। रुद्र ही जगत् के प्राणियों की सृष्टि करते हैं। रुद्र ही रक्षक एवं पोषक हैं और अन्त में प्रलय करते हैं। रुद्र ही सभी के अन्दर व्याप्त हैं।

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः न य इमॉल्लोकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यड्.जनांस्ति, संचुकोचान्तकाले, संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः।। श्वेताश्वतरोपनिषत्।।

श्वेताश्वतरोपनिषद् में कहा है कि रुद्र ईश महान् और श्रेष्ठतम् परंब्रह्म है। रुद्र के ज्ञान से मनुष्य अमर हो जाता है (3.7)। यह वैदिक रुद्र का सर्वोच्च औपनिषिदिक उत्कर्ष है। उपनिषद् में यह भी स्पष्ट किया है कि रुद्र ही समस्त देवों की उत्पत्ति एवं अस्तित्व का कारण है। रुद्र से ही हिरण्यगर्भ एवं प्रजापति आदि उत्पन्न हुए (3.4)।

ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति।।3.7।। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वा धियो रुद्रो महर्षिः। हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्व स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु।।3.4।।

औपनिषिदिक एकादश रुद्र का आशय दश प्राण एवं आत्मा है। यह उल्लेखनीय है कि यजुर्वेद के रुद्रसूक्त में रुद्र का एक नाम अथवा विशेषण "गणपित" है। गणपत्योपनिषद् में रुद्र गणपित को ब्रह्म की संज्ञा दी गयी है। शरभोपनिषद् में रुद्र द्वारा नृसिंह रूपी विष्णु के वध का वृत्तान्त है। इसमें रुद्र न केवल विष्णु को पराजित करते हैं, अपितु वध करते हैं। यह पुनः रुद्र की अजेय शक्तियों की उत्कर्ष गाथा है। वेदानुसरण में उपनिषद् में भी रुद्र पर्वत और वन के अधिपित हैं। आश्वलायन गृह्मसूत्र, कौशिक सूत्र आदि में मानवों और पशुओं को व्याधि से रक्षा के लिये (रुद्र) यज्ञों के विधान का उल्लेख मिलता है।

वेद से उपनिषद् तक अर्थात् श्रुति में निरन्तर रुद्र के क्रोध प्रशमन के लिये प्रार्थना की गई है। यह अवश्य है कि वैदिक रुद्र का स्वरूप कुछ ब्राह्मण ग्रन्थों आदि से मेल नहीं खाता है। यह पुनः स्मरण रहे कि घोर रूप वाले रुद्र का सौम्य, सौख्यपरक, कल्याणमय, मंगलमय, अघोर स्वरूप भी है। यह ब्रह्मिजज्ञासु की दृष्टि है कि वह घोर अथवा अघोर किस रूप का अनुशीलन करता है? "वैदिक रुद्र स्वाध्याय से अनुभवगम्य है।" रुद्रविद्या पथ में जगत् को विभूति—भष्म की तरह निःस्सार समझकर, जानकर चलना होता है। श्रुति में रुद्र के नैतिक उत्कर्ष के सभी वृत्तान्तों का संदेश है कि "सत्य नैतिकता की स्थापना के लिये सम्बन्धों—माया—मोह—पद—स्वजन—परिजन का कोई अस्तित्व नहीं है।" "रुद्र दर्शन में मंगल—अमंगल, शत्रु—मित्र, पक्ष—विपक्ष, राजा— प्रजा, प्रतिष्ठा—अप्रतिष्ठा, समृद्धि—असमृद्धि, आभूषण—सर्प, सदाचारी—कदाचारी के प्रति समदृष्टि रखना मूलभूत विचार है।" लोक अभ्युदय—कल्याण के लिये वैदिक रुद्र की तरह गरलपान (विषपान) करना होता है।

यह चर्चा निर्श्यक है कि वैदिक माइथौलोजी में पश्चिमी श्री मैक्समूलर, श्री ए.ए. मैकडौनेल, श्री ए. वेबर, श्री ओ. श्रोडर, श्री एच. ओल्डबर्ग, श्री एच.एच. विल्सन आदि की रुद्र के बारे में क्या अवधारणा है? हम यहाँ पुनः दोहरा रहे हैं कि भारतीय अध्यात्म का सिद्धान्त है कि जैसी दृष्टि, वैसी ही सृष्टि। यही मूलभूत कारण रहा कि सर्वश्री— मैकडौनेल, वेबर, श्रोडर, विल्सन आदि ने रुद्र को आकाशस्थ विद्युत्, झंझावात के भीषण रव, मृतक आत्माओं का प्रधान, वायु के प्रबल वात की भाँति गतिशीलता, क्रूरतम, हिंसक, पर्वत—अरण्य देवता, लाल वर्णवाला, विनाशक देवता घोषित किया। उनके

विचार में अग्नि अथवा इन्द्र का ही रूप रुद्र रहा। झंझावात एवं अग्नि के संयोग से रुद्र उत्पत्ति हुई। इसके ठीक विपरीत रुद्र शब्द की भारतीय मनीषा में व्याख्या पृथक् स्वरूप में है। साथ ही रुद्र शब्द के चार अक्षरों की अध्यात्मिक—दैविक—भौतिक व्याख्या भी वैदिक रुद्रानुरूप है। सारसंक्षेप में चारों वेदों में रुद्र सम्बन्धित ऋचाएँ पश्चिमी विद्वानों द्वारा रुद्र के बारे में रचे गये महामायाजाल को ध्वस्त करती हैं।।ऊँ।।



## एकादश रुद्र : जगत् का आदि कारण

वैदिक विज्ञान के एकादश रुद्र के नामों का नव इन्द्रजाल आगम में सर्वत्र छाया है। यद्यपि "वैदिक अध्यात्म में पँच कर्मेन्द्रियाँ, पँच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन अथवा आत्मा एकादश रुद्र" हैं। इन "एकादश रुद्रों को साधना ही एकादशी" है।

वेदोत्तर ग्रन्थों में एकादश रुद्रों में — हर रुद्र, बहुरूप, अपराजित रुद्र, वर्षाकिप, त्र्यम्बक, शम्भु, कपदीं, रैवत, मृगव्याघ्न, शर्व, कपाली हैं। इनमें से अधिकांश वेद सम्मत हैं। "शिल्पशास्त्र" के एकादश रुद्र में — महादेव, शिव, शंकर, नीललोहित, ईशान्, भीम, कपालीश, देवदेव, मयोद्भाव, रुद्र नामों का उल्लेख मिलता है। "रूपमण्डल" में — तत्पुरुष, अघोर, ईशान, महादेव, सद्योजात, वामदेव, मृत्युंजय, श्रीकण्ठ, अहिर्बुध्न्य, बहुरूप, त्र्यम्बक एकादश रुद्र बताये गये हैं।

"अंशुमद्भेदागमा" के एकादश रुद्रों के नाम हैं : अज, एकपाद, अहिर्बुध्न्य, रैवत, हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, सुरेश्वर, जयन्त। "शैवागम" में वर्णित एकादश रुद्र—शम्भु, गिरीश, स्थाणु, पिनाकी, भर्ग, सदाशिव, हर, शर्व, कपाली, भवादि हैं। उधर "भागवत" में — मन्यु, मनु, महिनस, महान्, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, महादेव, धृतव्रत एकादश रुद्र हैं। महाभारत दानधर्म्म में एकादश रुद्र—अजः एकपाद, अहिर्बुध्न्य, पिनाकी, अपराजित, त्र्यम्बक, महेश्वर, वृषाकिप, शम्भु, हरणः, ईश्वर हैं।

मत्स्य पुराण में — अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, विरूपक्षि, रैवत, हरण, बहुरूप, त्र्यम्बक, सुरेश्वर, पिनाकी, जयन्त आदि उल्लेखित हैं। "गरुड पुराण"

में त्वष्टा आत्मज, विश्वरूपो महातपा आदि नये नाम एकादश रुद्रों में संलग्न किये गये। "सौर पुराण" और "वायु पुराण" में रुद्र को शिव, आत्मसंयमी, ऊर्ध्वरेता एवं ब्रह्मचारी कहा गया है। "सौर पुराण" में रुद्र को ज्ञानमयी शिक्त, परमशिक्त, मायिन महेश्वर की माया से सम्बोधित किया गया है। महाभारत में इन्हें (रुद्र) सांख्य, सांख्य उद्भव, सांख्यात्मा, मौलिक सांख्य के विशेषण से सुशोभित किया गया। "वायु पुराण" में शिव रुद्र को "नारायण" की उपाधि दी गई है।

"विष्णु पुराण" में रुद्र को नई उपाधि "पिनाकधृक" मिलती है। "लिंग पुराण" में रुद्र अथवा शिव स्वयंभू हैं, जो विश्व का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। "अग्निपुराण", "ब्रह्मपुराण" आदि में रुद्र रूपी शिव परमपुरुष—परमब्रह्म हैं। वे ही जगत् के आदि कारण एवं स्रष्टा हैं। वे अध्यात्म—दार्शनिकों के ब्रह्म हैं। वे ही शाश्वत हैं। आत्मा हैं। असीम हैं। यह अद्भुत है कि उपनिषदों, वेदान्त आदि में उनकी महिमा का गान— आदिपुरुष, परमसत्य, आत्मतत्त्व के रूप में किया गया है। वे अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त (अदृश्य) रूप से जीवात्मा में हैं।

वैदिक रुद्रधर्म का नवनाम शैवधर्म—शैवमत भी एकेश्वरवादी है। केवल मात्र रुद्र के कल्याणमय स्वरूप शिव एक देव की उपासना प्रचलन में रही। इस एकेश्वरवाद में किसी अन्य देवता से उनका ऐक्य सम्भव नहीं रहा। "एकोऽहं न द्वितीय" का भाव छाया रहा एवं है।

पुराण अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि "मत्स्य पुराण (261.23) में मूित्यों के निर्माण के विस्तृत निर्देश मिलते हैं।" यह वेद की मूल अवधारण के बिलकुल प्रतिकूल था। वेद में यह लगातार निर्देश है कि "ब्रह्म की प्रतिमा नहीं हो सकती है।" ब्रह्म की प्रतिमा तीनों लोकों से बृहद हो, अर्थात् ब्रह्म निराकार है।

"वेदान्त—गणित" में रुद्र शब्द "अंक प्रणाली" है। "आयुर्वेद" में "रुद्रजटा" ओषधि है। "ज्योतिष" में बृहस्पति के साठ वर्षीय चक्र के चौवनवे वर्ष का उल्लेख है। ग्यारहवें वर्ष के पाँच वर्षों के नाम—पिंगल, कालयुव, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति हैं (ये सभी रुद्र के विशेषण हैं।)। "नाट्यशास्त्र" के रचनाकार भरतमुनि के पुत्र का नाम "रुद्र" रहा। नाट्यशास्त्र में रुद्र का रौद्र रस है।

वैदिक काल से प्रारम्भ "रुद्र सम्प्रदाय" को भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है (वैसे प्रमुख रूप से रुद्र सम्प्रदाय, ब्रह्म सम्प्रदाय, हंस सम्प्रदाय एवं श्री सम्प्रदाय हैं।)। कुण्डलिनी जागरण में ताण्डव नर्तन—सृष्टि सृजन; स्थिति—संरक्षण; संहार—तिरोधन; माया; अनुग्रह—मुक्ति सौंपान है।ऊँ।।



## शतपथ ब्राह्मण अष्टमूर्त्ति रुद्र अबादिसृष्टिः

प्रजापतिर्व्वाऽइदमग्रआसीत।

एक ऽएव सोऽकामयत स्यां प्रजायेयेति सोऽश्राम्यत्स तपोऽतप्यत तस्माच्छ्रान्तात्तेपानादोऽसृज्यन्त तस्मात्पुरुषा—त्तप्तादापो जायन्ते।।।।। आपोऽब्रुवन्। क्व व्वयं भवामेति तप्यध्वमित्यब्रवीत्ताऽअतप्यन्त ताः फेनमसृजन्त तस्मादपां तप्तानां फेनो जायते।।2।। फेनोऽब्रवीत्।क्वाहं भवानीति तप्यस्वेत्य ब्रीवत्सोऽतप्यत स मृदमसृजतैतद्वै फेनस्तप्यते य्यदप्स्वावेष्टमानः प्लवते स य्यदोपहन्यते मृदेव भवति।।3।। मृदब्रवीत्। क्वाहं भवानीति तप्यस्वेत्यब्रवीत्साऽतप्यत सा सिकताऽअसृजतैतद्वै मृत्तप्यते य्यदेनां व्विकृषन्ति तस्माद्यद्यपि सुमार्त्सं व्विकृषन्ति सैकतिमवैव भवत्येतावन्तु तद्यत्क्वाहं भवानि क्वाहं भवानीति।।4।।

#### अर्द्धप्रपाठकः

सिकताभ्यः शवर्करामसृजत। तस्मात्सिकताः शक्केरैवान्ततौ भवति शक्केराया ऽश्मानं तस्माच्छक्केराश्मैवान्ततौ भवत्यश्मनोऽयस्तस्मादश्मनोऽयो धमन्त्ययसो हिरण्यं तस्मादयो बहुध्मातं हिरण्यसंकाशमिवैव भवति।।। तद्यदसृज्यताक्षरत्। तद्यदक्षरत्तस्मादक्षरं य्यदष्टौ कृत्वोऽक्षरत्सैवाष्टाक्षरा गायत्र्यभवत्।।।। अभूद्वाऽइयं प्रतिष्ठेति। तद्भूमिरभवत्तामप्रथयत्सा पृथिव्यभवत्सस्याम—प्रतिष्ठायां भूतानि च भूतानां च पतिः संवत्स— रायादीक्षन्त भूतानां पतिर्गृहपतिरासीदुषाः पत्नीः।।।।

तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्तेऽथ यः स भूतानां पतिः संवत्सरः सोऽथ य्या सोषाः पत्न्यौषसी सा तानीमानि भूतानि च भूतानां च पतिः संवत्सरऽउषसि रेतोऽसिंचन्त्स संवत्सरे कुमारोऽजायत सोऽरोदीत्।।८।। तं प्रजापतिरब्रवीत्। कुमार किं रोदिषि यच्छ्रमात्तपसोऽधि जातोऽसीति सोऽब्रवीदनपहतपाप्मा वाऽअस्म्यहितनामा नाम मे धेहीति तस्मात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्पाप्मानमेवास्य तदपहन्त्यिप द्वितीयमिप तृतीयमिभ पूर्व्वमेवास्य तत्पाप्मानमपहन्ति। १९।।

तमब्रवीद्रद्रोऽसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोदग्निस्तद्रप्-मभवदग्निर्वे रुद्रो यदरोदीत्तस्माद्रद्रः सोऽब्रवीज्ज्याया–न्वाऽअतोऽस्मि धेह्येव मे नामेति।।१०।। तमब्रवीत्सर्व्वोऽसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोदापस्तद्रूपमभवन्नापो वै सर्व्वोऽद्भयो हीदं सर्व्वं जायते सोऽब्रवीज्ज्यायान्वा ऽअतोऽस्मि धेह्मेव मे नामेति।।11।। तमब्रवी-त्पशु-पतिरसीति तद्यदस्य तन्नामाकरोदोषध- यस्तद्र्पमभवन्नोषधयो वै पशुपति—स्मारमाद्यदा पशवऽओषधीर्लमन्तेऽथ पतीयन्ति सोऽब्रवीज्ज्यायान्वा नामेति । । १२ । । तमब्रवीदुग्रोऽसीति । ऽअतोऽस्मि धेह्येव मे तन्नामाकरोद्वायुस्तद्र्— पमभवद्वायुर्वाऽउग्रस्तस्माद्यदा बलवद्वात्युग्रो व्वातीत्याहुः सोऽब्रवीज्ज्यायान्वाऽअतोऽस्मि धेह्येव मे नामेति।।13।। तमब्रवीदशनि रसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोद्विद्युत्तद्रुपमभ-द्विद्युद्वा ऽअशनिस्तस्माद्यं व्विद्युद्धन्त्यशनिरवधी नामेति।।14।। दित्याहः सोऽब्रवीज्ज्यायान्वाऽअतोऽस्मि धेह्येव मे तमब्रवीद्भवोऽसीति। तद्यस्य तन्नामाकरोत्पर्जन्यस्त- द्रूपमभवत्पर्जन्यो वै भवः पर्ज्जन्याद्वीदं सर्व्वं भवति सोऽब्रवीज्ज्यायान्वाऽअतोऽस्मि धेह्येव मे नामेति।।१५।। तमब्रवीन्महान्देवोऽसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरो– च्चन्द्रमास्तद्रपमभवत्प्रजापंतिर्व्वे प्रजापतिर्व्वे महान्देवः सोऽब्रवीज्ज्यायान्वाऽअतोऽस्मि नामेति।।१६।। तमब्रवीदीशानोऽसीति। तद्यस्य तन्नामाकरोदादित्यस्तद्रू— पमभवदादित्यो वाऽईशान ऽआदित्यो ह्यस्य सर्व्वस्येष्टे सोऽब्रवीदेतावान्वाऽअस्मि मामेतः परो नाम धाऽइति।।17।। तान्येतान्यष्टावग्निरूपणि। कुमारो नवमः य्यद्वेवाष्टावग्निरूपाणि। सैवाग्नेस्त्रिवृत्ता । । 18 । । अष्टाक्षर तस्मादाहुग्गीयत्रोग्निरिति सोऽयं रूपाण्यनुप्रावि–शन्न वाऽअग्नि पश्यन्त्येतान्येवास्य रूपाणि पश्यन्त्येतानि हि रूपाण्यनुप्राविशत्।।१९।।।।6.13. 1-19|| शतपथ ब्राह्मण, प्रथम पाठ का तृतीयं ब्राह्मणम्।|

# अथर्ववेद के सप्त मूर्ति रुद्र से शतपथ ब्राह्मण के अष्ट मूर्ति रुद्र

अथर्ववेद के सूक्त में "रुद्र की सप्तमूर्त्ति" की व्याख्या की गई है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी और काण्व शाखाओं का ब्राह्मण ग्रन्थ है। इसमें "शत अध्याय" होने से इसका नामकरण "शतपथ" पड़ा। इसमें बारह सहस्र ऋचाएँ, आठ सहस्र यजुष् एवं चार सहस्र साम प्रयुक्त हैं। इसके तीन प्रमाणिक भाष्यकार—आचार्य सायण, हिरस्वामी एवं कवीन्द्र सरस्वती हैं। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम पाठ के तृतीय ब्राह्मण में प्रजापित द्वारा पृथिवी संरचना प्रक्रिया का वर्णन बहुत ही अद्भुत है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि पृथिवी अग्निगर्भा है: "अग्निगर्भा पृथिवी।।" 14.9.4.21।। प्रजापित ने श्रान्त और तप करते हुए नौ सृष्टियाँ उत्पन्न की: 1. फेन को उत्पन्न किया। ..... प्रजापित ने श्रान्त और तप करते हुए — 2. मत्, 3. शुष्कापम्, 4. ऊष, 5. सिकता, 6. शर्करा, 7. अश्मा, 8. अयः और 9. ओषधि—वनस्पित को उत्पन्न किया। "स श्रान्तस्तेपान फेनमसृजत। ....... स श्रान्तस्तेपानो मृदं शुष्कापमूष सिकतं शर्कराम् अश्मानम् अयो हिरण्यम् ओषधि—वनस्पित—असृजत। तेनेमां पृथिवीं प्राच्छादयत।।13।। ता वा एता नव सृष्टयः।।14।। शतपथ ब्राह्मण 1.1.

शतपथ ब्राह्मण में फेन सृजन (6.1.3.2), मृत् मिट्टी (6.1.3.3), पशव ऊषा (7.1.1.6), सिकता (6.1.3.4), शर्करा (6.1.3.5), अश्मा (6.1.3.3), अयः एवं हिरण्यम्, ओषधि वनस्पति (2.2.4.3) आदि सृजन का सविस्तार वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम पाठ के तृतीय ब्राह्मण (6.1.3.1—19) में प्रजापति के समक्ष जीव प्रकट होने और उसका रुदन एवं नाम चाहने का चित्रलिखित करनेवाला रूपक है। पहिले उसका नाम "रुद्र" दिया। बाद में उसे क्रमशः "शर्व, पशुपति, उग्र, अशनि, भव, महादेव और ईशान नाम दिया गया।"

इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद (माध्यन्दिनी शाखा) के शतपथ ब्राह्मण में "अष्टमूर्त्ति रुद्र—रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, अशनि, भव, महादेव और ईशान" कहलाये। इसी आधार पर अष्टरुद्र—पाँच महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि—तेज, आप:—जल, पृथिवी); प्राण, अपान (सूर्य एवं चन्द्र) और मन प्रतिपादित हुए।

कौशीतकी ब्राह्मण में भी अष्टमूर्त्ति रुद्र का उल्लेख है। "यद् भव आपस तेन। यत् सर्वो अग्निः तेज। यत् पशु पतिर वायु तेन। यद् अग्नो देव ओषधयो वनस्पति तेन। यं महं देवा आदित्यस तेन। यद् रुद्रश्च चन्द्रमास तेन। यद् ईशानो अन्त तेन।।"

वेदोत्तर काल में, अर्थात् आगम में वेद के शास्ता रुद्र का शिव के रूप में रूपान्तरण किया गया। महातेजोग्र रुद्र के अवतार श्री शरभ के आठ चरण कहे गये हैं। श्री शरभ भी अष्टमूर्ति रुद्र है। वहीं आगम में शिव की अष्टमूर्ति – 1. शर्व—क्षितिमूर्त्ति, 2. भव—जलमूर्त्ति, 3. रुद्र—अग्निमूर्त्ति, 4. उग्र—वायुमूर्त्ति, 5. भीम—आकाशमूर्त्ति, 6. पशुपति— यजमानमूर्त्ति, 7. महादेव—चन्द्रमूर्त्ति और 8. ईशान—सूर्यमूर्त्ति हैं (अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, भूमि, जल, वायु, आकाश एवं यजमान आठ महादेव मूर्त्तियाँ हैं।)। यानी आगम में अथवंवेद की सप्तमूर्त्ति रुद्र

और शतपथ ब्राह्मण के अष्टमूर्ति रुद्र को नई साजसज्जा में प्रस्तुत किया गया। आगम में वेद एवं शतपथ ब्राह्मण के तत्त्व को यथावत ही रखा गया है।।ऊँ।।



#### शतपथ ब्राह्मण :

## रुद्र सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष पातकी प्रजापति वध

चतुर्वेद के परमेष्ठी रुद्र का "सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष पातकी प्रजापित वध" प्रसंग है। ऋग्वेद से अथवंवेद में कहा गया है कि रुद्र ने प्रजापित को सृष्टि रचना के लिये उत्पन्न किया। अर्थात् रुद्र के पुत्र प्रजापित हैं। इसके ठीक विपरीत शतपथ ब्राह्मण में प्रजापित से रुद्र की उत्पत्ति हुई अर्थात् प्रजापित को रुद्र का पिता कहा गया है। दोनों आख्यानों में रुद्र के पुत्र अथवा पिता प्रजापित हैं। प्रजापित द्वारा कामवासना (मैथुन) के लिये अपनी दुहिता—पुत्री के पास जाना "घोर पातकी" प्रसंग है। वैदिक देवों में किसी की सामर्थ्य नहीं था कि वे पातकी कर्म करनेवाली प्रजापित को उनके दुःसाहस एवं पातकी कर्म के लिये दण्ड दें। इस विकटतम महासंकट में रुद्र नैतिक मर्यादा के नियम पालनार्थ प्रजापित को असाधारण अभूतपूर्व मृत्युदण्ड देते हैं। पिता के रूप में रुद्र द्वारा अपने ही घोर अनैतिक पापकर्म में रत पुत्र प्रजापित का वध दृष्टान्त सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष है। वेद में इस दृष्टान्त के माध्यम से सभी देवताओं को सन्देश है कि नैतिक लक्ष्मणरेखा उल्लंघन का अर्थ मृत्यु है (यही नैतिक सन्देश लोक के लिये है।)।

सत्यपालक, उदात्त, सर्वव्यापी रुद्र पातकी प्रजापित के वध से वैदिक देवों के "शास्ता" कहलाये। इस दृष्टान्त के बाद कभी भी किसी भी वैदिक देव ने नैतिक नियमों का उल्लंघन करने का विचार तक नहीं किया। इस प्रकार वैदिक रुद्र न्याय के देव के नवातार में प्रस्तुत हुए। वेद में बृहस्पित भी प्रायश्चित को विवश हुए। आगम में भी रुद्र द्वारा प्रजापित अथवा दक्षराज प्रजापित या ब्रह्मा को मृत्यु दण्ड देने का रूपक मिलता है। आगम में रुद्र यमराज एवं कामदेव मन्मथ तक का वध करते हैं। इतना ही नहीं उग्र नृसिंह

अवतार का संहार रुद्र के तेजोग्रावतार शरभ करते हैं। इस प्रकार आगम में भी रुद्र नृसिंह, यमराज, कामदेव, दक्षराज प्रजापित, ब्रह्मा, रुद्राणी के मानस पुत्र गणेश आदि का वध करते हैं। आगम में यही रुद्र का सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष है।

शतपथ ब्राह्मण के सप्तम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में प्रजापति वध प्रसंग है।

प्रजापतिर्ह वै स्वां दुहितरमभिदध्यो।
दिवं वोषसं वा मिथुन्येनया स्यामिति तां सम्बभूव।।1।।
तद्वै देवानामाग ऽआस।
य ऽइत्थं दुहितरमस्माकं स्वसारं करोतीति।।2।।
ते ह देवा ऊचुः।
योऽयं देवः पशूनामीष्टेऽतिसन्धं वा ऽअयं चरित
य ऽइत्थं स्वां दुहितरमस्माकं स्वसारं करोति
व्विध्येमितित तं रुद्रोऽभ्यायत्य व्विव्याध
तस्य सामि रेतः प्रचस्कन्द तथेन्नूनं तदास।।3।।
तस्मादेतदृषिणाभ्यनूक्तम।
पिता यत् स्वा दुहितरम–धिष्कन् क्ष्मया रेतः
संजग्मानो निषिंचदिति तदाग्निमारुतमित्युक्थं...।।4।।

प्रजापित अपनी पुत्री उषस् अथवा सरस्वती पर मोहित हो गया। प्रजापित की इच्छा पुत्री से मैथुन (सहवास) की हुई। प्रजापित ने अपनी दुहिता से मैथुन का घोर पातकी प्रसंग किया।।।।।इसे देखकर देवों को घोरतम अपराध हुआ कि प्रजापित—पिता अपनी ही सुपुत्री और हमारी बहिन के साथ निकृष्ट कर्म करता है।।2।।

देवों ने पशुओं के अधिष्ठाता पशुपित रुद्र को देखा। उन्हें विश्वास हुआ कि पशुपित ही प्रजापित को दण्ड देने में सक्षम है। देवों ने पशुपित देव रुद्र से कहा: "यह (प्रजापित) नैतिक मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है। यह हमारी बहिन एवं अपनी पुत्री के साथ घोर पातकी कर्म (मैथुन) करता है। अतः हे पशुपित! इसको बाणों से बींध दो।"

पशुपति रुद्र ने अपने पिनाकी धनुष्य की प्रत्यंचा खींचकर महातेज युक्त बाण से प्रजापति को बींध दिया।।2, 3।। ऐतरेय ब्राह्मण एवं शतपथ ब्राह्मण के दृष्टान्त के अन्तिम भाग में कुछ अन्तर है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल के इकसठवें सूक्त की सातवीं ऋचा में पिता (प्रजापति) द्वारा अपनी कन्या उषा से संगत का उल्लेख मिलता है। पिता यत् स्वां दुहितरमधिष्कन् क्ष्मया रेतः संजग्मानो नि षिंचत्।।ऋग्वेद 10.61.7।।ऊँ।।



### रुद्र : अध्यात्मिक दार्शनिक "समभाव"

उनतालीस लाख वर्ष पिहले जम्बूद्वीप के भारतवर्ष के दृषद्वती एवं सरस्वती महानदों के मध्य सृजित अथवा देववाणी अपोरुषेय ऋग्वेद के सर्वाधिक अध्यात्मिक रहस्यपूर्ण देवता रुद्र हैं। आदिगुरु रुद्र का अध्यात्मिक दार्शनिक पक्ष सर्वोत्कृष्ट "समभाव" का है। वैदिक ऋचाओं के अनुसार ब्रह्माण्डों की संरचना से पिहले आदिभूत आदितत्त्व रुद्र विद्यमान रहे। वैदिक ऋचा में स्पष्ट किया है कि रुद्र सृष्टि रचना के लिये महाप्रकृति को क्रियाशील कर स्वयं निर्लिप्त रहते हैं। एक अन्य वैदिक ऋचा के अनुसार माया के अधिष्ठाता मायिक रुद्र सृष्टि रचना के लिए प्रजापित को प्रगट करते हैं। सभी वैदिक ऋचाओं का सार है कि रुद्र देवता सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वसामर्थ्यवान्, महाप्रज्ञावान, अक्षय अखण्ड चेतना ऊर्जा के स्वामी, अव्यक्त आदि हैं। रुद्र असुर देवता, दैत्य, मनुष्य अथवा प्राणिमात्र आदि को समभाव से देखते हैं।

वैदिक रुद्र ऋत (सृष्टि नियम, शाश्वत नियम, स्थिर एवं निश्चित नियम, दिव्य नियम), सत्य नैतिक आचरण संहिता के पालक हैं। ये नियम देवता, दैत्य, प्राणिमात्र के लिये अलंघनीय हैं। रुद्र इनके पालन में चूक के लिये वैदिक देवताओं से लेकर मरणधर्मा प्राणिमात्र के "अनृत" को दण्ड देने में कोई विलम्ब नहीं करते हैं। रुद्र के दर्शन एवं अध्यात्म को जन—जन तक पहुँचाने का भागीरथी कार्य—महामुनि दुर्वासा, नवनाथों में प्रमुख दत्तात्रेय स्वामी, महर्षि विसष्ठ, मुनिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य, मुनिवर अगस्त्य, महर्षि परशुराम, यक्षराज पुष्पदन्त, महर्षि उपमन्यु, लंकेश्वर दशानन दशकन्धर रावण अथवा वेदज्ञ महर्षि रावण, आचार्य शंकर, आचार्य विष्णुगुप्त कौटल्य चाणक्य आदि ने किया।

चतुर्वेदों के महापण्डित लंकेश्वर रावण ने रुद्र अर्चना में "ताण्डव स्तोत्रम्" की रचना की। रावणकृत ताण्डव स्तोत्रम् में "रुद्र के समभाव" के अध्यात्मिक दर्शन को प्रस्तुत किया है। दृषद्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजो गिरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद् विपक्ष पक्षयोः। तुणारविन्द चक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदाशिवं भजे।।12।।

इस दिव्य गीत में महापण्डित रावण ने महारुद्र शिवे से चाहा है कि उसका – राजप्रसाद की शय्या एवं प्रस्तर खण्ड, महल एवं झोपड, चमकती मोतियों की माला एवं सर्प की आँख, बहुमुल्य रत्न एवं कंकड, शत्रू एवं मित्र, चक्रवर्ती सम्राट एवं आमजन आदि में समान भाव कब होगा? अर्थात विषमतम और अनुकूलतम दोनों ही अवस्थाओं में समान भाव कब होगा? उसे समभाव के माध्यम से रुद्र के कल्याणकारी स्वरूप दर्शन का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? वेदज्ञ रावण ने इस स्तोत्र में अनुकुल-घोर प्रतिकुल सभी परिस्थितियों में रुद्र शिव की भाँति समभाव का अनुग्रह चाहा है। स्मरण रहे कि वैदिक रुद्र ने ऋग्वेद में ही असत्य के मार्ग पर चलनेवाले अपने पुत्र प्रजापति का दण्ड स्वरूप वध किया। रुद्र ने केशी के साथ विषपान किया। असूरों के त्रिपूरों को ध्वस्त किया। यजर्वेद के रुद्रसुक्त में रुद्र स्वयं को छल कर्त्ताओं, धोखेबाजों, लूटरे, चोर, दस्य, व्यभिचारी आदि दृष्कर्मकर्त्ताओं का अधिपति कहते हैं। इसका अध्यात्मिक अर्थ यह है कि परमेष्ठी अथवा परमब्रह्म रुद्र समस्त प्राणिमात्र— सदकर्मकर्त्ताओं, दुष्कर्मकर्त्ताओं में समान रूप से विद्यमान हैं। महापण्डित ''रावण ने परमेष्ठी रुद्र से भौतिक एषणाओं के स्थान पर सर्वोच्च अध्यात्मिक समभाव प्रदान करने की विनती" की है। यह बहुत ही दु:खद है कि रावण के समभाव के दर्शन के विपरीत फलश्रुति नत्थी की गई : "जो भक्त सायंकाल प्रदोष काल में शम्भु पूजन समापन पर रावणकृत दश गीतों के इस स्तोत्र का श्रद्धान्वित होकर पाठ करता है, उन्हें शम्भु के अनुग्रह से लक्ष्मी, रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सुन्दर सम्पत्ति आदि प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं है।।17।।"

> पूजाऽवसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनिमदं पठित प्रदोषे। तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः।।17।।

लंकेश्वर रावण कृत" ताण्डव स्तोत्रम् में यह प्रक्षिप्त" है। यह पुनः उल्लेखनीय है कि लंकेश्वर ने समान भाव प्रदान करने की विनती की है। जयपुर के राजगुरु रहे पण्डित विद्यानाथ ओझा ने ताण्डव स्तोत्र के सत्रहवें पद को सम्मिलित करने पर आपत्ति की। तंत्रज्ञों के अनुसार "रावणकृत शिवताण्डव स्तोत्रतम् के अन्त में इस फलश्रुति का पाठ करनेवालों में से अधिकांश रुद्र के कोपभाजन बनकर विक्षिप्त हो जाते हैं।" सारसंक्षेप में रावणकृत ताण्डव स्तोत्रम् का पाठ "निष्काम" करना चाहिये।

ऋग्वेद के भाष्य में दशानन रावण ने रुद्र के दार्शनिक पक्ष को ही प्रस्तुत किया है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के एक सौ चौदहवें सुक्त की तीसरी ऋचा के भाष्य में महापण्डित रावण ने अपनी दार्शनिक पहचान अंकित की है। "चार कपर्द-उत्कर्षों वाली पहिले वर्णित माया है। उन उत्कर्षों का वर्णन करते हैं : "सदैव तरुण (युवॉ), कभी भी वृद्धता को प्राप्त नहीं होता है।" यह एक उत्कर्ष है। भली प्रकार पेशल-कुशल-अघटित को भी घटित करने में कुशल है। यह भी कहा गया है : "जैसे स्वप्न में एक मूहर्त में भी सैकड़ों वर्षों का भ्रम हो जाता है, वैसे जागते हुए को यह माया का विलास रूप भ्रम हो जाता है।" यह दूसरा उत्कर्ष है। (घृत प्रतीक) घी के समान मध्रर प्रारम्भ वाली अर्थात् परिणाम में विषत्त्य है। यह तीसरा उत्कर्ष है। "ज्ञानों को आच्छादित कर लेती है। क्योंकि उससे विपरीत स्वभाववाली है।" जब चार उत्कर्षों वाली माया ही है, तब परमेश्वर की प्रसिद्धि कैसे है, यह बताते हैं। "उस ऊपर वर्णित माया में शोभन पतन वाले जीव और परमेश्वर दो पक्षियों के समान सत एवं असत फल के वर्षक बैठे हैं। यह कहाँ से पता चला यह स्पष्ट करते हैं। जहाँ अर्थों के प्रकाश के सामर्थ्य को द्योतित करते हैं, अर्थों को प्रकट करते हैं। वे आँख आदि इन्द्रियाँ धारण किये हुए हैं। इस ज्ञान को छिपा देनेवाली माया के पास से ब्रह्म की विलक्षणता प्रगट हुई है।।" ऋग्वेद १०.११४.३।। रावणभाष्यम्ः डॉ. सुधीर कृमार गुप्ता।।

> चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते। तस्यां सुपर्णा वृषणा नि षेदतुर्यत्र देवा दिघरे भागधेयम्।। ।।ऋग्वेद 10.114.3।।

त्रिविष्टपम् भूस्वर्ग कैलास में सीधे रुद्र से "रुद्ररहस्य" प्राप्त करनेवाले महामुनि दुर्वासा रहे। महामुनि दुर्वासा वेदोत्तर काल में काल प्रवर्तक रहे। ऋषियुग में महामुनि दुर्वासा ने भगवान नारायण (देव सम्राट वरुण) की दिव्य माला का इन्द्र देवता द्वारा अपमान करने पर त्रिलोक को श्रीविहीन किया। परिणामतः देवता एवं दानवों को मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ा। त्रेतायुग में महारुद्र ने दुर्वासा को अयोध्या के राजा श्री रामचन्द्र को अवतार का निमित्त समापन पर स्वरूप में लौटने का संदेश देने का निर्देश दिया। महामुनि दुर्वासा अयोध्या के महल में गये और परिणामस्वरूप राजकुमार लक्ष्मण को श्री रामचन्द्र ने त्यागा और राजकुमार लक्ष्मण ने सरयू में जल

समाधि ली। द्वापरयुग में एकबार फिर महामुनि दुर्वासा कुरुक्षेत्र महासमर समापन पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अवतार का निमित्त समापन कहने पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण के वंशजों को मसूल से लड़कर समापन का शाप दिया। अर्थात् तीनों युगों में युग प्रवर्त्तक की अहम् भूमिका का निर्वहन महामुनि दुर्वासा ने किया। महामुनि दुर्वासा ने 18 अक्षरों का श्रीविद्या का महामन्त्र दिया। उन्होंने "परशंभुमहिम्नस्तव" की अमर रचना की। इसके अलावा "आर्या द्विशती", "ललितास्तवरत्नम्" आदि कालजयी रचना भी की। परशंभुमहिम्नस्त्व के एकादशं प्रकरणम् में महामुनिदुर्वासा ने कहा है:

का पूजा पूजकः कः शिवगुरुरिति कः को विधिः कश्च मन्त्रः किं पीठं किं प्रसूनं किममलसलिलं केऽत्र सर्वोपचाराः। निर्द्वेद्वस्यात्मनस्ते द्वयमिति रचितं सर्वमेतत्कथं स्या— त्संतोषार्थे महेश त्रिकरण विमलज्ञानपूजाप्रसन्नाः।। ।।परशंभुमहिम्नस्तव 11.1।।

यक्षराजा पूष्पदंत द्वारा रचित महिम्न स्तोत्रम् रुद्र की मानसिक उपासना है। इस रचना की पृष्ठभूमि चिकत करती है। यक्षराज पृष्पदंत कैलास महापर्वत पर रुद्राराधना के लिये प्रतिदिन विश्वानाथपूरी काशी के उद्यान से अदृश्य होकर पुष्प ले जाते रहे। काशी नरेश ने विश्वनाथ बाबा से अदृश्य चोर द्वारा पुष्प ले जाने को रोकने का अनुरोध किया। परिणामतः साक्षात विश्वनाथ उद्यान की रक्षा में खड़े हुए। बाबा विश्वनाथ के सामने अदृश्य होकर भी यक्षराज पुष्पदंत पुष्प नहीं तोड़ सकते थे। इस महाविकट संकट में यक्षराज पुष्पदंत ने रुद्र की अन्तःकरण में उपासना का महामार्ग चुना। इसमें मिट्टी-पत्थर-धातु के रुद्र लिंग, पवित्र मानस सरोवर जल, श्रीपत्र, अष्टगंध, दीपक, नैवेद्यं, धूप आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। यक्षराज पृष्पदंत ने इसमें कहा है : "हे रुद्र! हे शिव! जिस प्रकार भिन्न-भिन्न मार्गों में सहज एवं वक्र गति से प्रवाहित नदियों का जल एकमात्र समुद्र में ही स्थान पाता है। उसी प्रकार वेदत्रयी, सांख्य, योगशास्त्र, रुद्रमत, वैष्णव मत आदि भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। सभी अपनी-अपनी रुचि अनुसार अपने अध्यात्मिक मार्ग को श्रेष्ठतम घोषित करते हैं। उन सरल अथवा जटिल मार्गों के अनुसरणकारी मनुष्य द्वारा एकमात्र आप ही प्राप्तव्य हैं।।"७।।

त्रयी साड्.ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णविमति प्रभिन्ने प्रस्थाने परिमदमदः पश्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्यादृजु कुटिल नानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमिस पयसामर्णव इव।।७।।

#### ।।पुष्पदंतकृत शिवमहिप्न स्तोत्रम्।।

इसी शृंखला में त्रेतायुग की "शिवगीता" है। शिवगीता में परमरुद्र उपासक महर्षि अगस्त्य श्री रामचन्द्र को दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए "शिवसहस्रनाम" का गुद्ध स्तोत्र प्रदान करते हैं। यह प्रश्न आमतौर पर उठता है कि क्या रुद्र शिव उपासना तीर्थ विशेष में जाकर, विशेष आसन आदि में करनी चाहिये? क्या रुद्रोपासना में लिंग, पँचगव्य, गंगाजल, श्रीपत्र, रक्त चन्दन, दीपक, धूप, पुष्पादि आवश्यक हैं? शिवगीता में स्वयं रुद्र शिव श्री रामचन्द्र से कहते हैं: "किसी (तीर्थ) क्षेत्रादि में जाने का विचार नहीं करें। साथ ही कोई योगमुद्रा आवश्यक नहीं है। जहाँ जिस मुद्रा में चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो, वहाँ मेरा स्मरण कर।" अर्थात् शिव महिम्न स्तोत्र के अनुसरण में शिवगीता रुद्र की मानस पूजा का निर्देश दे रही है।

मन्त्रद्रष्टा महर्षि विसष्ठ ने अपने पुत्र शक्ति मुनि की मृत्यु पर "दारिद्रय दहन शिवस्तोत्रम्" की रचना की। यह भी महर्षि विसष्ठ की आर्तभाव से रुद्र स्तुति है। बत्तीस हजार श्लोक वाले "योग वासिष्ठ" में महर्षि विसष्ठ ने श्री रामचन्द्र को समभाव का दार्शनिक उपदेश दिया। महर्षि विसष्ठ ने पृथिवीपुत्र भोमासुर—नरकासुर के कारण "कामख्या देवी" को शिक्तिहीन—तेजहीन होने का शाप दिया। महर्षि विसष्ठ श्रीविद्या प्राप्ति के लिये श्री महाविष्णु अर्थात् रुद्र की शरण में महाचीन— त्रिविष्टपम्—तिब्बत—कैलास क्षेत्र गये। महर्षि विसष्ठ ने ऋग्वेद की ऋषिका की ऋचा को दोहराते हुए योग वासिष्ठ में कहा है: "प्रत्येक व्यक्ति मनवांक्षित भाग्य स्वयं लिख सकता है, शुभ कर्मों से।" उनके अनुसार "जिन्होंने आशा को दासी बना लिया है, तीनों लोक उनके दास हैं।" अर्थात् समभाव प्राप्त करें।

मन्त्रद्रष्टा ऋषिवर अत्रि के पुत्र नवनाथों में प्रथम दत्तात्रेय स्वामी हैं। दत्तात्रेय स्वामी ने चौबीस गुरु बनाये। इनमें से एक "गणिका" रही। गणिका से स्वामी दत्तात्रेय ने समभाव की शिक्षा ली। आर्ष ग्रन्थों के अनुसार एक समय श्री केदारनाथ की दत्तात्रेय गुफा से ज्ञानगंज सिद्धाश्रम एवं रुद्रालय कैलास का गुप्त मार्ग रहा (स्रोत : श्री राम ठाकुर)। यह मान्यता है कि दत्तात्रेय गुफा द्वार से आचार्य शंकर अदृश्य हुए। गुप्तज्ञान संहिता में ब्रह्मविद सुश्री हेलना पी. ब्लैवेत्सकी ने रहस्योद्घाटन किया कि (हजारों वर्षों से) आचार्य शंकर रुद्रपुरी कैलास की गुहा में साधनारत हैं। आचार्य शंकर ने अद्वैत के वैदिक विचार की सिंहगर्जना की। उन्होंने केनोपनिषत् के भाष्य में देवताओं के गर्वहरण करनेवाले "यक्ष" और "हैमवती" देवी के रहस्य को उद्घाटित किया। अध्यात्मिक रूप से सहस्रार—ब्रह्मरन्ध्र स्थित परमेष्ठी रुद्र हैं।

मूलाधार से कुण्डिलनी जागरण से रुद्र रुद्राणी मिलन होता है। परन्तु ये "भौतिक रुद्र रुद्राणी नहीं हैं।" उन्होंने "चर्पट मंजरी" स्तोत्र में अपरोक्ष रूप से समभाव को प्रतिपादित किया।

कैलास में रुद्रोपासना कर्त्ताओं में श्रीविद्या के महान आचार्य परशुराम का नाम अग्रिम पंक्ति में है। उस समय कैलास के समीप ब्रह्मपुत्र महानद का उदगम रहा। ब्रह्मपुत्र महाचीन को चीरती चीन की ओर प्रवाहित रही। आद्यशक्ति कामख्या में जल का महासंकट था। कैलासपित रुद्र ने महिष्र परशुराम से चीन से लेकर अरुणाचल, असम के पर्वतों को काटकर ब्रह्मपुत्र को असम, बंगप्रदेश ले जाने का आदेश दिया। यह परशुराम की विलक्षण अभियान्त्रिकी और दैव्य प्रौद्योगिकी का चमत्कार है कि ब्रह्मपुत्र कामख्या के समीप पधारी। महिष् परशुराम ने इक्कीस बार राजाओं का संहार कर शासन आमजन को सौंपा।

तेइस सौ वर्ष पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य विष्णुगुप्त कौटल्य चाणक्य ने नया इतिहास रचा। महान आचार्य चाणक्य के सूत्रों में समभाव का अन्तर्निहित सन्देश है। चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा है कि मगध साम्राज्य का सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री (महामन्त्री) वन में एक सामान्य कुटिया में रहता है। जम्बूद्वीप भारतवर्ष के बृहदतम मगध साम्राज्य को रूपाकार देनेवाले आचार्य चाणक्य ने कभी राजमहल में निवास नहीं किया। उनके ''जीवनवृत्त का उल्लेख उनकी नौ कृतियों में कहीं नहीं'' है। स्वाध्याय मण्डल द्वारा सन् 1946 में प्रकाशित चाणक्यसूत्राणि में प्रकाशित चाणक्य वृत सबसे अधिकारिक माना गया है। पूर्व प्रधानमन्त्री पी.वी. नरिसम्हा राव ईसा पूर्व द्वितीय सदी के सम्राट पुष्यमित्र शुंग, भारद्वाज गोत्र को चाणक्य वंशज मानते थे। सम्राट पुष्यमित्र ने मगध साम्राज्य में बौद्ध धर्मादि का वर्चस्व समाप्त कर वैदिक धर्म की स्थापना की। उन्होंने यूनानी हमलावर सेनापित मिलन्दर को गन्धार तक खदेड़कर संधि की। सेनानी पुष्यमित्र भी स्वयं को चाणक्य वंशज मानते रहे। शुंग वंश ने लगभग 160 वर्ष से अधिक शासन किया। शुंग काल वैदिक रुद्र उपासना का स्वर्ण काल रहा।

वैदिक युग से रुद्रमत अनुयायियों ने निर्गुण, निरंजन, निष्काम कर्म, समभाव, लोकमंगल अर्थात् "श्रेय" के मार्ग को चुना। उन्होंने "प्रेय, लोक एषणा को त्यागा"। इसका ज्वलन्त उदाहरण सातवीं सदी तक संस्कृत वांगमय के पहरुओं ने कालजयी रचनाओं में काल और स्वयं का परिचय तक लिखना उचित नहीं समझना है। रुद्रमत वालों के लिये उपनिषत् का "प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा" वाक्य आदर्श प्रतिमान रहा और है। वैदिक धर्म के अध्यात्म, दर्शन के

ब्रह्मविद सैकड़ों—हजारों वर्षों से एक ही ऋषि के नाम से आर्ष ग्रन्थों की रचना करते रहे। परमपिवत्र कैलास के हिमनदों में वैदिक सप्त ऋषियों के गुह्म सिद्धाश्रमों में वैदिक विद्याओं की शिक्षा—दीक्षा (नि:शुल्क) दी जा रही है। ब्रह्मविद और वैदिक ऋषि नाम वाले महातपाओं के लिये श्रेय अर्थहीन है। ये गुह्म सिद्धाश्रम वेदविद्या के पहरुवे हैं। यह रुद्रमत का सर्वोच्च दार्शनिक उत्कर्ष रहा और है। विश्व के किसी भी अन्य प्राचीन धर्म—दर्शन—अध्यात्म में रुद्रमत के समकक्ष कोई उदाहरण नहीं मिलता है। यह सुखद आश्चर्य है कि जम्बूद्वीप भारतवर्ष में अदृश्य रूप में संसारिक यशादि से दूर वैदिक रुद्रमत के, समभाव के दर्शन की प्रचण्ड महाधारा अदृश्य रूप से कल—कल बह रही है।।ऊँ।।



## ऋग्वेद : मन्यु सूक्त मन्युरूप रुद्र

ऋग्वेद के दशवें मण्डल में 83वाँ एवं 84वाँ सूक्त "मन्यु सूक्त" है। वहीं अथर्ववेद के चतुर्थ काण्ड के 31वाँ एवं 32वाँ मन्यु सूक्त है। ऋग्वेद और अथर्ववेद के पाठ में तनिक भेद है। परन्तु अर्थ समान है।

"मन्यु" का शाब्दिक अर्थ—कोप, रोष, क्रोध, ओज, व्यथा, शोक, कष्ट, दु:ख, धैर्य, आत्मिक सामर्थ्य, शारीरिक उत्साह, यज्ञ, अग्नि का विशेषण, रुद्र का विशेषण, विपद्ग्रस्त स्थिति आदि है। मन्यु:—मन्+युच्। इस प्रकार मन्यु का अर्थ अग्नि, रुद्र एवं शिव (रुद्र की मंगलमूर्त्ति) है। यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय रुद्रसूक्त (शतरुद्रिय) में रुद्र को मन्यु रूप में बताया गया है। "नमस्ते रुद्र मन्यवे।" हे रुद्र! आपके मन्युरूप (ओज रूप, उत्साह रूप, क्रोध रूप, अग्नि रूप) के लिये नमस्कार हो। क्योंकि ये सभी जीव प्रजापित के मन्युरूप सूक्ष्म तत्त्व में समाविष्ट हैं। अतः यह मन्यु ही रुद्र है। ये जीव अनन्त होते हुए भी मन्यु अर्थात् रुद्र की दृष्टि में एक ही रुद्र हैं। इसलिये मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने श्रुति में कहा है: "एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयः।" एक ही मन्युरूप रुद्र है, द्वितीय नहीं है।

मन्यु की दृष्टि एकत्व की, विविधता—अनेकता में एकता की है। इसके विपरीत व्यक्ति एवं आकृति की दृष्टि से भूलोक—पृथिवी पर असंख्य रुद्र हैं : असंख्यता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्।।"(मूलतः सभी प्राणिमात्र, जड़, चेतनादि रुद्र रूप हैं।)। इसी एकत्व की पृष्टि "रूपं रूपं मघवा बोभवीति" कर रहा है। प्रजापित में स्थित मन्यु ही असख्य रुद्रों की प्रेरणा है। एकमात्र रुद्र के गण ही असंख्य रुद्र हैं। अथवा ये रुद्र के बहुरूप हैं। यह स्मरण रहे कि देवता एवं मानव आदि की क्रोध में विवेक शून्यता अथवा बुद्धि लोपित हो जाती है। ये सभी उस समय रुद्र की प्रेरणा से कार्य करते रुद्र ही कहलाते हैं। रुद्र रूप से विभूषित में युद्ध मन्त्रणा करनेवाले, षड़यंत्र रचनेवाले भी सम्मिलत हैं। विषैले साँप, बिच्छू आदि भयानक कार्य करनेवाले भी रुद्र हैं। महायुद्धों से राष्ट्रों का विनाश होता है। वह भी रुद्र कार्य है। यजुर्वेद के रुद्रसूक्त में सभी भयंकर रूपवालों (रुद्र रूपों) को नमस्कार कहा है। रुद्रसूक्त के मन्त्रों में "घोरतर", "अशान्ततर" के आगे पीछे नमः का प्रयोग किया गया है।

शतपथ ब्रह्माण (9.1.1) में इसी क्रम में कहा है : 'तेषां वा उभयतो नमस्कारा अन्ये। अन्यतरतो नमस्कारा अन्ये ते ह घोरतरा अशान्ततरा य उभयतो नमस्कारा उभयत एवैनानेतद् यज्ञेन नमस्कारेण शमयति।" रुद्रसूक्त में सभा एवं सभापति उभयतो नमस्कारवाले हैं, अर्थात् वे घोरतर, अशान्ततर हैं। वे भयंकर विनाश पर उतारू हैं। दूसरे शब्दों में "जो मन्यु के अधीन होकर कार्य करते हैं, वे संहार में किसी न किसी रूप में (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष) सहायक हैं, सभी रुद्र के गण हैं। शतपथ ब्राह्मण (9.1.1.14) में कहा है : "सोऽन्तर्मन्युर्विततोऽतिष्ठत्।।" विनाशक और सृजनधर्मी दोनों रुद्र के अन्दर प्रच्छन्नरूप से मन्यु विराजमान रहता है। अर्थात् सभी विनाश लीलाओं में रुद्र है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण (9.1.1.14) में कहा है : रुद्र के मन्यु रूप को नमस्कार करने के बाद उसके विशाल बाहुओं को नमस्कार है। यह उल्लेखनीय है कि रुद्र अपनी सर्वसामर्थ्यवान बाहुओं से प्रजा को भयभीत करता है, साथ ही पालन भी करता है। रुद्रस्वरूप सूर्य रौद्र रूप धारण करने पर प्रलंकर हो जाते हैं। यहाँ सूर्य देवता की रिश्नयाँ ही बाहु हैं। परन्तु सूर्य पालक भी है।

उतो त इषवे नमो बाहुभ्यामुतते नमः इतीब्द्ववा च हि बाहुभ्यां च भीषयमाणोऽतिष्ठत्। ।।शतपथ ब्राह्मण ९.1.1.14।। ऋग्वेद के मन्युसूक्त (10.83.1.7) के ऋषि मन्युस्तापसः और देवता मन्यु है। इस सूक्त का विषय मन्यु है। यह पुनः स्मरण रहे कि यह मन्यु रुद्र के कल्याण स्वरूप एवं रौद्र स्वरूप और "अग्नि" का नाम है। श्रुति के अनुसार अग्नि भी रुद्र है। अतः मन्यु सूक्त का रुद्र परक अर्थ भी है।

यस्ते मन्योऽविधद्वज्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्। साह्याम दासमार्यं त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता।।।।।।

इस ऋचा में मन्यु का रुद्रपरक, ओजपरक, उत्साहपरक आदि अर्थ लिया गया है। "वजं" — यह एक महाभयानक शस्त्र है, जो शत्रु का संहार करता है। "सायकः" शत्रु संहारक बाण है। मन्यु भी शत्रु का विनाश करता है। मन्त्रद्रष्टा ऋषि का आशय है कि मन्यु रुद्र वज्र एवं बाण के समान शत्रुहन्ता है। "मन्युः विश्वं सहः ओजः आनुषक्" — इस ऋचा में कहा है कि ओज, उत्साह स्वरूप रुद्र ही समस्त प्रकार का सामर्थ्य है। यह बल वृद्धि के साथ—साथ शत्रु का नाश करनेवाला है। "दासं आर्यं साह्याम" — इस उत्साह से दास एवं आर्य दो प्रकार के शत्रुओं का पराभव करें। "सहस्कृतेन सहस्वता सहसा" — हमारे "मन में शत्रु को पराजित करने का आत्मविश्वास एवं साहस हो।" इस संकल्प से युक्त को सदैव विजयश्री प्राप्त होगी। ऋचा का आशय है कि साहस— ओज—उत्साह के साथ बल होने पर ही सफलता प्राप्त होती है।

हे वज के समान कठोर प्रलयंकर और बाण के समान मारक ओज—उत्साह—रुद्र! जो आपका सत्कार करता है, वह ही विश्व में समस्त शत्रु को पराभव करने का सामर्थ्य रखता है और बल का एक साथ पोषण करता है। आपकी सहायता से बल वृद्धि कर दास एवं आर्य शत्रुओं का पराभव करें।।1।।

> मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः। मन्युं विश ईळते मानुर्षीयाः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः।।

मन्यु रुद्र ओज, उत्साह है। यही मन्यु "इन्द्र, वरुण एवं अग्नि" है। मन्यु ही यज्ञ करनेवाला "होता" बनता है। अनन्त उत्साह एवं दिव्य ओज के कारण मन्यु ही देवत्व को प्राप्त होता है। समस्त देवों में आन्तरिक ओज एवं उत्साह के कारण देवत्व है। इसलिये समस्त मानव ओज एवं उत्साह की प्रशंसा करते हैं: "मानुषीः विशः मन्युं ईळते।" "हे मन्यो! तपसा सजोषाः नः पाहि" — हे उत्साहस्वरूप, ओजस्वरूप रुद्र! आप तप के साथ मिलकर उत्तम स्फूर्तियुक्त होकर हमारा संरक्षण करें। उत्साह ओज के साथ शीतोष्ण सहन

करने का तप हो। उससे होनेवाला शक्तिवर्धन अवर्णनीय होगा। अतः "मन्यु रुद्र ही तप का संरक्षण करता है।

ऋचा में कहा है कि मन्यु ही देव है, मन्यु ही रुद्रवाचक इन्द्र है। मन्यु होता वरुण और जातवेद (सूर्य, परमेश्वर, चित्रक) अग्नि है। मन्यु की समस्त मानवीय प्रजाएँ प्रशंसा करती हैं, स्तुति करती हैं। अतः हे मन्यु! तप से शक्तिमान् होकर हमारा संरक्षण करने का अनुग्रह कर।।2।।

अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान् तपसा युजा विजहि शत्रून्। अभित्रहा वृत्राहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्वं नः।।३।।

"मन्यो! अभि—इहि" — हे ओज—उत्साह! आप हमारे पास पधारें। "तवसः तवीयान्" — आप अपने बल से महाबलवान् हो। "तपसा युजा शत्रून् विजिह" — तप अर्थात् शीत एवं उष्ण द्वन्दों को सहन करने की शक्ति में वृद्धि करने से शत्रु को पराजित करना सुगम हो जाता है। "अमित्र—हा वृत्र—हा दस्यु—हा"—शत्रुओं का, दुष्टों का एवं उपद्रवकारियों का संहार कर। "त्वं नः विश्वा वसूनि आभर" — आप हमें भौतिक, दैविक एवं अध्यात्मिक धन प्रदान करने का अनुग्रह करें।

हे रुद्रस्वरूप ओज—उत्साह! आप पधारने की कृपा करें। आप अपने बल से महाबलवान् हो। द्वन्द्व सहन करने की शक्ति से युक्त होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर आप दुःखदायिओं को नष्ट करनेवाले, शत्रु संहारक—अरिहन्त एवं दुष्टों के दमनकर्त्ता हो। आप हमें सभी प्रकार का धन भरपूर दो।।3।।

त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूर्भामो अभिमातिषाहः। विश्वचर्षणिः सहुरिः सहावान् अस्मास्वोजः पृतनासु धेहि।।2।।

"अभिभूति ओजः" — शत्रु को पराजित करने की सामर्थ्य से युक्त ओज, उत्साह। "स्वयं—भूः भामः" — अपनी शक्ति से अपने स्थान पर रहनेवाला महातेजस्वी महावीर। जो अपने रहने के लिये दूसरे की सहायता नहीं चाहता। अर्थात् स्वसामर्थ्यवान् है। "अभिमाति—साहः" — शत्रु को हराने में समर्थ। "विश्व—चर्षणिः" — विश्व में सूर्य रिश्मयों, वायु, वरुण आदि के द्वारा अनन्त नेत्रों से समस्त प्राणिमात्र का निरीक्षण करनेवाला। "सहावान्" — महाबलवान्। "अस्मासृ पृतनायु ओजः धेहिः" — हमारी सेना में ओज एवं बल वृद्धि। सेना का बल अजेय शूरवीरों से बढ़ता है।

हे मन्यु! आपमें शत्रु को हरानेवाला सामर्थ्य है। आप स्वयं तेजस्वी हैं। आप अपनी शक्ति से रहनेवाले हो। आप शत्रु पर विजयश्री प्राप्तकर्त्ता हो। हे महाबलवान्! हमारी सेनाओं में ओज एवं बल वृद्धि करो।।4।। अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तविषस्य प्रचेतः। तं त्वा मन्यो अक्रतुर्जिहीळ अहं स्वा तनूर्बलदेयाय मेहि।।५।।

"प्रचेताः मन्युः" — विशेष ज्ञान युक्त ओज—उत्साह रहता है। ज्ञान, ओज और उत्साह का अन्तर्सम्बन्ध है। "तविषस्य क्रत्वा अभागः परेतः अप अस्मि" — महान् सामर्थ्य युक्त ओज—उत्साह के कारण करने योग्य कर्म में योग्य भाग नहीं लेने के कारण मैं पराभूत हो गया हूँ। योग्य कार्य में सम्पूर्ण ओज एवं उत्साह से भाग लेना चाहिये, तािक पराभव नहीं हो। "अक्रतुः अहं जिहीळ" — आपको हमने कार्य (सद्) नहीं करने से क्रोधित किया। अर्थात् रुद्र सद्कार्य अथवा यज्ञ नहीं करने से क्रोधित होते हैं। "स्वा तनूर्बलदेयाय महि" — आप बल देने के लिये हमारे पास पधारें। यह शरीर आपका है।

हे सर्वज्ञ मन्यु! महत्व से युक्त सद्कर्म नहीं करने, यज्ञ में भाग नहीं लेने के कारण हम पराभूत हुए हैं। उस आपमें यज्ञ नहीं करने के कारण क्रोध उत्पन्न किया है। हे रुद्र! यह देह आपकी है। इस शरीर में ओज एवं बल वृद्धि की कृपा करें।।5।।

> अयं ते अरम्युप मेह्मर्वाड्. प्रतीचीनः सहरे विश्वधायः। मन्यो वजिन्नभि मामा ववृत्स्व हनाव दस्यूँरुत बोध्यापेः।।५।।

"सहुरिः मन्युः विश्वधाया" — समस्त कर्तृत्व का आधार शत्रु को पराजित करनेवाला ओज, उत्साह है। "हे विजन् मन्यो" —ओज, उत्साह रूपी रुद्र वजधारी है। ऋग्वेद में रुद्र का वज विद्युतमय है। समस्त प्रशन्त कार्य ओज एवं उत्साह से सम्पन्न होते हैं। "दस्यून् हनाव" —ओजस्वी वीर उत्साह में कहते हैं कि हम शत्रुओं को मारें। "आपेः बोधि" —ओज, उत्साह ही बन्धुभाव का जनक है। बन्धुप्रेम में वृद्धि होती है। "उप मेह्मर्वाड्." आप हमारे पास पधारें।

शत्रु का पराभव करनेवाले एवं सभी के धारणकर्त्ता, रुद्ररूपी ओज एवं उत्साह! यह मैं आपका हूँ। आप मेरे पास पधारें और रहें। हम मिलकर शत्रुओं को नष्ट करें। आप निश्चित रूप से हमारे बन्धु हैं।।6।।

अभि प्रेहि दक्षिणतो भवा मे अधा वृत्राणि जड्.घनाव भूरि। जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रं उभा उपाशुं प्रथमा पिबाव।।७।।

"दक्षिणतो भवा में" — हमारे दक्षिण की ओर होकर रहो। हे मन्यु! आप हमारे यहाँ पधारने का अनुग्रह करो। आप मेरे दक्षिण की ओर हो कर ही रहो। इससे हम अनेक शत्रुओं को नष्ट करें। आपके लिये मधुर रस (सोम) के भाग का मैं यज्ञ करता हूँ। इस मधुर रस—सोम को हम दोनों एकान्त में पहिले पीयेंगे। |7||ऋग्वेद 10.83.1—7||

ऋग्वेद के दशम मण्डल का 84वाँ सूक्त मन्यु का है। इसमें भी 7 ऋचाएँ हैं।

> त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणासो धृषिता मरुत्वः। तिग्मेषव आयुधा संशियाना अभि प्रयन्तु नरे अग्निरूपाः।।1।।

ऋग्वेद (10.84.1) ऋचा में शत्रु पर आक्रमण करनेवाले शूरवीरों के गुणों का वर्णन है : "हर्षमाणासः धृषिताः तिग्मेषवः, आयुधा संशिशानाः अग्निरूपाः नरः अभि प्रयन्तु।" इसका अर्थ है — आनन्दित, धर्यवान्, तीक्ष्ण मारक शस्त्रवाले, आयुधों को तीक्ष्ण करके रखनेवाले, अग्नि के समान तेजस्वी। इन शूरवीरों को अग्रिम पंक्ति में रखना चाहिये। यह आश्चर्यजनक है कि ऋचा में कहा है कि रथ पर मन्यु वाचक रुद्र भी सवार है।

हे मन्यु! आपके साथ रथपर आरुढ़ होकर हर्षित एवं धर्यवान् होकर हे योद्धाओं—तीक्ष्ण मारक बाणवाले, घातक आयुधोंवाले एवं अग्नि के समान तेजस्वी आगे चलें।।10.84.1।।

> अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीर्नः सुहरे हूत एधि। हत्वाय श त्रुन् वि भजस्व वेदः आजो मिमानो वि मुधो नदुस्व।।2।।

इस ऋचा में कहा है कि सेना का ओजस्वी, उत्साही, दुर्धर्ष योद्धा सेनापित होना चाहिये। सेनानी ही सेना में ओज—उत्साह का रक्त संचार कर सकता है। सैनिकों का ओज एवं उत्साह ही शत्रु को हरा सकता है। "सहस्व"—शत्रुओं का पराभव कर। "नः सेनानीः एधि" — हमारा सेनापित होकर हमारे पास रह। "ओजः मिमानः मृधः नुदस्व" — हमारे ओज, बल में वृद्धि कर, शत्रुओं को दूर कर।

हे मन्यु! अग्नि के समान ओजस्वी, तेजस्वी होकर शत्रुओं का पराभव कर। हे शत्रु का पराभव करनेवाले मन्यु! आपको आमन्त्रित किया गया है। आप हमारे सेनापति हो। यह स्मरण रहे कि रुद्र महाविनाशक धनुष्य एवं बाण हमेशा साथ रखते हैं। उनके धनुष्य की प्रत्यंचा पर संहारक शक्ति सम्पन्न बाण सदैव चढ़ा रहता है। रुद्र त्रिपुरों का संहार कर चुके हैं। उन्होंने पातकी प्रजापति का वध किया है। हे हमारे सेनापति रुद्र! शत्रुओं (आन्तरिक—काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर और बाह्य) का संहार कर अध्यात्मिक, दैविक एवं भौतिक धन हमें विभक्त करके प्रदान करें। हमारा ओज बल बढ़ाकर शत्रुओं को मारें।।2।।

> सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन् मृणन् प्रमृणन् प्रेहि शत्रून्। उग्रं ते पा जो नन्वा रुरुध्ने वशी वशं नयस एकज त्वम।।३।।

इस ऋचा में "अभि—मातिं सहस्व" का अर्थबहुत गूढ़ है। शत्रु आक्रमण से पराभूत नहीं करना, बिल्क शत्रु के स्थान को भ्रष्ट करना भी है। यहाँ आशय चारों ओर से शत्रु पर अचानक हमला कर पराभूत करना है। "रुजन् मृणन् प्रमृणन्" — शत्रुओं को कुचलना, काटना आदि। शत्रु को विनष्ट करने के अनेक प्रकार। "एकजः वशी नयति" — सामर्थ्यशाली शूरवीर अकेला भी शत्रुओं को अपने वश में कर पराभूत करता है। "उग्रं पाजः" — अपने बल में वृद्धि।

हे रुद्र मन्यु! हमारे लिये शत्रु का पराभव करने का अनुग्रह कर। आपका बल महान् है। अतः शत्रुओं को कुचलकर, मारकर एवं नष्ट करता हुआ दूर कर। आपके बल पर कौन प्रतिबन्ध कर सकता है। आप अकेले ही सबको वश में करनेवाला होकर सभी को अपने वश में करते हो। अर्थात् रुद्र एकमात्र सर्वशक्तिमान् हैं और सभी को वश में करनेवाले हैं। अ। (एकाक्षरनामकोष संग्रह ''र'' अक्षर का वर्णन देखें।

एको बहूनामिस मन्यवीळितो विशविंश युधये सं शिशाधि। अकृत्तरुक् त्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्महे।।४।।

इस ऋचा में "वयं विजयाय द्युमन्तं घोषं कृण्महे" का आशय है कि हम अपने लिये तेजस्वी—ओजस्वी घोषणा करें। जिससे हमारी विजय उद्घोषित हो जाये। अर्थात् विधायकी सकारात्म विचार से निश्चित रूप में विजय होती है। "बहूना ईळितः एकः" — अनेकों में ओज—उत्साह युक्त अकेला प्रशंसित होता है। ओज—उत्साह से ही प्रशंसा होती है।

हे रुद्र! आप बहुतों में अकेले ही प्रशंसित हैं। आप प्रत्येक को युद्ध कौशल सम्पन्न करने की कृपा करें। आपके साथ होने से हमारा तेज—ओज—उत्साह चरमोत्कर्ष पर होगा। हम अपनी विजयश्री के लिये तेजस्वी—ओजस्वी घोषणा करें।।4।।

> विजेषकृदिन्द्र इवानवब्रवो3 अस्माकं मन्यो अधिपा भवेह। प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत आ बभूथ।।5।।

इस ऋचा में ''अनवब्रवः'' का अर्थ स्तुति के योग्य। ''इन्द्रः इव विजेषकृत्'' का आशय देवता के समान उत्साह, ओज, आत्मशक्ति, विजय करानेवाला। ''यतः आ बभूथ'' का अर्थ—जहाँ उत्साह—ओज प्रगट होता है, उसका ज्ञाता।

हे मन्यो! आप इन्द्र के समान विजय प्राप्त करवानेवाले एवं स्तुति योग्य हो। हे दुर्धर्ष योद्धा! हमारा संरक्षक यहाँ हो। अर्थात् मन्यु संरक्षक है। हे शत्रु को पराजित करनेवाले! आपका प्रिय नाम हम लेते हैं, अथवा सदैव रमरण करते हैं। हम बल वृद्धिकारक ओज—उत्साह को जानते हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि जहाँ से रुद्र प्रगट होते हैं।।5।।

> आभृत्या सहजा वज सायक सहो बिभर्ष्यभिभूत उत्तरम्। क्रत्वा नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि।।6।।

"वज्र सायक मन्यो" — रुद्र वज्र के समान सर्वशक्तिमान् और बाण के समान मारक (अर्थात् आत्मविश्वास, विधायकी शक्ति, ओज—बल शत्रु वध करने का सामर्थ्यवान्)। "अभिभूत! उत्तरं सह बिभर्षि" — शूरवीर पराभूत होने पर ओज—उत्साह—सामर्थ्य—शक्ति का चर्मोत्कर्ष करता है। वह द्विगुणित कार्य करके दिखाता है।

हे वज्र के समान महाबली और बाण के समान मारक रुद्र! आप शत्रु को पराभव प्राप्त करने के कारण उत्पन्न हुए। इससे आप अधिक उच्च सामर्थ्य धारण करते हो। आपका सामर्थ्य एवं शक्ति महामायावी विस्तार लेता है। आपकी बहुत स्तुति होती है। हे मन्यो! हमारे कर्म से आप सन्तुष्ट हों। युद्ध प्रारम्भ होने पर बुद्धि सहित आप हमारे समीप पधारने का अनुग्रह करें।।6।।

> संसृष्टं धनमुभयं समाकृतं अस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः। भियं दधानाः हृदयेषु शत्रवः पराजितो अप नि लयन्ताम्।।७।।

वरुण और ओजस्वी उत्साहवाचक रुद्र उत्पन्न किया हुआ अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक धन हमें प्रदान करें। पराजित हुए शत्रु अपने हृदयों में भय धारण करते हुए हमसे दूर भाग जायें।।7।। मुनि जिनविजय सम्पादित एकाक्षरनामकोशसंग्रह में "र" अक्षर की अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक शक्तियों का वर्णन है। "र" का वर्ण लाल है। यह अग्नि अथवा सूर्य है। सबका संहारकर्त्ता, जगत् को आकर्षित करनेवाला और "युद्ध में शत्रु से बिना लड़े बल हरनेवाला है।" यहाँ मन्यु की भी यही विशेषतायें हैं। ।।ऋग्वेद 10.84.

मन्यु मूलभूत रूप से अमूर्त संज्ञाओं का दैवीकरण; मन्यु अथवा क्रोध, ओज, उत्साह, धैर्य, यज्ञ, अग्नि, रुद्र का मूर्तीकरण रुद्र, रुद्रवाचक अग्नि, रुद्रस्वरूप इन्द्र, रुद्रस्वरूप सूर्य, रुद्रस्वरूप वरुणादि आदि के भयंकर ओज, क्रोध से उत्पन्न हुआ। अग्नि की भाँति जाज्वल्यमान देवता रुद्र, सूर्य, वरुण, जातवेदस् हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में रुद्र शब्द अग्नि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

अग्निं सुम्नायं दिधरे पुरोजनाः वाजश्रवसमिह वृक्तबर्हिषः। यतसुचः सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं यज्ञानां साधदिष्टिमपसाम्।।

।।ऋग्वेद ४.३.१।।

आ वो राजानम् अध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः। अग्निं पुरा स्तनयित्नोः अचित्ताद् हिरण्यरूपम् अवसे कृणुध्वम्।। ।।ऋग्वेद 4.3.1।।

ब्राह्मण ग्रन्थों और संहिताओं में रुद्र देवता के भौतिक स्वरूप को अधिक स्पष्ट किया गया है। तैत्तिरीय संहिता में अग्नि को रुद्र बताया गया है : "रुद्रो वा एष यदग्नि: | |5.4.3 | |" शतपथ ब्राह्मण (5.2.4.13 एवं 5.3.1.10) में अग्नि को ही रुद्र कहा है : "अग्निर्वे रुद्र:।" "यो वै रुद्र: सो अग्नि:।।" शतरुद्रिय मन्त्रों की व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मण (9.1.1.1, 2) में ऋषि ने कहा है कि ओजस्वी अग्नि की दाहकता शक्ति से पर्ण, अमर रूप ही रुद्र है। अपने इस अविनाशी रूप में अग्नि सर्वभक्षी एवं सर्वविनाशक है। अतः उसे रुद्र कहते हैं। देवताओं ने अग्नि से भयभीत हो कर उसे शान्त करने के लिये इन मन्त्रों का पाठ किया (शतपथ ब्राह्मण 9.1.1.1)। ऋग्वेद (2.1.6) में अग्नि को रुद्र की तरह "असूर" आदि की संज्ञा दी गयी है : "त्वमग्ने रुद्रो असूरो महो दिवस्त्वं शर्धो मारुतं पृक्ष ईशिषे।।" ऋग्वेद में रुद्र एवं अग्नि के तादात्म्य की अनेक ऋचाएँ हैं। रुद्र का एक प्रमुख नाम "उग्र" अग्नि के विशेषण के लिये प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद (7.87.1) के मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने परम सामर्थ्यवान अग्निरूपी रुद्र को नमन किया है : "य इमा विश्वा भवनानि चक्लपे तस्मै रुद्राय नमो अस्तु अग्नये।।" निरुक्त (10.7) में कहा है : "अग्निरपि रुद्र उच्यते।।" निरुक्तकार ने अग्नि को रुद्र कहकर इस शब्द की तीन व्याख्यायें की हैं।

वैदिक संहिताओं में रुद्र का भयानक, उग्र और प्राणिमात्र एवं पशुओं को नष्ट करनेवाला स्वरूप भी है। ऋग्वेद में रुद्र के लिये भीम (भयानक), उग्र एवं उपहत्नु (घातक) विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। स्तोता रुद्र से बारंबार प्रार्थना करता है कि वे उस पर क्रुद्ध (कुपित) नहीं हों : ''मा त्वा रुद्र चुक्रुधाम।। ऋग्वेद 2.33.4।।'' अर्थात् ''रुद्र के मन्यु से सभी भयाक्रान्त हैं।'' शुक्ल यजुर्वेद (3.61) में ऋषिवर ने रुद्र को उनका उपयुक्त भाग देने के उपरान्त, उनसे बिना किसी हिंसा के मूजवान् पर्वत् के पार जाने की प्रार्थना की है : ''अहिंसान् नः शिवः परो मूजवतः अतीहि।'' अथर्ववेद (11.2.22, 26) में मन्त्रद्रष्टा ने क्रोधित रुद्र से अपने विद्युत्—वज्र को कहीं अन्यत्र गिराने की विनती की है : ''अन्यत्र विद्युतं पातयैताम्।।''

यह उल्लेखनीय है कि वैदिक देवशास्त्र में मन्यु से सम्बन्धित देवता—इन्द्र, वरुण एवं जातवेदस् का सम्बन्ध मरुत् से भी बताया गया है। वैदिक संहिताओं के अनुसार मरुत् रुद्र के पुत्र हैं।

शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा का मन्त्र है : नमस्ते रुद्र मन्यव उतो इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः।।"कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा का मन्त्र है : "नमस्ते रुद्रं मन्यक उतो त इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः।।।" यहाँ रुद्र के रूठै अथवा क्रोध या महा ओजस्वी रूप को नमस्कार है। शतपथश्रुति में "प्राणो वे रुद्रः" कहा है। आर्ष ग्रन्थों के अनुसार रुद्र अशास्त्रीय संकल्प उठते ही दण्ड देते हैं। "अंतःशरीरेष्विप यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनयं विनेता।" रुद्र का क्रोध(महातेज) जगत् को भस्म करने में समर्थ है। वैदिक साहित्य में रुद्र के उग्र (घोर) और सौम्य (अघोर) (शिव) रूप का वर्णन है। अग्नि घोर है और अघोर सोम है। यह समूची सृष्टि "अग्निषोममय" है। रुद्रसूक्त (शुक्ल यजुर्वेद, सोलहवाँ अध्याय) में प्रधानतः रुद्र से प्रार्थना है कि वे हमें कभी घोर रूप में दर्शन नहीं देने का अनुग्रह करें।

यजुर्वेद की इस ऋचा में मन्यु का अर्थ रूठना, मान करना, क्रोध, ओज आदि है। रुद्र की पीठ होने (रूठने) से वे सत्, चित् आनन्द रूप के स्थान पर असत्, जड़, दु:खरूप प्रतीत होते हैं। यह विकट परिस्थिति रुद्र के मन्यु होने से है। यह भी सच है कि अज्ञान भी रुद्राश्रित, रुद्रविषयक और रुद्र से भिन्न नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद के महर्षि याज्ञवल्क्य ने रुद्र से विनती की है कि वे अज्ञानशक्ति को, तिरोधानशक्ति को ज्ञानशक्ति से, अविर्भावशक्ति से, करुणाशक्ति से दूर कर दें। इस करुणाशक्ति को मानवीय अहं अवरुद्ध करता है। महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा नमः से इस अहं को त्यागने का संकल्प किया जा रहा है। उनका भाव है कि हे रुद्र! आपकी प्राप्ति के लिये निमित्त यह कर रहा हूँ। आपके "जगदूप—मन्यु" को नमन करता हूँ, जिससे वह आपके दर्शन करने दे। यहाँ नामरूपात्मक अविद्या से विनती है कि नामरूप की निवृत्ति करे, विद्या का तेजपात हो और रुद्र से साक्षात्कार हो। यह निश्चित है कि नामरूप निवृत्ति से आत्मदर्शन होता है। अन्त में ज्ञान से भ्रांति विलुप्त हो कर नित्य स्थित अहं की ब्रह्मरूपता प्रगट होती है।

इस पृष्ठभूमि में ऋग्वेद के मन्युसूक्त (10.83, 84), शुक्ल यजुर्वेद के रुद्रसूक्त (सोलहवाँ अध्याय) की रहस्यमय कुंजी है। मन्युसूक्त के जप करने की विशेष विधि है। जपकर्त्ता के हृदय में भाव हो कि 'विजय हो।" इसका पाठ करने से पूर्व सूक्त का अर्थ भी समझना आवश्यक है। योगदर्शन में कहा है: "तज्जपस्तदर्थभावनम्।" मन्त्र का जप मन्त्र के अर्थ की भावना को मन में

स्थिर करने से ही होता है। अर्थ की भावना ही जप है। मन्युसूक्त के सुविचार मन में धारण करने से जीवन निश्चित रूप से (सर्वज्ञ रुद्र अनुग्रह से) यशस्वी हो सकता है।।ऊँ।।



## ऋग्वेद : वागाम्भृणी सूक्त रुद्र : अम्भृण प्राणतत्त्व की वागात्मा

वैदिक परम्परा के अनुसार अम्भृण ऋषि की मानस पुत्री — स्तुतिरूपा वाणी समूचे विश्व का आधार बनी हुई है। दैवी वाक् के रूप में सूक्त की अधिष्ठात्री देवता है। ब्रह्मस्वरूपा वाग्देव अथवा वाक् देवता—वागीश का वर्णन ऋग्वेद में अन्यत्र भी पाया जाता है (ऋग्वेद 10.71.3 एवं 10.100.10,3,11)। ऋग्वेद के दशम मण्डल के 125वें सूक्त का ऋषि अथवा ऋषिका वागाम्भृणी और देवता आत्मा है। यह उल्लेखनीय है कि समस्त देवताओं के साथ "आत्मतत्त्व" संलग्न है। यही उनका आधार है।

इसप्रकार "अम्भृण प्राणतत्त्व की वागात्मा है।" यह वैदिक ऋचाओं के द्वारा अपना स्वरूप स्पष्ट कर रहा है। "अम्भ" (अम्भते, अम्भित) का अर्थ शब्द करना, आवाज करना है। "अम्भृण" की व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में कहा है: "अपो बिभर्ति यः।" "अप उपपदे डुभृञ् धारणपोषणयोः (जु.) धातोर्बाहुलकाद् न प्रत्ययः।" अर्थात् जो आत्मतत्त्व को धारण किये हुए है। "इसी आत्मतत्त्व से वाक् की उत्पत्ति होती है।" "यह सर्वव्यापक आत्मा नहीं होकर आत्मा की एक विशिष्ट वाक्शक्ति है। जो समस्त भूतों एवं प्राणियों में स्थित है। "वाचीमा सर्वा भूतानि।"

यह स्मरण रहे कि "रुद्र वागीश" हैं। वागीश का अर्थ "वाचां ईश" है। "वागीशं वागभिरर्थ्याभिः प्रणिपत्वोपतस्थिरे।" "वागीशा— वाचामीशा। सरस्वती।" "वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य त्त वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे।"इति श्रीमद्भागवतटीकायां श्रीधरस्वामी।।"वागीश्वरः — वाचामीश्वर इव।" "वागीश्वरी—वाचामीश्वरी। सरस्वती।। शब्द कल्पद्रुम प्रथम भाग।

ऋग्वेद में ''वाक्, शब्दशक्ति अथवा ब्रह्म की महत्ता को विशिष्ट स्थान'' प्राप्त रहा। ब्रह्मणस्पति देवता ब्रह्म शक्ति से साक्षात्कार करवाता है। यह अमूर्त ब्रह्म अथवा ऋचाओं के अधिष्ठाता देवता का वाची है। ऋग्वेद में ब्रह्मणस्पित की भाँति वाक् भी अनन्त सामर्थ्यवान् है। मूलभूत रूप से ब्रह्म जिससे निर्मित होता है, ब्रह्म के कारणभूत वाक् का अतिशय महत्व होना स्वाभाविक है। यह ऋग्वेद में जगत् की उत्पादिका, सर्वसामर्थ्यशालिनी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। वाजसनेयी यजुर्वेद (846) में कहा है: "वाचस्पितं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम।।" त्वष्टा एवं विश्वकर्मा जैसे शक्तिमान् अमूर्त देवताओं को "वाचस्पित" कहा गया है। विश्वकर्मा की भाँति त्वष्टा भी सृष्टि सृजनकार है। ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा है कि वाक् ही त्वष्टा है। त्वष्टा की पूजा करने से वाक् की उपासना होती है। वाक् से समस्त की उत्पत्ति होती है। "त्वष्टारं यजित। वाग्वै त्वष्टा। वाग्हीदं सर्वं ताष्टि इव। वाचमेव तत् प्रीणाति......।

अथर्ववेद में "वाक् को विराज्" कहा गया है। सर्वव्यापक होने से "वाक् विराट् अथवा विराज" है (9.2.5)। अथर्ववेद (8.9.3) में वाक् और ब्रह्म को सम्बोधित किया है: "येषां चतुर्थं वियुनक्ति वाचम् ब्रह्मैनद् विद्यात् तपसा विपश्चित् ......।" वाक् और ब्रह्म को जगत् का आदि कारण कहा गया। शतपथ ब्राह्मण (3.1.3.22) में "प्रजापति को वाक्—पति" कहा गया है: "प्रजापतिर्वे वाकपतिः।।"

ऋग्वेद (10.100.10, 11) में ''वाक् को दिव्या'', ''देवताओं की साम्राज्ञी'' कहा गया है। ''देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पश्वो वदन्ति। सा नो मन्द्रेषमृर्जं दुहाना धेनुर्वाग स्मानुपसुष्ठुतैतु''।।ऋग्वेद 8.100.11।।

### वाग्देवी गौरी

वाग्देवी ऋग्वेद में गरणशील "गौरी" के नाम से भी वर्णित है। इस रूप में वाग्देवी जल और जल से उत्पन्न सभी जीवों की स्रष्टा मानी गई है। (ऋग्वेद 1.164.41,42)।

वाकु: गौरी, गो

गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्।।41।। तम्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः। ततः क्षरत्यक्षरं तद् विश्वमुप जीवति।।ऋग्वेद 1.164.41,42।।

यह वाक्रूपी गौरी अथवा गो अर्थात् काव्यमयी वाक् एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पदोंवाले छन्दों में विभक्त हुई। यह वाक् अनेक प्रकार का है। इसकी सीमा हजारों अर्थात् अनन्त अक्षरों तक है। इसमें समस्त आकाश व्याप्त है। आकाश का गुण शब्द है, इसलिये वाणी भी आकाश का गुण है। 141।

उस गोरी अथवा गो अर्थात् सूर्यरिश्मयों से जल प्रवाह बहते हैं। दूसरे शब्दों में सूर्यरिश्मयों के कारण जल बरसता है। उस वृष्टि से जलप्रवाह बहते हैं। उस जल से सभी दिशाएँ प्रसन्न होती हैं। वर्षा से पृथिवी पर सर्वत्र हरियाली छा जाती है। समूचे जगत् का जीवन यह जल है। इस वृष्टि जल के साथ सूर्य में स्थित प्राण अथवा जीवनीशक्ति पृथिवी पर आती है। उस जीवनीशक्ति से समस्त विश्व जीवित है। ऋग्वेद 1.164.41,42।।

इसी सूक्त की पैंतालीसवीं ऋचा का देवता वाक् एवं ऋषि दीर्घतमा औचथ्य है।

> चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण। गुहा त्रीणी निहिता नेंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।। ।।ऋग्वेद 1.164.45।।

वाणी के चार रूप—परा, पश्यिन्त, मध्यमा एवं वैखरी हैं अथवा वाणी के चार स्थान वर्णित हैं। इनमें "परा वाणी का स्थान मूलाधार है।" यह मूलाधार से प्रगट होकर हृदय तक पहुँचती है। उस "हृदयस्थानीय वाणी को पश्यिन्त कहते हैं।" हृदयस्थानीय से गुजरती वाणी बुद्धि में पहुँचती है। "उस बुद्धिस्थानीय वाणी का नाम मध्यमा है।" उस बुद्धि में से निकलकर वाणी कण्ठ एवं मुख में पहुँचती है। यह "कण्ठ एवं मुख की वाणी वैखरी है।" इनमें मूलाधार की परा, हृदयस्थानीया पश्यिन्त एवं बुद्धिस्थानीय मध्यमा तीन वाणियाँ गुहा अर्थात् गुप्त स्थानों में छिपी हुई हैं।" इन गुप्त स्थानों की वाणियों को ब्रह्मविद, वेदज्ञ, ज्ञानी एवं योगी जन ही जान सकते हैं। क्योंकि गुप्त स्थान में स्थित होने से ये सामान्यरूप से प्रगट नहीं होती हैं। मन्त्रद्रष्टा ऋषि दीर्घतमा औचथ्य के अनुसार कण्ठस्थानीया चौथी वाणी को समस्त मनुष्य जानते हैं और बोलते हैं, शेष गुहा में आमजन के लिये अज्ञात हैं।।ऋग्वेद 1.164.45।। इस ऋचा में वाणी के दिव्य प्रकार से साक्षात्कार करवाया गया है।

ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के इकतालीसवें सूक्त की सोलहवीं ऋचा में मन्त्रद्रष्टा ऋषि गृत्समद ने कहा है कि अम्बा मातृशक्ति के रूप में अप्रसिद्ध को भी प्रसिद्धि प्रदान करती है।

अम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वति।

अप्रशस्ताइव स्मसि प्रशस्तिमब्ब नस्कृधि।।ऋग्वेद 2.41.16।।

रुद्र और वाक् के तादात्मय पर शुक्ल यजुर्वेद (4.19, 20) प्रकाश डालता है। इन ऋचाओं में "सोमक्रयणी वाक्" का वर्णन है। तैत्तिरीय संहिता (1.2.4) में कहा है: "वाग् वा एषायत् सोमक्रयणी"। इस "वाक् में चित्त, मन, बुद्धि आदि समस्त आन्तरिक ज्ञान वृत्तियाँ समाविष्ट हैं।" यह वाक् सप्तिशरों

वाली "धी" रूप है। इससे पूर्व में वेद में अग्नि की सप्त ज्वाला, सप्त सिन्धु, सप्त प्रजापति, सप्त व्याहृति, सूर्य की सप्त किरण, सप्त रुद्र, सप्त स्वर, सप्त मरुत्, सप्त प्रकृति, सप्तद्वीप, सप्त ऋषि (मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु एवं विसष्ठ), सप्त नक्षत्र पुंज आदि का उल्लेख है। वैदिक विज्ञान में वायु के सप्त स्कन्ध हैं। इस प्रकार वेद में "सात की संख्या अध्यात्मपरक एवं रहस्यमय है।" प्रकारान्तर में विवाह में सप्तपदी का प्रचलन हुआ। वैसे "सप्त ही विभक्तियाँ" हैं।

वाक् मस्तिष्क के सप्त शिरों (सप्तशीर्ष्णी धियं) से चलकर समूचे शरीर में व्याप्त है। उन्नीसवीं ऋचा में कहा है कि"वाक्" का एक सिरा मस्तिष्क में है और दूसरा सिरा शरीर के बाह्य स्थान में है : "उमंयत शीर्ष्णी।"वाक् मस्तिष्क—शरीरस्थ द्युलोक में विद्यमान देवों एवं ब्रह्म सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरी और बाह्य जगत् से संसारिक ज्ञान लेता है। यह स्मरण रहे कि ब्रह्मरन्ध्र—सहस्रार के ऊपर सर्वज्ञ परमेष्ठी रुद्र आसीन हैं। आचार्य शंकर (श्रीमद्आदिशंकराचार्य) ने केनोपनिषत् के भाष्य में कुण्डलिनी जागरण का उल्लेख किया है। यहाँ ब्रह्मरन्ध्र स्थित रुद्र, रुद्राणी का मिलन है। निरुक्त में उभयतः शीर्ष्णी की व्याख्या प्रायणीय एवं उदयनीय की है : द्वै शीर्षे प्रायणीयोदयनीय (13.7)।" ये दोनों पारिभाषिक शब्द हैं।

वाक् सोम लेने द्युलोक जाता है: "दिवि वै सोम आसीत्"।। शतपथ ब्राह्मण।। यह पुनः लिख रहे हैं कि देह में हमारा शिर—मस्तिष्क द्युलोक है। वहाँ सोम है। अतः वाक् द्युलोक में पहुँचकर बाह्म लोक में ऊर्ध्व को जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि हे वाक्! आप सोम ग्रहण कर हमारी ओर लौटें। परन्तु यह यक्षप्रश्न है कि वाक् लेकर कैसे लौटे? "सा नः सुप्राची सुप्रतीच्येधिसुप्राची न एधि सोमं वोच्छेहीत्येवैतदाह सुप्रतीची न एधि सोमेन नः सह पुनरेहीत्येवैतदाह"।।शतपथ ब्राह्मण 3.2.4.17।।इसके लिये कहा है कि रुद्र आपको (वाक्) सोम सिहत वापस लायेगा। "रुदस्त्वावर्तयतु" (3.20)।। तैत्तिरीय संहिता (1.2.4) में इसे स्पष्ट किया गया है। रुद्र वाक् को मित्र मार्ग से लौटा लावे। "रुद्रस्त्वाऽऽवर्तयतु मित्रस्य यथा।" अधिभौतिक रूप से वाक् रूपी चेतना मस्तिष्क एवं ऊर्ध्व में केन्द्रित है। वहाँ वाक् अनन्त काल तक ऊर्ध्व में नहीं रह सकता है। उधर रुद्र की सत्ता उदर में भी है। यह रुद्र रूप उदराग्न शारीरधर्म से अभिलाषिणी हो कर चेतना को ऊपर से नीचे उतार लायेगी।

शतपथ ब्राह्मण (4.3.4.25) में कहा है : "अथ गोः प्राणमेवैतमा— त्मनस्त्रायते प्राणो हि गोरन्नं हि प्राणः तां रुद्राय होत्रेऽददात्।" होता रूप रुद्र को गो देता है। इससे प्राणों की रक्षा होती है। यहाँ गो का आशय गाय के स्थान पर अन्न है। अध्यात्मिक रूप से गो—अन्न और प्राण दोनों है। मूलभूत रूप से गो रूप पृथिवी पर उत्पन्न अन्न गो है। अन्न भक्षण के बाद ही हमारा प्राण निर्मित होता है। यह अन्न जठराग्नि रूप रुद्र को प्रदान करना है। वैदिक ऋषियों ने इसे अलंकारिक शैली में कहा है कि अन्नरूपी गो रुद्र को दे रहे हैं।

ऋषिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण ग्रन्थ में आयुर्विज्ञान का अहम् सूत्र दिया। ब्राह्मण ग्रन्थों के ऋषि व्याख्या करते हुए विषयान्तर कर चिकत करते हैं। एक प्रकरण में कहा कि गुरु के पास विद्यार्जन करनेवाला अठ्ठारह कपाल देता है। विद्या समापन पर आचार्य बारह कपाल लौटाता है। यह कथन रहस्यमय पहेली है। इसका समाधान उपवेद आयुर्वेद के आचार्यों ने किया। आयुर्विज्ञानविदों के अनुसार बाल्यकाल में शिर में अठ्ठारह हड्डियाँ रहती हैं और युवावस्था में ये मात्र बारह रह जाती हैं। अर्थात् वैदिक ऋषियों को आयुर्विज्ञान की सूक्ष्मतम जानकारी रही। इसी शृंखला में श्रुति की एक ऋचा का मूल आशय है कि इन्द्र आन्तरिक बाह्य शत्रुओं से रक्षा करे, यह ऋचा के शाब्दिक अर्थ के विपरीत है।

यजुर्वेद के 29वें अध्याय की आठवीं ऋचा में कहा है कि "सरस्वती रुद्रों के द्वारा हमारी रक्षा करे।"यह भारती आदित्यों के साथ हमारे यज्ञ की कामना करे। सरस्वती रुद्रों के साथ हमारे यज्ञ की रक्षा करे। आवाहन की गई यह इडा वसुओं के साथ समान प्रीतिवाली होकर यज्ञ एवं हमारी रक्षा करे। ये तीनों देवियाँ—सरस्वती, भारती एवं इडा हमारे यज्ञ के अमृत को देवों में पहुँचाये।

आदित्यै नों भारती वष्टु यज्ञं सरस्वती सह रुद्रैर्न आवीत्। इडोपहूता वसुभिः संजोषा यज्ञं नो दैवीरमृतेषु धत्त।। ।।यजुर्वेद 29.8।।

अध्यात्मिक रूप से तीनों देवियाँ तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यजुर्वेदानुसार भारती द्युलोक का प्रतिनिधित्व करती है, और सरस्वती अन्तरिक्ष का और इंडा भूलोक का।

#### अध्यात्मिक स्वरूप

अध्यात्मपरक दृष्टि से ये तीनों देवियाँ— इडा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाडियाँ हैं। यहाँ पिंगला को मही एवं भारती और सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है। इनके अलावा "इडा को गंगा, पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती भी कहते हैं।" "इनमें सुषुम्ना अथवा सरस्वती (वाक्तत्त्व) मध्यस्थ

और केन्द्रीय शक्ति है।" "इस केन्द्रीय शक्ति की ऋणात्मक शक्ति इडा (सोमतत्त्व, सोमीय शक्ति) और धनात्मक शक्ति भारती (मही, पिंगला) (अग्नितत्त्व, आग्नेय शक्ति) है। बाईं ओर इडा एवं दाईं ओर पिंगला है।" "पिंगला सौरशक्ति और प्राणशक्ति है। पिंगला ही ऊर्जा संचार करती है।" "चान्द्रशक्ति अथवा सोमीय शक्ति इडा है।" इडा सौम्यगुण, सद्भाव, प्रेम, माधुर्य और शीतलता देती है। ये तीन देवियाँ अहोरात्र में दिन, रात एवं सन्ध्या की भाँति हैं। दिन अहोरात्र का उष्णपक्ष—आग्नेय पक्ष और रात्रि शीतलपक्ष—सोमीय पक्ष है। सन्ध्या मध्यस्थ (न उष्ण, न शीतल) है। अहोरात्र में तीनों की नितान्त आवश्यकता है। इसी प्रकार — इडा, पिंगला एवं सुषुम्णा तीनों की समष्टि होना आवश्यक है।

तीनों का समन्वित रूप सृष्टि में सर्वत्र परमाणु के रूप में विद्यमान है। "वाक्तत्त्व—सरस्वती" ज्ञान की अधिष्ठात्री है। इस "ज्ञान शिक्त से ही कर्तव्य अकर्तव्य शिक्षा प्राप्त" होती है। वह मानव को "विवेकशक्ति—सदकार्य के आधार पर देवत्व के पथ" पर ले जाती है। "शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ताण्डय ब्राह्मण आदि में वाक्तत्त्व को सरस्वती कहा है।" वाक् सरस्वती"।।शतपथ ब्राह्मण 7.5.1.31।। "वागेव सरस्वती"।।ऐतरेय ब्राह्मण।। "वाग वै सरस्वती"।। कोषीतकी ब्राह्मण।।

वाक्तत्त्व को सरस्वती संज्ञा का सम्बन्ध वागाम्भृणी सूक्त से है। जिसमें वह महा आकाशीय महासिलल—महासमुद्र में व्याप्त है। वाक्तत्त्व पराशिक्त स्वरूप में असीम, अनन्त और सर्वत्र समुद्र में व्याप्त है। व्यष्टि रूप में पिण्ड में व्याप्त है। "पिण्ड में वाक्तत्त्व ज्ञानतन्तु रूप में व्याप्त है।" वाक्तत्त्व—ज्ञानतन्तु ही पिण्ड में समस्त ज्ञानेन्द्रियों के कार्यों का आदान—प्रदान करता है। इसी के कार्यक्षेत्र में मानवीय चेष्टाएँ हैं। ऋग्वेद (1.164.49) की ऋचा सरस्वती के स्वरूप एवं कार्यों से साक्षात्कार करवाती है। सरस्वती से ज्ञान की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। वह कल्याण करती है। वह सभी श्रेष्ठ तत्त्वों—पदार्थों को शिक्त प्रदान करती है। वह रत्नों को धारण करती है। वह श्रेष्ठ दानी है।

यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभू र्येन विश्वा पुष्यित वार्याणि। यो रत्नधा वसुविद् यः सुदत्रः सरस्वित तिमह धातवेऽकः। ।।ऋग्वेद 1.164.49।।

इस ऋचा का आशय है कि ज्ञान की धारा अनवरत प्रवाहित हो रही है। उसमें से जितना ज्ञान लेना चाहें, ले लें। ज्ञान सभी कामनाओं को साकार करता है। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की तीन ऋचाओं के अनुसार सरस्वती पवित्र बनाती है। सरस्वती शक्ति का अनन्त, अक्षय, अखण्ड स्रोत है। सरस्वती सद्विचारों की जनक, बुद्धि को सद्प्रेरणा प्रदाता एवं अभीष्ट की पूर्ति करती है। सरस्वती महासागर के समान है और ज्ञानतत्त्व के प्रकाश से मार्गदर्शन करती है। सरस्वती आत्मिक शक्ति स्रोत और ज्ञान के कण—कण में उपस्थित है।

पावका न सरस्वतीः, वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धियावसुः।।१०।। चोदियत्री सूनृताना चेतन्ती सुमतीनाम्। यज्ञं दधे सरस्वती।।११।। महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयित केतुना। धियो विश्वा वि राजित।।१२।।ऋग्वेद १.३.१०, ११, १२।। सरस्वती कामधेन्

"दुहे कामान् सरस्वती।।यजुर्वेद 20.60।।" यजुर्वेद में "सरस्वती को समस्त कामना साकार करनेवाली कामधेनु" की संज्ञा दी गई है। यजुर्वेद में अलंकारिक, शैली में कहा है कि सरस्वती में पाँच नदियाँ अपने स्रोतों के साथ संगम करती हैं। अर्थात् पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (आँख, नासिका, कर्ण) अपने सभी ज्ञानतन्तुओं के साथ सुषुम्णा—सरस्वती में मिलती हैं। बुद्धि के पास समस्त ज्ञान ज्ञानतन्तुओं के द्वारा प्रस्तुत होता है। बुद्धि उस पर निर्णय लेकर पाँचों क्रियातन्तुओं (हाथ, पैरादि) को निर्देश प्रदान करती है।

पंच नद्यः सरस्वतीमिप यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पंचधा सो देशेऽभवत् सरित्।। ।।यजुर्वेद 34.11।। अध्यात्मिक सप्त सिन्ध्

यह अभूतपूर्व है कि "अथर्ववेद में कहा है कि सरस्वती में पाँच के स्थान पर सप्त निदयों का संगम होता है।" अथर्ववेद के ऋषि का आशय — पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन और बुद्धि (कुल सात) है। इनमें सरस्वती के साथ इडा (गंगा, वामभाग), पिंगला (दक्षिण भाग) साथ रहकर पुष्ट करती हैं। इडा एवं पिंगला के ऋणात्मक और धनात्मक होने से विद्युत् पैदा होती है। सरस्वती की सत्ता मध्यस्थ की भाँति निष्क्रिय रहती है, परन्तु सरस्वती की सत्ता से इडा, पिंगला की शक्तियाँ सिक्रय होती हैं।

सप्त क्षरिन्त शिशवे मरुत्वते पित्रो पुत्रासो.। उभे इदस्योभे अस्य राजतः, उभेयतेते उभे अस्य पुष्यतः।। ।।अथर्ववेद 7.57.2।। यह उल्लेखनीय है कि "ऋग्वेद में भी सात सिन्धुओं" का वर्णन है। महर्षि पतंजिल ने इन्हें "वरुण की सप्त निदयाँ" कहा है। ये सप्त सिन्धु काकुद—तालु में संगम करते हैं। मन्त्रद्रष्टा ऋषि का "सप्त सिन्धुओं से आशय—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, बुद्धि एवं मन ही है।" ये सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाती हैं। वैदिक विज्ञान में "कोमल काकुद—तालु स्मृतियों का ब्रह्मस्थान है : तत् तालुनि समाविष्टं, तुरीयं सोमसंज्ञकम्।।"

सुदेवो असि वरुण, यस्य ते सप्त ते सप्त सिन्धवः। अनुक्षरन्ति काकुदं, सूर्म्यं सुषिरामिव।।ऋग्वेद 8.69.22।। वाकशक्ति प्रज्ञाशक्ति

वैदिक विज्ञान में वाक्शक्ति सरस्वती को "प्रज्ञाशक्ति अथवा मनःशक्ति" भी कहा है। जगत् में प्रज्ञाशक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है। मानवीय प्रज्ञा, बुद्धि अथवा मन सूक्ष्मशक्ति है। परन्तु यह मनुष्य की संचालक है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि जिस प्रकार के मन में विचार आते हैं, वे ही कर्म में आते हैं और कर्म के अनुसार जीवन निर्माण होता है। अतः मन की सूक्ष्मशक्ति वचन और कर्म के रूप में मूर्तरूप लेती है। व्यक्तिगत व्यष्टि सूक्ष्मशक्ति है और सामूहिक मन होकर शक्ति रूप समष्टि मन होता है। समष्टि की शक्ति अनन्त शक्तिशाली और अखण्ड, अक्षय ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। "समष्टि मन अनिर्वचनीय, असीम एवं अनन्त होने से देवता, अमृततत्त्व और अमरशक्ति कहाता है।" इस महान शक्ति की अधिष्ठात्री सरस्वती है। यहाँ स्मरण रहे कि "समष्टि मन निरंजन, स्वच्छ, निर्लेप एवं निर्मल है।""व्यष्टि मन रागद्वेष—आन्तरिक शत्रुओं से मलिन है।" सारसंक्षेप में मन की निर्मलता के साथ पात्रता, ग्रहणशक्ति नत्थी है।

ऋग्वेद (10.125.5, 8) में घोषणा की है कि "वाक्शक्ति सृष्टि के मूल में है।" यह सभी लोकों का निर्माता है। यह द्यावापृथिवी और दूसरे ब्रह्माण्डों में सर्वत्र व्याप्त है। "वाक्तत्त्व की उपासना देवता एवं मनुष्य करते हैं।" वाक्शक्ति के अनुग्रह से प्रतिभाशाली ब्रह्मा, ऋषि, तेजस्वी, मेधावी, विद्वान आदि बनते हैं।

> अहमेव स्वयमिदं वदामि, जुष्टं देवेभिरूत मानुषेधिः। यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि, तं ब्राह्मणं तमृषिं तं सुमेधाम्।।५।। अहमेव वात इन प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। परो दिवा पर एना पृथिव्या एतावती महिना सं बभूव।।८।। ।।ऋग्वेद 10.125.5. ८।।

#### जीवविज्ञान में वाक्शक्ति

पिण्ड में जीवविज्ञान की दृष्टि से "शिरो—मेरु—द्रव" अथवा "सोम रस" बह रहा है। यही सरस्वती नदी है। जीवात्मा को इस सोम रस की आवश्यकता सदैव रहती है। वैदिक भाषा में जीवात्मा को इन्द्र कहा गया है। इस रस धारा से जीवात्मा ऊर्जा प्राप्त कर शरीर के अंगों—प्रत्यंगों को बल एवं शक्ति देता है। जीवविज्ञानानुसार "मस्तिष्क में चार बृहद सरोवर अथवा गर्त हैं।" इनमें से एक गर्त वाम भाग में और एक गर्त दक्षिण भाग (बाएं एवं दाएं) हैं। तीसरा सरोवर थेलमस में है। यह पीयूषग्रन्थी एवं पीनियल के बीच में है। चौथा गर्त मेडुला में है। इन चारों सरोवरों से शिरो—मेरु—द्रव मेरुदण्ड के अन्तिम छोर तक जाता है। यह सोम देह के समस्त अंगों एवं मस्तिष्क को ऊर्जा शक्ति प्रदान कर चेतना प्रदान करता है। ऋग्वेद में अलंकारपूर्ण शैली में कहा है कि सरस्वती विविध शक्तियों के कारण महाबली है। सरस्वती के जल से ही बुद्धि का विकास, संवर्धन होता है और अवरुद्ध होने पर बुद्धि कुण्ठित हो जाती है (6.61.4)।

प्र णो देवी सरस्वती, वाजेभिर्वाजिनीवती। धीनामवित्री अवत्।।ऋग्वेद 6.61.4।।

यजुर्वेद "सरस्वती के जीवविज्ञान स्वरूप" को अधिक स्पष्ट करता है। यजुर्वेद के अनुसार सरस्वती और अश्वनौ मिलकर समूचे शरीर का निर्माण करते हैं। "अश्वनौ ज्ञानतन्तु एवं क्रियातन्तु है।" सरस्वती एवं अश्वनौ मिलकर जीवात्मा (इन्द्र) को नेत्रों में ज्योति, प्राण, वाणी की शक्ति, कानों को सुनने की शक्ति, हृदय में प्रकाश, सुमति, नाभि में केन्द्रीय ऊर्जा, ओज, मन्यु, चेतना, स्फूर्ति, वीर्य आदि देते हैं। यजुर्वेद में बहुत ही अलंकारिक रूप में कहा है कि यह पिण्ड जीवात्मा (इन्द्र) का रथ है और सरस्वती एवं अश्वनौ अश्व रूप में गतिमान बनाये हैं। "देव इन्द्रो..... सरस्वत्यश्विभ्यामीयते रथः।। यजुर्वेद 21.25।। सरस्वती शिरो— मेरु—द्रव से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ—नेत्र, कर्ण, नासिका, वाणी एवं त्वचा का सीधा सम्बन्ध है। इन ज्ञानेन्द्रियों के पाँच ज्ञानतन्तु सरस्वती में संगम कर क्रियातन्तुओं को निर्देश देते हैं।

पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः,

सरस्वती तु पंचधा सो देशेऽभवत् सरित्।।यजुर्वेद 34.11।।

ऋग्वेद में कहा है कि सरस्वती ''त्रिषधस्था'' अर्थात् तीनों लोकों —पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में रहती है। ''आपप्रुषी पार्थिवानि उरु रजो अन्तरिक्षम्। सरस्वती निदस्पातु।।11।। त्रिषधस्था सप्तधातुः पंच जाता... ।।12।।ऋग्वेद 6.61.11,12।।'' पिण्ड में द्युलोक मस्तिष्क—शिर है। मस्तिष्क में शिरो—मेरु—द्रव (सोम, अमृत) है। शिर के दोनों अर्ध भागों में एक—एक बृहद अमृत सरोवर अथवा कलश विद्यमान है। पिण्ड का नामि तक का भाग अन्तरिक्ष है। इसमें पीयूष ग्रन्थियों आदि के मध्य तीसरा अमृत कलश है। पिण्ड का निचला हिस्सा भूलोक है। इसमें चौथा अमृत कलश विद्यमान है। इस प्रकार सरस्वती तीनों लोकों में अमृत स्नाव कर रही है।

"इडा" सोमतत्त्व प्रचुरता से "मनस्तत्त्व" है। इडा दिव्य गुणों, प्रेम, ममता, स्नेह, उदारता, सहानुभूति, करुणा, सद्भाव आदि की अधिष्ठात्री है। जाबालोपनिषत् (4.13, 4.35, 4.39—42) के अनुसार इडा में चन्द्रमा अर्थात् सोम का निवास है। यजुर्वेद में कहा है: "चन्द्रमा मनसो जातः।।31.32।।" विराट् पुरुष के मनस्तत्त्व से चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई। दूसरे शब्दों में "इडा शान्ति, शीतलता प्रधान" है और इससे विचारों, भावों में शान्ति आती है। चन्द्रमा—सोम का गुण—विनय, नम्रता, शिष्टाचार, आर्द्रता, शीतलता, शान्ति आदि है। इडा ही श्रद्धा है। श्रद्धा से ही परमेष्ठी से साक्षात्कार होता है। शतपथ ब्राह्मण में इडा की उत्पत्ति मनु अर्थात् मनन—चिन्तन से हुई। इसे ब्राह्मण ग्रन्थों में "पँचायता" (पाँच भागों अथवा आँख, कान, नाक, वाणी एवं त्वचा) कहा गया है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बुद्धि के कार्यक्षेत्र हैं। इडा मित्र एवं वरुण—ऋणात्मक एवं धनात्मक अथवा विद्युत् की पुत्री है।

ऋग्वेद में इडा को मनुष्य का शासक कहा गया है। इडा अकर्तव्य—कर्तव्य, विवेक—अविवेक की बोधक और मार्गदर्शक बुद्धि है। इळा मकृण्वन् मनुष्य शासनीं पितुर्यत् पुत्री ममकस्य जायते।।

अथर्ववेद में इडा से निवेदन किया है कि वह हमारा समस्त कार्यों में मार्गदर्शन करे। साथ ही इडा को समस्त देवों के गुणों से सम्पन्न—वैश्वेदेवी, सोमपुष्ठा—सोमयुक्त एवं शक्तिशालिनी—शक्वरी की संज्ञा दी गयी है।

इडैवास्मान् अनुवस्तां व्रतेन, यस्याः पदे पुनते देवयन्तः। घृतपदी शक्वरी सोमपृष्ठोप यज्ञमस्थित वैश्वदेवी।

।।अथर्ववेद ७.२७.१।।

सर्वप्रथम ऋग्वेद में "मही अथवा भारती" का उल्लेख है : "इडा सरस्वती मही, तिस्रो देवीर्मयोभुवः।।1.13.9।।" जाबाल् दर्शनोपनिषत् (4.13, 4, 40) के अनुसार सुषुम्ना के बाईं ओर इडा और दाईं ओर मही अथवा भारती या पिंगला है। सूर्य का निवास पिंगला में है। अर्थात् "मही—भारती—पिंगला सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है।" मही—भारती— पिंगला आग्नेय तत्त्व है। अतः "पिंगला प्राणतत्त्व प्रधान है।" पिंगला सौर ऊर्जा का माध्यम है। अतएव

पिंगला ऊर्जा, पराक्रम, शक्ति, पुरुषार्थ एवं स्फूर्ति सम्बन्धित कार्य संचालन करती है। पिंगला ही प्राणशक्ति को उद्बुद्ध करती है (योग साधना)। धनात्मक शक्ति स्वामी होने से पिंगला शक्ति को प्रबुद्ध कर पिण्ड को उष्मा देती है। यह ओज, उत्साह, स्फूर्ति एवं उत्तेजना कारक है। पिंगला का प्रयोग शीतज रोगों में और भस्त्रिका प्राणायाम में किया जाता है।

"इस प्रकार सरस्वती—वाक्तत्त्व, इडा—मनस्तत्त्व एवं पिंगला—मही —भारती—प्राणतत्त्व है। सरस्वती, इडा, पिंगला तीनों ही समन्वित रूप से शरीर में साम्यावस्था बनाये रखती हैं।"

### वागाम्भृणी : उत्पत्ति स्थान

ऋग्वेद के दशम मण्डल के एक सौ पच्चसीवें सूक्त की ऋचा में कहा है : "अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे।।" अर्थात् मैं इस ब्रह्माण्ड के पिता को मूर्धा में उत्पन्न करती हूँ। मेरी योनि अर्थात् उत्पत्ति स्थान ब्रह्माण्डीय समुद्रों के अन्दर आपस्तत्त्व में है।" इसी क्रम में आगे कहा है : "ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूँ द्यां वर्ष्मणोय स्पृशामि।।" उस ब्रह्माण्डीय जलीय समुद्र (ब्रह्माण्डीय जलमयी भुवन संस्था) के अन्दर से मैं समस्त भुवनों पर आसीन हूँ। मैं अपने प्रबुद्ध बल—दिव्य जलीय चेतना की शक्ति से द्युलोक को स्पर्श करती हूँ। यह ब्रह्माण्डों के दिव्य जल का महासमुद्र है। पिण्ड में यह हृदयप्रदेशस्थ है। हृदयप्रदेश (भौतिक हृदय नहीं) से उत्पन्न देदीप्यमान अग्नि चहुं ओर प्रसृत होकर द्युलोक—मस्तिष्क में ऊर्ध्व को छूती है। "वाचीमा सर्वा भूतानि"—यह समस्त भूतों एवं प्राणियों में विद्यमान है। ऋग्वेदानुसार दिव्यता के परमाकाश में सहस्रों अविनाशी अक्षर—ऋचाएँ स्थित हैं। अन्तरिक्षस्थ अथवा ब्रह्माण्डीय समुद्र में से प्रगट यही मातृशक्ति है।

### वैदिक शक्तिपाठ : ऋग्वेद 10.125.1-8

### वाक् आदिभूत आदितत्त्व

ऋग्वेद के वागाम्भृणी सूक्त को वैदिक शक्तिपाठ, चण्डीपाठ, दैवी शक्तिपाठ, मातृशक्ति आराधना की संज्ञा दी गयी है (10.125.1–8)।

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः।

अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा।।1।।

मैं नित्य रुद्र, वसु, आदित्य आदि और विश्वे देवों के साथ संचरण करती हूँ। मेरा ही आधार मित्र एवं वरुण, इन्द्र, अग्नि एवं दोनों अश्विनी देवों को है। वसु, रुद्र एवं आदित्य गणात्मक देवता हैं। ऋग्वेद में इनकी संख्या का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। यद्यपि वैदिक विज्ञान में इनकी संख्या : 8

वसु, 11 रुद्र एवं 12 आदित्य भी मिलती है। ऋग्वेद (7.10.4) में देवों के नेता के रूप में क्रमशः रुद्र, अदिति एवं इन्द्र का उल्लेख मिलता है।।1।।

अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये3 यजमानाय सुन्वते।।2।।

मैं ही सृष्टि निर्माता त्वष्टा, अमृतमय सोम (प्राणतत्त्व), पूषा एवं भग सभी देवों का भरण पोषण करती हूँ। मैं ही देवों के लिये अत्यधिक अनुकूल होकर और हिव समर्पित करके सोमक स्तवनकर्त्ता यजमानों को अध्यात्मिक, दैविक एवं भौतिक धन भी प्रदान करती हूँ। इस ऋचा में "सुप्रावी यजमान" का आशय यज्ञ, दान आदि के कारण देवों के लिये अनुकूल याजक है।

अहं राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्। तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्।।३।।

इस ऋचा में "दैवी वाक् की विश्वात्मकता" सूचित की गई है। दैवी वाक् अनेकों में और अनेक उसमें अवस्थित हैं। मैं यज्ञार्ह देवों में प्रधान होकर इन सभी का ज्ञान रखनेवाली और अनेक प्रकार की सम्पदा का संग्रह करनेवाली साम्राज्ञी हूँ। देवों ने प्रार्थना करके अनेक वस्तुओं में मेरा निवास और अनेक रूपों में मेरा प्रवेश करवाया, साथ ही अनेक स्थानों में मेरी स्थापना की है। 1311

> मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युकतम्। अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि।।४।।

जो—जो प्राणी आँखों से देखता है, जो—जो श्वासोच्छ्वास करता है, जो—जो उच्चारित वचन सुन सकता है, वह मेरे कारण ही अपना— अपना प्राण धारण के लिये आवश्यक अन्न भक्षण करता है। वे सभी जीव मुझे नहीं जानते हुए भी मुझ पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं अथवा मेरे ही आश्रित हैं। हे सर्वत्र विश्रुत ऋषे, सुनो, श्रद्धा रखने योग्य, कथन ही मैं आपसे कह रही हूँ। ।4।।

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तमृषिं तं सुमेधान्।।ऽ।।

देवों ने और सुज्ञों ने जिस तथ्य—कथन को प्रसन्नता से मान लिया, ऐसा ही तथ्य—कथन मैं आपको अपनी ओर से कहती हूँ। जिस पर मैं प्रसन्न होती हूँ, उसे द्रष्टाऋषि, ऋत्विज, अत्यन्त मेधावान— प्रतिभाशाली, महाज्ञानी एवं दुर्धर्ष योद्धा बनाकर ही छोड़ती हूँ।।5।।

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश।।6।। हमारे ब्रह्मों के विद्वेषी का वध करने के उद्देश्य से शरसंधान करने के लिये रुद्र पर अनुग्रह करूँ, इस विचार से मैं ही रुद्र का धनुष्य झुकाकर सज्ज करती हूँ। उसी प्रकार लोगों की इच्छा के लिये उनमें परस्पर युद्ध छेड़ देती हूँ। मैं पृथिवी और स्वर्ग दोनों में सर्वत्र ही प्रविष्ट होकर रही हूँ। 1611

अहं सुवे पितरमस्य मूर्ध न् मम योनिरप्स्व1न्तः समुद्रे। ततो वि तिष्ठे भूवनान् विश्वोताम् द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि।।७।।

इस ऋचा में "पितरम्" याने द्यौः रूपी पिता का भी निर्माण करनेवाली (अर्थात् वाक्) और "अप्सु समुद्रे अन्तः" का अर्थ दिव्य समुद्र जल अथवा ब्रह्माण्डीय समुद्र है।

मैं ही इस विश्व के मूर्धा पर अधिष्ठित (द्युदेव) विश्विपता का निर्माण कर रही हूँ। मेरा उत्पत्ति स्थल या विश्राम स्थल ब्रह्माण्डों के दिव्य समुद्र के अन्दर गहरे जल में है। अर्थात् "रुद्र की भाँति वाक् भी आदि है।" वहाँ से मैं सभी दृष्ट पदार्थों के अनेक स्थानों में अवतरण करती हूँ। अतः "वाक् आदिभूत, आदितत्त्व है।" मैं उस द्युलोक को अपने शिर से नित्य ही स्पर्श करती हूँ। प्रस्तुत ऋचा के उत्तरार्ध में वाग्देवी अपने सर्वव्यापी विराट् स्वरूप का वर्णन कर रही है।।7।।

अहमेव वातइव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सं बभूव।।।।।।।

मैं इन सभी भुवनों को अपने स्पर्श से आधार देते हुए, स्वयं वायु की तरह सर्वत्र संचरण करती हूँ। मैं अपनी महानता से इस स्वर्ग के ऊपर (परमाकाश) और पृथिवी के उस पार नीचे (अनन्त ब्रह्माण्डों) सभी प्रदेश में व्याप्त करने योग्य और अनन्त विशाल अथवा विराट् बनकर रह रही हूँ। 1811 मन्त्रद्रष्टा ऋषि का आशय है कि जब मैं समस्त भुवनों का निर्माण प्रारम्भ करती हूँ तब वायु वेग से संचरण करती हूँ। मेरा आवागमन द्यावापृथिवी के परे रहता है। यह सब मेरी महिमा है। इससे पहिले स्पष्ट किया कि मेरा उत्पत्ति स्थान आपस्तत्त्व से भरे ब्रह्माण्डीय समुद्र में है और भक्तजनों—ब्रह्मविदों के हृदय प्रदेश में है। ।ऋग्वेद 10.125.1—8। ।ऊँ।।



# पर्थिया—मिस्र—सुमेर—सामी—हित्ति वैदिक संस्कृति का सूर्योदय एवं रुद्रोपासना

जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में हजारों—हजारों वर्ष पहिले "गुप्त ब्रह्मज्ञान सभा" (गुप्त सृजन सभा) (फ्रीमेशनरी) वैदिक विद्या के पहरुए के रूप में कार्यरत रहे। गुप्त ब्रह्मज्ञान सभा का दावा है कि लगभग 15,500 वर्ष पहिले गुप्त ब्रह्मज्ञान सभा के विद्वान पर्थिया गये। पर्थिया में अफ्रीका, मिस्र, सुमेर, सामी, हित्ति, यूरोप का भाग आदि समाहित रहे। प्रचीनतम जम्बूद्वीप में पर्थिया से लेकर यूरोप, यूरेशिया, समूचा एशिया और गवल द्वीप (अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, पेरु, ग्वेटमाला) आदि सम्मिलित रहे। प्रकारान्तर में महाद्वीप पृथक हुए।

लगभग साढ़े पन्द्रह हजार वर्ष पहिले गुप्त ब्रह्मज्ञान सभा के अग्रणी ने पर्थिया—मिस्र के सम्राट की युवराज्ञी से विवाह किया और प्रकारान्तर में सम्राट के सिंहासन पर विराजमान हुए। महामहोपाध्याय श्री मधुसूदन ओझा ने "इन्द्रविजय" में यूरेशिया के अन्तिम छोर उत्तरी ध्रुव के समीप साईबेरिया (रुस) में आर्य—इन्द्र का प्रभुत्व बताया है। चौंकें नहीं! गवलद्वीप में "ककुद्" वाली गाय, भारतवर्ष की गाय की अनुकृति रही। वैदिक युग में सप्त द्वीपों में रुद्रमत और नाग संस्कृति का परचम लहरा रहा था। वैदिक संस्कृति के परवर्ती इंका सभ्यता संस्कृति के परम पुरुष "विरोचन" हैं।

पर्थिया—मिस्र—सुमेर—सामी—हित्ति—असीरिया आदि में वैदिक मूल की पुष्टि बीसवीं सदी ईसा पूर्व (चार हजार वर्ष पूर्व) का "अक्कदी भाषा" का अभिलेख करता है (एर्न्सेंट नियर इस्टर्न टेक्सट्रसः श्री जे.बी. प्रिचार्ड)। इस अक्कदी में प्राचीन मिस्र और सामी का सम्मिश्रण रहा। यह अभिलेख "ऋग्वेद के नासदीय सूक्त" की प्रतिकृति है। नासदीय सूक्त के अनुसार — "तब सत् नहीं था, असत् नहीं था; न लोक था, न जो आकाश के परे है, वह था। तब सब को आवृत करनेवाला क्या था, कहाँ किसका सहारा था।" "अगाध और गम्भीर जल क्या था?" "तब अंधकार था, या प्रकाश था"? "तब अंधकार था, सब कुछ अंधकार से ढँका था; अज्ञात दशा में और सब कुछ जल ही जल था" (ब्रह्माण्डीय जलमयी अदृश्य भुवनसंस्था) (श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ऋग्वेद 10.129.1.3)।

अक्कदी अभिलेख में इसी अनुसरण में कहा गया है : "ऊपर जब आकाश का नामकरण नहीं हुआ था, नीचे सुदृढ़ पृथिवी को नाम लेकर पुकारा नहीं गया था, उनके जनक आदिम अप्सू (मीठा पानी) को छोड़कर कुछ नहीं था, मुम्मू तिआमत् (समुद्री समुद्र का खारा पानी), उसने सब को धारण किया, उसके जल एक ही राशि में मिश्रित हो रहे थे।" यहाँ मुम्मू मातृत्वसूचक शब्द है। तिआमत् नारी और अप्सू पुरुष है। परमव्योम में इनके संयोग से सृष्टि हुई। परमव्योम के आपः जल से आकाश—पृथिवी की उत्पत्ति हुई। उसी से देवता उत्पन्न हुए। इसी में आगे लिखा है : "जब कोई देवता अस्तित्व में नहीं आये थे, नाम लेकर बुलाए नहीं जाते थे, उनके भाग्य अनिश्चित थे, और उनका निर्माण उनके भीतर हुआ।" अर्थात् क्या देवता, क्या जगत्, सभी की उत्पत्ति "आदिम जलराशि" जलमयी भुवनसंस्था से हुई।

पश्चिम एशिया और ऋग्वेद में प्रख्यात ब्रह्मविद डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा है कि सुमेरी, मिस्री चिन्तन भारतीय अवधारणा के तत्त्वों को प्रतिपादित करता है। "वेद में कहा गया है कि प्रारम्भ में द्यावापृथिवी (आकाश और पृथिवी) दोनों मिले हुए थे।" प्रकारान्तर में पृथिवी और द्यु (आकाश) को वायु ने एक—दूसरे से अलग किया। सुमेरी देवगाथाओं द्यावापृथिवी संयुक्त रूप नाम का रूपानांतरण "अन्कि" (अन्—आकाश, कि—पृथिवी) रहा। "द समेरियंस" में श्री एस.एन. क्रेमर लिखते हैं कि वे आकाश और पृथिवी के बीच एक तत्त्व को "लिल्" (वायु, हवा, श्वास, रूह) कहते थे। मिस्र की देवगाथाओं में कहा गया है कि "वायु देवता शु" ने पृथिवी एवं आकाश को अलग—अलग किया। मिस्र में "सूर्य देवता को रे अथवा रा" कहा गया। इसतरह प्राचीन मिस्र एवं सुमेर में वैदिक देवों का प्रभुत्व रहा।

हित्तियों में भी वैदिक देवताओं की उपासना प्रचलन में रही। ऋग्वेद में "दिवो वराह" रुद्र रूपी सूर्य जलमग्न पृथिवी को बाहर निकालते हैं। सत्य धर्म के पालक सूर्य मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों को देखते हैं। "दा सीक्रेट ऑफ दा हिट्टाइट्स" में श्री केरम ने उद्धृत किया है: सूर्य, आकाश के देव, मानव के पथप्रदर्शक हैं। आप समुद्र से बाहर निकलते हो, आकाश के सूर्य। आकाश तक अपने मार्ग पर आप बढ़ते हो। आकाश के देव सूर्य, मेरे स्वामी! मानव संतान को, श्वान को, शूकर को, वन के हिंसक जीवों को, हे दिव्य सूर्य! दिन प्रतिदिन आप न्याय देते हो।"

बैबिलोन के कस्सी राजा, मिस्र के राजा आदि सूर्योपासक रहे। उस समय रोम का साम्राज्य मिस्र, सुमेर (सीरिया) से लेकर यूरोप में ब्रिटेन से आगे तक फैला रहा। सिकंदर के अभियान के बाद सुमेर में सूर्यकेन्द्रित सर्वात्मवाद का मायावी विस्तार हुआ। परिणामतः रोम साम्राज्य, पर्थिया (वर्तमान ईरान आदि), यूरोप आदि तक सूर्यकेन्द्रित सर्वात्मवाद ने अपनी बरगदी जड़ फैलायी। वैदिक संस्कृति में अजरबेजान के रास्ते यूरेशिया में दस्तक दी। अजरबेजान में ईसा पूर्व का अग्नि मन्दिर है। सीरिया में रुद्र देवालय है।

बैबिलोन के मौसम अथवा तूफान का देवता वैदिक रुद्र और आगम के शिव का प्रतिरूप सरीखा रहा है। वैदिक रुद्र से आगम के शिव का तादात्म्य माना जाए तो वह वायू एवं वर्षा के देवता हैं। उनका आयुध विद्युतमय शुल (वज़) है। अक्कदी काल (2360-2180 वर्ष पहिले) की मुद्रा पर 'मौसम के देवता' रथ पर सवार अंकित हैं। इस रथ को पंखयुक्त सिंह खींच रहा है। उस पर वर्षा के पूले थामे एक देवी खड़ी है। श्री प्रिचार्ड के अनुसार कभी मौसम के देवता के साथ देवी होती है, कभी देवता अकेले होते हैं। एक अन्य बैबिलोनी कलाकृति में मौसम के देवता का नाम "अदद" और देवी का नाम "शल" अंकित है। यह देवांगना-जगत् माता "एक बैल अथवा वृषभ पर खड़ी है(वेद में जगन्माता रुद्र की बहिन अम्बिका है।)। उसके पास "विद्युत का द्विशूल" है। यह शूल भाले की तरह सीधे नहीं, वरन लहरदार है। वहीं मौसम के देवता का प्रतीक भी द्विशल है। ग्यारहवीं अथवा बारहवीं सदी के स्तम्भ खण्ड में मौसम के देवता वृषेभ की पीठ पर बैठे हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है। यह आगम के रुद्र शिव की प्रतिकृति है। इसी काल के दूसरे स्तम्भ खण्ड में पंखयुक्त सूर्यबिंब और अर्धचन्द्र के नीचे मौसम के देवता खड़े हैं। उनके बाएँ हाथ में त्रिशूल है और दाएँ हाथ में कुठार है। उनका त्रिशूल एकदम सीधा है। आठवीं सदी के स्तम्भ फलक पर देवता वृषभ पर खड़े हैं। उनके हाथ में शूल है।

आठवीं सदी के एक चित्र में देव अदद्भ के हाथ में "विद्युत् वज्र" है। उनके दूसरे हाथ में "वज्र एवं कड़ा" है। ऋग्वेद में रुद्र के विद्युतमय वज्र का उल्लेख आता है। ऋग्वेदीय रुद्र का विद्युतमय वज्र धरती को चीरता चला जाता है। इन्द्रवाचक रुद्र वर्षा के देवता हैं। यजुर्वेद में रुद्र की भगिनी मातृशक्ति अम्बिका का उल्लेख है। ऋग्वेद में वृषभ—रुद्र सहित अनेक देवों की उपमा है। ऋग्वेदीय वृषभ—वाक्, साक्षात वेद, शक्ति, प्रजनन शक्ति, रुद्र आदि का प्रतीक है। ऋग्वेद के सूक्त (2.33.7,8,15) में रुद्र की शक्ति वृषभ, वृषभाय व्यंजित की गई है।

प्राचीन मिस्र में अनेक वृषभ देवों की पूजा होती रही। सीरिया में नवीं सदी की प्रस्तर मूर्त्ति मिली। जिसमें दो वृषभपुरुष एक पंखयुक्त सूर्य को मंचिका पर साधे खड़े हैं। रुद्र पूजा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केन्द्र हित्ति राज्य रहा। रोमन साम्राज्य के देवालयों, राजसदनों में भी रुद्र अपने वृषभ के साथ ही उपस्थित हैं। श्री ओ.आर.गूर्ने (दा हिट्टीटस) के अनुसार "वृषभ पर खड़े मौसम के देवता जुपिटर दोलिकेनुस् के नाम से समूचे रोम साम्राज्य में विख्यात हुए।" तौरस पर्वतमाला और उत्तरी सीरिया के मैदान में "रुद्र" के सबसे प्रसिद्ध मन्दिर समूह रहे। यहाँ के अधिकांश निवासी "हुरीं" रहे, ये "रुद्र को तेशुबू" कहते थे। उनके साथ देव स्त्री "हेबत्" रही। हित्ति देवतन्त्र में "रुद्र नागदैत्य इल्युंकस्" का वध करते हैं। इसप्रकार मिस्र, सुमेर, हित्ति, पर्थिया, यूरोप, मध्य एशिया और यूरेशिया में व्यापक रूप से रुद्र की उपासना बीसवीं सदी ईशा पूर्व से बारहवीं सदी तक होने के साक्ष्य मिलते हैं।।ऊँ।।



### ज़्यान के श्लोक : ध्यान श्लोक गुप्तज्ञान संहिता और परमेष्ठी रुद्र

आर्ष ग्रन्थों में प्राचीन तिब्बत को त्रिविष्टपम् अर्थात् भूलोक का स्वर्ग कहा गया है। विकटतम भौगोलिक स्थिति के कारण त्रिविष्टप के मठों में सृष्टिविद्या, ब्रह्मविद्या की "गुप्तज्ञान संहिताएँ" उन्नीसवीं सदी तक उपलब्ध रही। यहीं परम पवित्र कैलास—मेरु—सुमेरु—मंदराचल महापर्वत के वर्तुल के हिमनदों में वैदिक सप्त ऋषियों के "गुप्त अदृश्य सिद्धाश्रम" चल रहे हैं(देखें : ज्ञानगंज)। इन सिद्धाश्रमों में वैदिक विद्याओं की गोपनीय रूप से शिक्षा—दीक्षा दी जा रही है। इसी वर्तुल में आगामी मनवन्तर के मनु एवं ऋषिगण अदृश्य "कलापग्राम" में रह रहे हैं।

"गुप्तज्ञान संहिता" (सीक्रेट डॉक्ट्रिन) में विदुषी अध्यात्मविद हेलना पी.ब्लैवेत्स्की ने लिखा है कि तिब्बत के "शिगेत्जी ग्राम" के श्री तेश्यू लामा के यहाँ "सेंजर भाषा" की "गुप्तज्ञान पोथी" संग्रहित है। इसका ज्ञान वहाँ के मूल ऋषियों को देवों से मिला। सेंजर भाषा को "टोल्टेक या तोल्तेक उपजाति" के पूर्वज जानते रहे। विगत पाँच हजार वर्ष से सेंजर अप्रचलन में है। इसका "रचनाकाल कलियुग" का प्रारम्भ माना जाता है।

यह ग्रन्थ अनेक भागों में "ताड़पत्रों" में पुरातन हस्तलिपि में लिखा गया है। इनमें एक संग्रह का नाम "कियूटी" है। कियूटी में तीन प्रकार के ग्रन्थ हैं : "एक, सप्त गुप्तविद्या पोथियाँ; दो, चौदह पोथियाँ दीक्षितों के लिए और तीन, पैंतीस पोथियाँ।" ये तीसरी पोथियाँ सामान्य जन के लिए सभी मठों में उपलब्ध रही। इन सभी का मूलाधार जगत् के गुप्तज्ञान अर्थात् समस्त गुप्तविद्याओं—ब्रह्मविद्या—सृष्टिविद्या—आत्मविद्या का सारतत्त्व है।

सुश्री ब्लैवेत्स्की ने तिब्बत के गुप्तज्ञान की पाण्डुलिपि का गहन अध्ययन किया। "महास्वामी टी.सुब्बाराव" ने सन् 1881 में थिऑसोफिस्ट में लिखा कि इसमें (तिब्बत के ताड़पत्रों) सृष्टि रचना का और आरम्भ से अभी तक का इतिहास सात अध्यायों में है। गुप्तज्ञान की सत्यता की जाँच श्वेतसंघ (दैवी जलमयी भुवनसंस्था, ब्रह्मविद्या) परम्परा के ऋषि स्वयं अपनी दिव्यदृष्टि द्वारा करते चले आये हैं। इसका प्रधान मूल सिद्धान्त एक "समभाव दैवी वस्तु तत्त्व" मूल कारण है। वह देवी वस्तु तत्त्व—व्यक्त जगत् के माया के सम्बन्ध से वस्तु दीख पड़ता है; पर अनादि, अनन्त, केवल दृश्य और अदृश्य अवकाश रूप से वह तत्त्व बना ही रहता है। वह "सर्वव्यापी सत्य" है और अमूर्त अरूप है। "अरूप" का अर्थ है कि उस में सब कुछ समाया हुआ है। गुप्तज्ञान में उसका "अमूर्तत्व" मूलसिद्धान्त है। अतः वह जगत के समस्त परमाणु में व्याप्त है। अर्थात् जगत् है।

इस "अज्ञेय निरपेक्ष तत्त्व" के निश्चित समय—समय पर व्यक्त होने से सृष्टि रचना होती है। वह "प्रकृति और पुरुष" दोनों है। वास्तव में "परब्रह्म और मूलप्रकृति या महाप्रकृति" एक ही तत्त्व है। हमें व्याप्त जगत् के भाव में दो रूप भासते हैं। परब्रह्म का प्रथम व्यक्त रूप ईश्वर है। वेदानुसार परमदैवी शक्ति परंब्रह्म है और उसके दो सौंपान ईश्वर एवं देवता हैं। इसतरह ये परमेष्ठी, ईश्वर, देवता तीन सौंपान हैं। गुप्तज्ञान संहिता वैदिक मत की पुष्टि करती है।

इस जगत् में प्रत्येक खण्ड एवं वस्तु चेतना सम्पन्न है। यह बात अलग है कि प्रत्येक में चेतना अलग—अलग प्रकार, पृथक्—पृथक् स्तर की है। यहाँ तक जड़—पत्थर में भी चेतना है। प्रकृति निर्जीव नहीं है।

यह विश्व भीतर से बाहर प्रगट होता है। उदाहरण के लिये मनुष्य के अन्तःकरण में विचार प्रगट होता है और प्रकारान्तर में व्यक्त होता है। देवगण की परम्परा द्वारा जगत् का नियन्त्रण, नेतृत्व एवं अनुशासन होता है। प्रत्येक देव का कार्य नियत है। ये विश्व जगत् के नियमों एवं कर्मों के प्रतिनिधि हैं। समस्त देवगण देवाधिपति की आज्ञा का पूर्णतया पालन करते हैं।

"देव परम्पराओं का मूलतत्त्व सभी मानवों में विद्यमान है। उन्हें चेतन कर वह इन परम्पराओं से ऊपर उठकर देवत्व प्राप्त कर सकता है।" वेद का

ब्रह्मवाक्य है कि मनुष्य बन और देवत्व प्राप्त कर। जगत् में अविभाज्य एवं निरपेक्ष सर्वज्ञता और बुद्धि है। इसका महाकंपन, महास्पंदन, महास्फुरण प्रत्येक अणु और जगत् के सूक्ष्म से सूक्ष्म बिन्दु में हो रहा है। गुप्तज्ञान इसे "अवकाश" कहता है। "अवकाश अनन्त है।" उसका प्रतिबिम्ब व्यक्त जगत् में पड़कर भेदयुक्त होता है। परन्तु यह शुद्ध आत्मिक ही रहता है। उसमें उत्पन्न जीव में कोई चेतना नहीं होती है। दैवी रचयिता (विश्वकर्मा, प्रजापित, त्वष्टा) महाविश्व (सूर्यमण्डल के बाहर) के मनोलोक की योजना अनुसार जगत् का सृजन करते हैं। सभी का नियन्त्रण "विश्वचेतना" अधीन है। यह स्मरण रहे कि प्रकृति अनादि अनन्त है। अनादि अनन्त मन उसमें गढ़ता है।

विदुषी ब्लैवेत्स्की ने "ज्यान के श्लोक"(ज्ञान के श्लोक)(ध्यान के श्लोक) में गुप्तज्ञान के तीन प्रधान सिद्धांत लिखे हैं। एक, एक सर्वशक्तिमान् अनन्त सनातन, अक्षर, अचिन्त्य और अवर्णनीय सत् है। सत् के दो रूप — निरपेक्ष अमूर्त अवकाश और निरपेक्ष अमूर्त गति— अप्रतिबद्ध चेतना है। जो कुछ हुआ है अथवा होगा, उसका मूल—रहित मूल सत् असत् रूप है। दो, इस अकारण कारण से प्रथम अव्यक्त "लोगस्—रुद्र" उत्पन्न होता है। इसका अमूर्त अवकाश, अमूर्त गति और अनपेक्ष काल के रूप में वर्णन किया गया है। ये सत्ता अचिन्त्य, देश काल से परे, एक निरपेक्ष शून्य है। इसे "रुद्रतत्त्व—शिवतत्त्व" कह सकते हैं।

तीसरा, इस अव्यक्त प्रथम लोगस्(परमब्रह्म, रुद्र) से परिवर्तन होकर अन्त में प्रकृति पुरुष—तृतीय लोगस् का भान होने लगता है। यह चेतना है। वेद में अनादि रुद्र सृष्टि के लिये महाप्रकृति को सक्रिय कर स्वयं निरपेक्ष हो जाते हैं। वेद में यह भी कहा है कि परमेष्ठी सृष्टि रचना के लिए प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। परमेष्ठी रुद्र, आदि अनादितत्त्व, महाप्रकृति तत्त्व, महाचेतनातत्त्व है। अर्थात् परमब्रह्म रुद्र के सामने प्रकृति और पुरुष की स्वतंत्र सत्ताएँ नहीं हैं। मूलप्रकृति अथवा महाप्रकृति की सहायता के बिना, महत्—विश्वविचारशक्ति व्यक्तिगत चेतना का मूल प्रगट नहीं हो सकता है। व्यक्त होने के लिए द्वैत—पुरुष, प्रकृति आवश्यक है। अतः गुप्तज्ञान संहिता का वर्णन वैदिक अवधारणा के अनुरूप है।

दैवीशक्ति—दैवीप्रकृति पुरुष—प्रकृति के संगम में काम करती है। गुप्तज्ञान में "दैवीशक्ति का नवनामकरण" "फोहत्" है। "फोहत् ही अग्निमय बवंडर अथवा गोला" है। परमेष्ठी रुद्र भी सूर्यस्वरूप एवं अग्निस्वरूप है। मूलतः "ज्यान—ध्यान—ज्ञान (ब्रह्मज्ञान)" है। मन्त्रद्रष्टा वैदिक ऋषि अन्तर्मुखी होकर ध्यान से दिव्य वैदिक ऋचाओं का साक्षात करते रहे। यहाँ सेंजर भाषा

में ध्यान—ज्ञान अपभ्रंश होकर ज़्यान हो गया। पोथी में परमेष्ठी तत्त्व रुद्र "प्रथम लोगस्" कहलाये। ब्रह्मज्ञानी ब्लैवेत्सकी ने सन् 1888 में दो भागों में "गुप्तज्ञान संहिता" की रचना की। ब्रह्मविद्या सभा (थिऑसोफिस्ट सोसायटी) के परमाचार्य टी. सुब्बाराव ने गुप्तज्ञान संहिता के सन्दर्भ में कहा कि इस ज्ञान को अभी प्रकाशित करना उचित नहीं है। परमाचार्य टी. सुब्बाराव निगम और आगम के महापण्डित रहे। उन्होंने मात्र बत्तीस वर्ष की आयु में देहत्यागी। परमाचार्य सुब्बाराव के देवलोक गमन के बाद "गुप्तज्ञान संहिता" प्रकाशित हुई।

"ज़्यान के श्लोक" से स्पष्ट है कि इसमें ऋग्वेदीय नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, प्रजापति सूक्त, विश्वकर्मा सूक्त, अस्यवामस्य सूक्त, मार्तण्डोत्पत्ति सूक्त, वाक सूक्त, पुरुष सूक्त आदि ही मूलाधार है।।ऊँ।।



### कम्ब-चम्पा-मलय-स्याम-जावा-सुमात्रा-सिंहल रुद्रलोक का वैभव

प्राचीन जम्बूमहाद्वीप दक्षिण एशिया से पूर्वी द्वीप मण्डल में पसरा हुआ रहा। इनमें — महाचीन, सिंहल, चम्पा, कम्ब, मलय, स्याम, जावा, सुमात्रा, बाली आदि में वैदिक धर्म की बरगदी जड़ें रही। आर्ष ग्रन्थों के अनुसार सूर्य विज्ञान के महापण्डित और रुद्र उपासक "अगस्त्य मुनि" बाली— जावा से भारतवर्ष के दक्खन में आये। पूर्वी द्वीप मण्डल में "अगस्त्य मुनि को मुनि शिवगुरु" कहा जाता है। दक्खन की तिलोत्तमा सुन्दरी युवराज्ञी लोपामुद्रा ने अगस्त मुनि को "श्रीविद्या" प्रदान की। श्रीविद्या में अगस्त्य मुनि, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा और कामदेव मन्मथ की तीन धाराएँ हैं।

त्रेतायुग में लंकेश्वर दशकन्धर दशानन रावण और अयोध्या के राजकुमार श्री रामचन्द्र के मध्य महासमर में अगस्त मुनि की नाभिकीय भूमिका रही। (देखें : शिवगीता, वाल्मीिक रामायण) महासमर स्थल में चिन्ताग्रस्त श्री रामचन्द्र को अगस्त्य मुनि ने "श्री आदित्यहृदयम्" का गूढ़ ज्ञान दिया। श्री आदित्यहृदयम् के ज्ञान से श्री रामचन्द्र ने सूर्य की रिमयों को मन्धित कर लंकेश्वर की नाभिस्थित अमृतकुण्ड का संहार किया। "शिवगीता"

(त्रेताकालीन) के अनुसार इससे पहिले अगस्त्य मुनि ने श्री रामचन्द्र को शिवसहस्रनाम का गुद्धाज्ञान दिया। परिणामतः रुद्रादि ने श्री रामचन्द्र को दिव्यास्त्र प्रदान किये। त्रेतायुग में "उपमन्यु मुनि" ने श्री कृष्ण को "शिवसहस्रनाम" की दीक्षा दी।

यह आठवाँ आश्चर्य है कि पूर्वी द्वीप मण्डल में उपमन्यु मुनि का उल्लेख भी प्रस्तर शिलालेख में उत्कीर्ण किया गया है। इसी शृंखला में युग प्रवंत्तक महामुनि दुर्वासा को त्रिविष्टपम् के परम पवित्र कैलास में साक्षात् रुद्र द्वारा रुद्रविद्या के गोपन रहस्य का शक्तिपात करने का वृत्तान्त मिलता है। कैलास में ही लंकेश्वर के गुरु परशुराम एवं महापण्डित रावण ने रुद्रोपासना की। महर्षि परशुराम महाचीन (तिब्बत से) चीन की ओर बहनेवाले ब्रह्मपुत्र महानद को अभियान्त्रिकी चमत्कार से कामख्या (असम) तक लाये। जिससे महर्षि विसष्ठ एवं महामुनि दुर्वासा से शापग्रस्त कामख्या का जल संकट निवारण हुआ।

आर्ष ग्रन्थों के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व त्रिविष्टपम् को आगम में "महाचीन" भी कहा गया है। उस समय के इन देशों के प्राचीन और वर्तमान नाम उल्लेखनीय हैं : "सिंहल—श्रीलंका, चम्पा देश—वियतनाम, कम्ब देश—कम्बोडिया आदि, मलय—मलेशिया, स्याम—थाईलैण्ड और जावा, सुमात्रा, बाली—इण्डोनेशिया।" यही मूलभूत कारण है कि वैदिक भागवत धर्म के मन्दिर इन सभी देशों में फैले हैं और इन देशों में वैदिक संस्कृति आमजन में रसी बसी है।

जावा के "दिएंग उच्चसमस्थल (पठार)" पर सातवीं सदी के असंख्य रुद्रशिव देवालय हैं। इनका स्थापत्य भारतवर्ष के दक्खन की शैली का प्रतीत होता है। ईसा पूर्व में दक्खन और पूर्वी द्वीप समूह के मध्य समुद्री मार्ग से व्यापार वाणिज्य अपने चरमोत्कर्ष पर रहा। यहाँ "चण्डी श्रीखण्डी" देवालय में त्रिमूर्ति—शिव, ब्रह्मा एवं विष्णु के चित्र अंकित हैं। आठवीं सदी के उत्तरार्द्ध एवं नवम् सदी के पूर्वार्द्ध का "चण्डी बनोन" रुद्र मन्दिर है। इसी सुप्रसिद्ध देवालय में "मुनि शिवगुरु अर्थात् महामुनि अगस्त्य" की भव्य प्रतिमा है। ये मुनि शिवगुरु वास्तव में सूर्यविद्या, रुद्रविद्या के महाज्ञाता अगस्त्य मुनि हैं। लोक गाथाओं के अनुसार "अगस्त्य गोत्र के ब्रह्मविद् ने यहाँ प्रथम रुद्रशिव देवालय का निर्माण करवाया। यह सम्भवतः जावा का पहिला रुद्रदेवालय रहा। यहाँ आठवीं सदी के अन्त में अम्बिका अथवा दुर्गा की अष्टमुजा प्रतिमा रही। परातन्त्रता के दौरान यह हॉलैण्ड चली गई। वेदानुसार दैवी शक्ति देवांगना अम्बिका सर्वज्ञ रुद्र की भिगनी है। नवम् सदी का सर्विधिक चर्चित शैवमत का

मन्दिर "चण्डी लो—रो—जंगरंग" है। इसमें चतुर्भुज शिव प्रतिमा है। इसके अलावा महिषासुर मर्दनी की बहुत सुन्दर मूर्त्ति है। कभी यहाँ शिव की चतुर्भुज, कमण्डलधारी, त्रिनेत्र और भुजाओं में सर्प लपेटे कांस्य प्रतिमा रही। यह "एस्सेन" के संग्रहालय में है।

पाँचवी सदी में "चीनी यात्री फा—हियान" जावा पहुँचा। फा—हियान के अनुसार यहाँ वैदिक ब्राह्मण धर्म का सबसे अधिक प्रचार था और "बौद्धमत का प्रभाव चर्चा करने योग्य नहीं था (फा—हियान : यात्रा, अध्याय 40)। सातवीं सदी के "तुकमस" शिलालेख में शैव एवं वैष्णव प्रतीक मिलते हैं। मध्य जावा के "तंजांगल" शिलालेख में "अगस्त्य गोत्र ब्रह्मविद ब्राह्मण द्वारा एक शैव मन्दिर निर्माण का उल्लेख किया गया है।" पूर्वी जावा में तेरहवीं सदी का "चण्डी किदन" शैव देवालय है। "सिगासुरी के चण्डी जागो" मन्दिर में "शिव की दंष्ट्रिन, मुण्डमाला परिवेष्टित और कुत्ते पर आरुढ़ प्रतिमा है।" ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में रुद्र का श्वान—कुत्ते के साथ साहचर्य का उल्लेख है। जावा में तेरहवीं सदी में मजिएट साम्राज्य का प्रभुत्व रहा। इस सदी के सम्राट कृतनगर के काल में रुद्रशिव और बौद्धमत का अद्भुत संगम हुआ। सम्राट कृतनगर ने शैवतन्त्र को प्रश्रय दिया। एक ही मन्दिर में शिव और बुद्ध की मूत्तियाँ स्थापित की गई। चौदहवीं सदी के "सिम्पिंग" में हरिहर (शिव एवं विष्णु) की संयुक्त मूर्ति है।

बाली में लिंग एवं योनि प्रतिमा बहुत ही अधिक संख्या में पायी जाती हैं। यानी बारह सौ वर्ष पिहले तक जावा में रुद्रमत का स्वर्णकाल रहा। तेरहवीं एवं चौदहवीं सदी काल की बाली में मुखलिंग शृंखला मिलती है। बाली द्वीप के पुरातात्त्विक अभिलेख "भ्रष्ट संस्कृत" ग्रन्थों का रहस्योद्घाटन करते हैं। इनमें अधिकांश अभिलेख संस्कृत ग्रन्थों के भ्रष्ट संस्करण हैं। अर्थात् "मात्र 700 वर्ष पूर्व तक बाली में संस्कृत प्रचलन में रही, वैदिक संस्कृति का ध्वज लहरा रहा था।" प्रकारान्तर में संस्कृत में विकृति का प्रवेश हुआ।

योग्यकार्ता और जावा की सीमा पर रुद्र के कल्याणमय स्वरूप को समर्पित "प्रम्बानन देवालय समूह" है। यह दक्षिण पूर्व एशिया अथवा जम्बूद्वीप का दूसरा सबसे बृहद रुद्र मन्दिर समूह है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सर्वप्रथम नवीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया। इस प्रम्बानन देवालय परिसर में 1100 वर्ष पहिले 240 देव मन्दिर रहे। प्रकारान्तर में अधिकांश मन्दिर जीर्ण शीर्ण हो गये। उनमें से प्रमुख छह का जीर्णोद्वार हुआ। इनमें मुख्य देवालय सृष्टि रचयिता, पालक एवं संहारक रुद्र को समर्पित है।

स्याम देश—थाईलैण्ड में फ्रा नाखोन में 1784 में राजा राम प्रथम ने शिव, विष्णु, ब्रह्मा के मन्दिर का निर्माण करवाया। वैसे नाखोन सीथम्मारत में 1300 से 1400 वर्ष प्राचीन 47 सेन्टीमीटर एवं एक मीटर का अद्भुत शिवलिंग उत्खनन में मिला। इसकी जलझरी पर लता, पुष्प तक्षित हैं। अयुत्यावाट फ्रा नाखोन में है। थाई भाषा में वाट महावाट का अर्थ महान मठ (महादेवालय समूह) के अवशेष हैं। साक्ष्यों के अनुसार ग्यारहवीं सदी में खोक सुंग जिले में सदोक कोक थाम शिव देवालय का निर्माण ब्रह्मविद ने करवाया। वहीं फूकेत में तिरुकामेश्वर है। सिलोम में काष्ठ मन्दिर का निर्माण करवाया जा रहा है। पताया के समीप बीसवीं सदी में सत्य का अभ्यारण्य देव मन्दिर की रचना प्रारम्भ हुई।

मलय अर्थात् मलेशिया में भी रुद्र अर्चना की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा के शेष होते अवशेष मिलते हैं। मलय भाषा में बहू (वातू) का अर्थ चट्टान है। सन् 1878 में वातू गुहाओं की खोज की गई। अरुलिमग्हू अंगला ईश्वरी मुनीश्वरम गुहा में स्थित है। मलय का नागस्वामीम्मा मन्दिर सुप्रसिद्ध है। सन् 1781 में थाविनयागर शेट्टी (दक्खन भारतीय) ने कुआलालंपुर के समीप श्री शिवमुनीश्वर आलयम को रूपाकार दिया।

कम्ब देश—वर्तमान कम्बोडिया में जम्बूद्वीप का सबसे बृहद 402 एकड़ में फैला अंगकोर वाट मन्दिर समूह है। कम्ब भाषा में "अंगकोर वाट" का आशय "मन्दिरों का पुर (नगर)" है। खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने बारहवीं शती में विष्णु को समर्पित इस मन्दिर पुर का निर्माण करवाया। इसमें अतिविशाल रुद्र प्रजापति मुखाकृत्तियाँ मन्त्रमुग्ध करती हैं।

चम्पा क्षेत्र (वियतनाम) के 400 ईसवी के "चोहदिन" शिलालेख रुद्रमत की पाताल सरीखी गहरी जड़ों से परिचय करवाते हैं। ये शिलालेख उनतालीस लाख प्राचीन वैदिक संस्कृति के कालखण्ड में ले जाते हैं। इसके अनुसार नृपति अथवा सम्राट रुद्रमत का अनुयायी रहा। शिलालेख के अनुसार राजा भद्रवर्मा ने रुद्रशिव की प्रसन्नता के लिये यज्ञ किया। दूसरे शिलालेख पर उत्कीर्ण है: "शिवो दासो वध्येत।" वैदिक अनुसरण में "नरमेध" (अतिथि मानवसेवा) यज्ञ की चम्पा में लम्बी परम्परा रही। पाँचवी—छठी सदी के "माइसोन शिलालेख" राजा शम्भुवर्मा काल का है। उसमें रुद्रशिव को जगत्कर्त्ता, जगत्पालक, जगत् संहर्त्ता, तीनों लोकों का कारण, निरंजन, सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ बताया गया है। ये सभी उपमायें वैदिक रुद्र की हैं। छठी सदी के उत्तरार्द्ध के प्रकाश धर्मा का शिलालेख चिकत करता है। इसी काल के अन्य शिलालेख में अष्टमूर्त्त (शतपथ ब्राह्मण वर्णित) का ब्योरा मिलता है।

आठवीं सदी के उत्तरार्द्ध के पोनगर के राजा सत्यवर्मा के शिलालेख में मुखिलंग की चर्चा है। दशवीं शती के बो मांग शिलालेख में पुनः मुखिलंग का वर्णन है। यह राजा जयिसंहवर्मा काल का है। राजा जयिसंहवर्मा के वाड—इयान्ह शिलालेख संस्कृत एवं चम्पा दोनों भाषाओं में है। दशवीं सदी के होअकेव का शिलालेख राजा भद्रवर्मा काल का है। इसमें लिंग पुराणोक्त शिविलंग उत्कर्ष का वर्णन है और लिखा है: शाश्वत असीम! चम्पा देश में निगम और आगम की धारा बह रही थी। चम्पा के सातवीं सदी के राजा सत्यवर्मा ने त्रेतायुग में महर्षि उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को ज्ञान और रुद्र को अपने वाहन वृषम के साथ उत्कीर्ण करवाया।

सिंहल द्वीप—वर्तमान श्रीलंका में वेदोत्तर काल ऋषियुग, सतयुग एवं त्रेतायुग में रुद्रमत का चर्मोत्कर्ष रहा। सिंहल द्वीप के सम्राट दशानन दशकन्धर लंकेश्वर रावण का साम्राज्य विन्ध्याचल के इस पार छोड़कर समूचे जम्बूद्वीप में पसरा था। महाविद्वान रावण ने ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का भाष्य किया। लंकेश्वर के परिजन दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया आदि के शासक रहे। श्रीमद्आदिशंकराचार्य ने त्रिकोणमाली स्थित शंकरीदेवी मन्दिर को 18 शक्तिपीठों में से एक माना है। देव गाथाओं के अनुसार लंकेश्वर यहाँ आद्यशक्ति की उपासना करते रहे।

त्रिकोणमाली के कोनेश्वरम को दक्षिण का परमपवित्र कैलास पर्वत कहा जाता है। यहाँ ईसा पूर्व 1580 के कविराज वरोथियन का उल्लेख शिलालेख पर मिला। समीप ही पाँचवीं से आठवीं सदी में खोजी गई रावण दरार है। पूर्वी प्रान्त के त्रिकोणमाली को पँच ईश्वर का सर्वाधिक पवित्र क्षेत्र माना जाता है। श्रीलंका में कोनेश्वरम देवालय की सर्वाधिक मान्यता है। यहाँ के पुरावशेष छठी सदी के हैं (यद्यपि अनुराधापुर साम्राज्य ईसा पूर्व 377 से 600 ईसवी का रहा।)। सम्भवतः इसका जीर्णोद्धार बारहवीं शती में हुआ। शिलालेख में सन् 1131 से 1153 के सिंहली राजा गजबाहु द्वितीय का नाम दान दाताओं में मिलता है। यह सन् 1632 में भारी क्षतिग्रस्त हुआ। इसका सन् 1950 में पुनर्निर्माण हुआ।

चीनी यात्री हुआन हसांग ने तिरुकेतीस्वरम मन्दिर का उल्लेख किया है। यह रामसेतु के सामने है। आगम की देवगाथाओं के अनुसार यहाँ केतु ने रुद्र आराधना की। देवगाथाओं के अनुसार श्री रामचन्द्र ने श्रीलंका विजय के बाद "वटिविम्पकदेवी अर्थात् वैदिक जगन्माता अम्बिका" की पूजा की। आगम में मुन्नेश्वरम रुद्र की आराधना लंकेश्वर एवं श्री रामचन्द्र द्वारा करने का वर्णन मिलता है। इनके अलावा भी सिंहल द्वीप में रुद्र की तान्त्रिक पूजा के अनेक

#### RUDRAVIDYA 195

प्राचीन देवालय रहे। परमेष्ठी रुद्र के परमोपासक एवं ऋग्वेद के दार्शनिक स्वरूप के भाष्यकार महापण्डित रावण की रुद्र सम्बन्धित कृतियाँ विस्मृति के गर्भ में हैं।।ऊँ।।

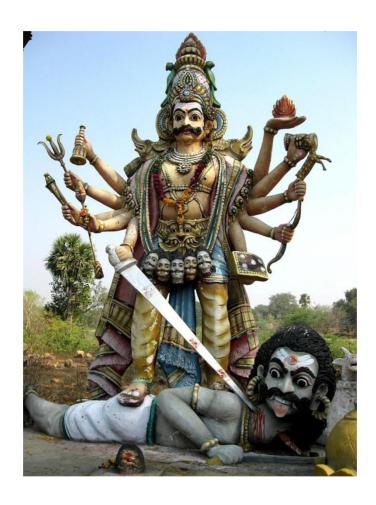

#### RUDRAVIDYA 196





वेद खण्ड

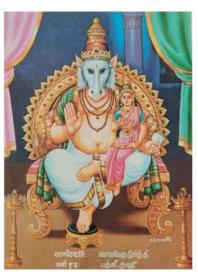





### ऋग्वेदीय रुद्र सूक्त : प्रथम

।।गुप्त शतरुद्रिय मन्त्र; रुद्र प्रजापित वध; देवयान—पितृयान—मनुष्यलोक; त्रिपुर विध्वंसक रुद्र; अघोर—घोर रूपा रुद्र; रुद्र हस्त में पिनाकी धनुष, ओषध; आसुप्रसन्न, ओढ़रदानी रुद्र; मृत्युंजय रुद्र मन्त्र; अज्ञान विनाशक असुर रुद्र; समस्त ब्रह्माण्ड पालक रुद्र; महास्वरूप सर्वव्यापक रुद्र; रुद्र : सूक्ष्म बुद्धि से साक्षात्कार; सत्यस्वरूप रुद्र समष्टि व्यष्टि उपाधि रहित; पापमूल भस्मकर्त्ता रुद्र; अग्नि रुद्र नामवाला; रुद्र रोग रहित दीर्घायु प्रदाता; रुद्र : वेद—ब्रह्मज्ञान दाता; रुद्रादि देवता कल्याणप्रद; रुद्रादि आवाहन; रुद्र : ऋषियों को ज्ञात; एक ब्रह्म, विविध नाम; रुद्रादिदेव अन्न देवें; शत्रु से रक्षा करे : श्रेष्ठ रुद्रादि; विघ्ननाश से रुद्र प्राप्ति; रुद्र : पाप से रक्षा; सूर्य का स्वामी स्वयं प्रकाशी रुद्र; रुद्र सुखस्वरूप; सर्व अमंगलनाशक रुद्र; इक्कीस नदी सहित रुद्र : यज्ञ में आवाहन।।

# ऋग्वेदीय रुद्र ऋचाएँ

मृत्युजय रुद्र मन्त्र

त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्। उर्वा रुक मिव बन्धनान्मृत्यो मुंक्षीयमामृतात।।ऋग्वेद 7.5.9.12।।

इस ऋचा में रुद्र के "त्र्यम्बक" का अर्थ "त्रिलोक का पिता" है। "अम्ब" का अर्थ पिता है और त्रयी का अर्थ तीन है। यद्यपि कुछ व्याख्याकार रुद्र को तीन माताओं वाला बताते हैं। प्रकारान्तर में त्र्यम्बक का अर्थ अम्बा अथवा उमा को धारण करनेवाला व्याख्या की गई। ऋग्वेद की ऋचाओं में रुद्र को त्रिलोकी के तीन पुरों को नष्ट करनेवाले, मृगरूपधारी प्रजापित का शिर विच्छेद करनेवाला मृगव्याध आदि कहा गया है। इस दृष्टि से वैदिक रुद्र त्रिलोक के पिता हैं। उनका घोर रूप मृत्यु का भय उपजाता है। सुगन्धि रूप उत्तम ज्ञान शक्ति को धारण करनेवाला, चराचर वृद्धि करनेवाला है। वे तीनों लोकों को पुष्ट करते हैं। उनका यश सुगन्ध की भाँति तीनों लोकों में व्याप्त है। तीनों लोकों के पिता—त्र्यम्बक, रुद्र की हम उपासना करते हैं। जैसे पकी हुई काँकड़ी अपनी बेल से भिन्न हो जाती है, वैसे ही हे रुद्र! हमें क्षरात्मकघोर देह के बन्धन से मुक्त करो। आपके अक्षरात्मक अघोर अमृत

शरीर (रूप) से हमको मत त्यागो। रुद्र हमारे लिये आयु का सिंचन करे। रुद्र सुख स्वरूप समृद्धिवाला है। आयु ही हिरण्य है। अमृतमय जीवन ही हिरण्य है। निश्चय अमृत ही सुखपूर्वक जीवन प्राण है। वास्तव में रुद्र दिव्य देह धारण करके समूची प्रजा की रक्षा करता है। ।।ऋग्वेद 7.59.12।। यह मृत्युंजय मन्त्र के रूप में प्रचलित है। इस त्र्यम्बक मन्त्र के बाद त्र्यम्बक होम का विधान है।

गुप्त शतरुद्रिय मन्त्र : यज्ञस्वामी रुद्र स इद्दनाय दभ्याय बन्वंचूयवान्ः सूदैरिममीत् वेदिम्। तूर्वयाणौ गूर्त वचस्तमः क्षौदी नरे त इत ऊँति सिंचत् ।।ऋग्वेद 10.61.2।।

गुरु के पास विद्यार्जन कर नाभानेदिष्ठ पिता के पास जाकर अपना भाग मांगने लगा, तब श्राद्धदेव ने कहा कि हे पुत्र! मैंने समूचा धन आपके बड़े भाईयों में बांट दिया। वर्तमान में हमारे पास धन नहीं है। किन्तु "परमधाम स्वर्ग में जाने के लिए गुप्त शतरुद्रिय धन है। उस शतरुद्रिय का उपदेश देता हूँ। जिसके द्वारा विशाल धन (अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक) प्राप्त होगा।" इस समय महर्षि अंगिरा तक को यज्ञ करते हुए स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि जब तक यज्ञस्वामी रुद्र को प्रसन्न नहीं करेंगे, उस समय तक यज्ञकर्ता को स्वर्ग प्राप्त होना दूलर्भ है। श्राद्धदेव ने कहा : हे पुत्र! आप उनके बहुत काल से किये आरम्भ यज्ञ को शतरुद्रिय से सफल करें। इस शतरुद्रिय के देवता की कृपा से अंगिरा सरीखे महर्षि समूह स्वर्ग गमन करे। इस प्रकार पिता से शतरुद्रिय को प्राप्तकर नाभानेदिष्ठ, अंगिराओं के यज्ञ में गया। उसने शतरुदिय मन्त्रों से हवन करके रुद्र की शान्ति की। नाभानेदिष्ठ को यज्ञ का समस्त धन देकर अंगिरागण स्वर्ग को गये। यज्ञ वेदी में से "काले मृग के चर्म को धारण किये हुए रुद्र परमेष्ठी" प्रगट हुए। रुद्र यज्ञ पशुओं (पशु का अध्यात्मिक अर्थ लें) घेरकर स्थित हुए। रुद्र ने नाभानेदिष्ठ से कहा कि हे ब्रह्मचारी! यह यज्ञ का अवशिष्ठ मेरा है, आपका नहीं। नाभानेदिष्ठ ने उत्तर दिया कि अंगिराओं ने स्वर्ग को जाते हुए हमें दिया था। वस्तुतः उसने रुद्र के स्वरूप को नहीं जाना। रुद्र ने कहा कि अपने पिता से जाकर पूछ कि यज्ञ का अवशिष्ठ भाग किसका है? यह सुनकर नाभानेदिष्ठ पिता के पास गया। उसने कहा कि मृगचर्मधारी पुरुष ने यज्ञ के धन को अपना कहकर आपके पास भेजा है। वह भीषण गर्जना करनेवाला कौन है? यह सुनकर श्राद्धदेव मनु ने कहा : हे पुत्र! आप एकाग्रचित से मेरे वचन सून। "शतरुद्रिय मन्त्र का

देवता रुद्र ही कृष्ण मृगचर्म धारी पुरुष है।" इसके बाद रुद्र की शक्तियों, महिमा को विस्तार से समझाया।

अंगिराओं के यज्ञ में आप द्वारा विधिवत स्तुति से प्रसन्न होकर रुद्र ने दिव्य दर्शन दिये हैं। यह यज्ञ भाग उनका है। रुद्र की महिमा पिता से सुनकर नाभानेदिष्ठ रुद्र की अद्भुत स्तुति करने लगा। रुद्र ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर सभी प्रकार का धन प्रदान किया। मनुष्य के उत्तम व्यवहार, उत्तम गुणों से पृथक् असुर भाव वाला अर्थात् राक्षस, वृत्र, दानव, दैत्य है। रुद्र राक्षस भाववाले मनुष्य को उसके पाप से ही नष्ट करता है। रुद्र उपासक के वैदिक कर्म से प्रसन्न हो कर सब कुछ देता है।।ऋग्वेद 10.61.2।।

### रुद्र द्वारा प्रजापति, वध

मध्यायत्कर्त्व म भवदभीके कामं कृण्वाने पितिर युवत्याम्। मनानग्रेतो जहतु र्वियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनौ।। पिता यत्स्वाँ दुहितर मधिष्कन् क्ष्मया रेतः सं जग्मानो निषिंचत्। स्वाध्योऽजनयन् ब्रह्म देवा वास्तोष्पति व्रतपां निरतक्षन्।। ।।ऋग्वेद 10.61.6.7।।

महे यत्पित्रे ईं रसं दिवेकरवत्सरत्पृशन्यश्चि कित्वान्। सृजदस्ता धृषता दिद्युमस्मै स्वायां देवो दुहितरि त्विषिधात्।। ।।ऋग्वेद 1.71.5।।

प्रवः पान्तं रघुमन्यवोऽन्धो यज्ञं रुद्राय मीळुहषे भरध्वम्। दिवो अस्तोष्य सुरस्य वीरै रिषुध्येवमरुतो रोदस्योः।। ।।ऋग्वेद 1.22.1।।

मैथुनी सृष्टि के संकल्प को करनेवाला अथर्वा प्रजापित अन्तिरक्ष के मध्य में स्थित हुई विराट् रूप स्त्री से मैथुन कर्म करने को प्रवृत्त हुआ। तब विराट्रूपा ने अपना रूप बदलने की इच्छा व्यक्त की। यही प्रजापित ने किया। वे दोनों ने हिरण—हिरणी आकार धारण करके परस्पर विहार को उत्सुक हुए। दोनों समागम में रत हुए। यह स्मरण रहे कि ब्रह्मा कल्पभेदों से अनेक रूपों को धारण करता हुआ जगत् को रचता है। प्रजापित ने यज्ञ के आधार स्वरूप एक उच्च स्थान में सिंचन कर "रुद्र" उत्पन्न किया।।16।।

जगत् पालक प्रजापित अथर्वा ने विराट्मयी दुहितर का आलिंगन किया एवं रेतस् का (वीर्य) सिंचन किया। वह रेतस् आकाश से गिरकर पृथिवी के संग मिलकर सरोवर में परिणित हुआ। व्यख्याकार स्वामी शंकरानंदगिरि (सन् 1935 की व्याख्या) के अनुसार उत्तम कर्म विचारनेवाले महर्लोकवासी देवों ने ध्यान के द्वारा वैदिक कर्म करनेवालों को पालनेवाले प्रकाशरूप स्वामी व्यापक स्वरूप रुद्र (ब्रह्म, वास्तोष्पति) को प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रगट करके सम्पादन किया।।७।।।।ऋग्वेद 10.61.6, ७।।

स्वामी गिरि ने व्याख्या की है कि जब प्रजापित मैथुनी सृष्टि की इच्छा करनेवाला कृष्णमृग के रूप को धारण करके अत्यन्त तीव्र वेग से अपनी विराट रूपा से प्रकाशवाली दुहितर पुत्री सरस्वती में तेजस्वी रेतस् स्थापना करने को तत्पर हुआ। उस समय इस अत्यन्त निन्दित कर्मवाले पिता अथवा पुत्र के वध के लिये निर्भय होकर बाण चलानेवाले वैदिक मार्गवान रुद्र ने चमकते हुए बाण को छोड़ा। रुद्र का प्रज्ज्वलित बाण प्रजापित के लिये मारक रहा । ऋग्वेद 1.71.5।।

श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने इस ऋचा के भाष्य में लिखा है कि इस अग्रणी देव—रुद्र के सर्वव्यापक होने से कोई भी इससे छिपकर कुछ नहीं कर सकता है। "अग्निमय रुद्र प्रत्येक को यथायोग्य दण्ड देता है।" वह अपने धनुष्य से बाण छोड़ता है।।ऋग्वेद 1.71.5।।

शत्रुओं को (त्रिलोकी को) रुलाने के कारण देव का नाम रुद्र है। यह रुद्र आनन्द प्रदान करनेवाला है, प्रशंसनीय है। इसे हिव प्रदान करो। यह धनुष्यधारी बाणों से शत्रुओं का संहार करता है। यह द्युलोकादि में असुरों को नष्ट करता है। इस रुद्र के साथ मरुत्गण रहते हैं। मरुत्गणों की विशेषता है कि वे शूरवीर रुद्र की तरह शत्रुओं से लड़ते हैं। हम रुद्र एवं उनके सैनिक मरुतों की स्तुति करते हैं (श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर)। स्वामी शंकरानन्दिगिर ने ऋचा की व्याख्या की है कि प्रजापित के मृगरूप द्वारा मृगी गमन निन्दित कर्म से शीघ्र अत्यन्त कोप में भरकर अमर स्वभाववाले देवताओं ने रुद्र को प्रसन्न किया। रुद्र उत्तम कर्म करनेवाले देवों से प्रेरित हुआ। रुद्र ने व्याध (नरव्याध्र) के समान धनुष्य से अत्यन्त चमकता बाण स्वर्ण रजत दोनों कपालों के बीच आकाश में विश्वपालक प्रजापित पर छोड़ा।

शतपथ ब्राह्मण (1.6.2.3) के अनुसार देवताओं ने रुद्र से कहा : "देवों में प्रसिद्ध प्रजापित पिता मर्यादा रिहत विचरता है। प्रजापित अपनी पुत्री एवं हमारी बिहन को कामातुर होकर आलिंगन करता है। इस निन्दित कर्म करनेवाले मृगरूपधारी प्रजापित का हमारे रचे बाणों से वध करो। देवों की प्रार्थना पर रुद्र ने धनुष्य तानकर उस मृगदेहधारी प्रजापित को मार दिया।।" तेह देवा ऊचुः योऽयं देवः पशुना मीष्टेऽित सन्धंवा अयं चरित य इत्यँ स्वाँ दुहितरमस्माकँ स्वसारं करोति विध्येमिति तँ रुद्रोऽभ्यायत्य विव्याध तस्य सामि रेतः प्रचस्कन्द तथेन्नूनं तदास।। (शतपथ ब्राह्मण)। रुद्र को देवताओं ने पशुओं की अध्यक्षता प्रदान की। देवताओं के वर से "रुद्र का नाम पशुपित" हुआ।

ऐतरेय ब्राह्मण (13.9.33) के अनुसार बाण से ताडित हुआ मृग ऊपर से मुख करके नीचे गिरने लगा। उसे देखकर सभी देवता उसे "मृगशीर्ष" कहने लगे। यह "मृगशीर्ष" नक्षत्र कहलाया। मृगहन्ता रुद्र आकाश में मृगव्याध रूप में स्थित हुआ। लाल मृगी थी, सो ही रोहिणी नक्षत्र के नाम से आकाश में स्थित हुई। "आर्द्रा नक्षत्र" रुद्र का अघोर रूप है।

यहाँ उपदेश यह है कि "उत्तम पुरुष के शुभ लक्षण, कर्म, आचार को ग्रहण करना चाहिये और अशुभ लक्षण का त्याग करना चाहिये।" इसतरह "रुद्र ऋग्वेद में ही देवों के मर्यादापालक शास्ता कहलाये।" देव गाथाओं में रुद्र ने नैतिक मर्यादा निर्वहन के लिये ब्रह्माजी का शिर विच्छेद किया, नृसिंह रूपी विष्णु का संहार किया और दक्षराज प्रजापित का वध किया। वैदिक देवताओं में शास्ता रुद्र ने पौराणिक काल में कामदेव मन्मथ का संहार कर नया इतिहास रचा। एकमात्र रुद्र ही देव, दैत्य और मनुष्य में पूज्य हैं। वैदिक काल से इतिहास काल (पुराण, रामायण, महाभारत) तक रुद्र वृक्ष—वनस्पित के भी अधिपित हैं।।ऋग्वेद 1.122.1।।

देवयान, पितृयान, मनुष्यलोक द्वे स्रुती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्। ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्त रा पितरं मातरं च।।

मन्त्रदृष्टा ऋषि कहता है, कि हमने देवताओं, पितरों के लोक में जाने के लिये "देवयान, पितृयान" नाम के दो नाम परम्परागत महर्षियों से सुने हैं। तीसरा लोक, मनुष्यों का है। स्वर्ग (द्यौ) पिता और माता पृथिवी भूमि के बीच में चराचर जगत् है। यह सब प्रपंच दोनों माता—पिता से प्रकाशित हो रहा है। इस तरह तीन लोक—पितृलोक, देवलोक एवं पृथिवी लोक हैं। उपनिषद् के अनुसार ब्रह्मविदों के प्रसिद्ध उपास्य देवता—अग्नि, सोम, सविता, बृहस्पित एवं सरस्वती पाँच हैं: "पँच वै ब्राह्मणस्य देवता अग्निः सोमः सविता बृहस्पितः सरस्वती।" प्रजापित ने अपने इन पाँच प्राणरूप देवों से समस्त देवताओं की रचना की: "प्रजापित ह्येंतेभ्यः पँचभ्यः प्राणेभ्यो देवान् ससृजे।।"।।10.85.15।।

### त्रिपुर विध्वंसक रुद्र

यउग्रइव शर्य्य हातिग्म शृंगे नवं सगः। अग्नेपुरोरुरोजिय।।ऋग्वेद 6.16.39।।

रुद्र तीक्ष्ण सींगवाले वृषभ के समान शत्रुओं का संहार करनेवाले अति श्रेष्ठ रूपधारी हैं। सर्वव्यापक (अग्नि) रुद्र आप ही त्रिपुर विनाशक हो। सर्वत्र चेतन रूप से व्यापक होने से ही "अग्नि रूपा रुद्र" है। संहिताओं के अनुसार इन प्रसिद्ध "तीन लोकों में दैत्यों के तीन पुर" थे। इस भूमि में "लोहमय पुर" रहा। अन्तिरक्ष में "चाँदी—रजत का पुर" और द्यौ में "सुवर्ण—सोने का पुर" था। प्रकारान्तर में इन्द्रादिक सभी देवता बारंबार दैत्यों से हारकर स्थान रहित हुए। समस्त देवताओं ने मिलकर विष्णु को बाण—फल, सोम को बाण का नोक (अग्रभाग) और अग्नि को तीक्ष्ण अणी बनाया। देवताओं के सामने यक्षप्रश्न यह रहा कि इस बाण से कौन प्रहार करेगा? देवता परस्पर विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे, कि रुद्र के अलावा इस महाप्रहार में कोई समर्थ नहीं है। उन्होंने रुद्र से तीनों पुरों का विध्वंस करनेवाले बाण चलाने का निवेदन किया।

शास्ता रुद्र ने कहा : "हे देवताओं! मेरे लिये भाग होवे।" रुद्र के वचन को सुनकर देवताओं ने कहा — माँगो। रुद्र ने गुरुतर गम्भीर स्वर में कहा : देवों! मेरे से भिन्न इस बाण को चलानेवाला कोई दूसरा नहीं है। जैसे मूल को त्यागकर शाखा नष्ट हो जाती हैं, तैसे मुझे छोड़कर समस्त देव, दैत्य, गन्धर्वादि नष्ट हो जाते हैं। इसलिये मैं अद्वितीय स्वरूप सबका महाकारण हूँ। यह उपदेश करना ही वररूप भाग का माँगना है। इसका आशय है कि "मैं अज्ञानी पशुओं का उपदेशकर्ता स्वामी बनूँ। मैं सभी देवों का रक्षक, और महाबाण को चलानेवाला सत्य स्वरूप हूँ।" यह कहकर रुद्र ने अपने धनुष्य पर उस दिव्यतम महाप्रलयंकर बाण को चढ़ाकर छोड़ा। यही रुद्र देवों के मध्य में अति क्रूरतम युद्ध करनेवाला है। रुद्र ने उस त्रिशूलमयी शक्ति से इन त्रिपुरों का एक साथ नाश किया। इस कारण से ही अग्नि रुद्र सभी देवों में सबसे पहिले पूजे गये। संहिता में इसका नाम क्रूर युद्ध है। अध्यात्म में "प्राणशक्ति ही पशु है, उस आव्याकृत पशु की सब प्रजा ही पशु हैं। "पशवो वै बृहती।" "प्रजा वै पशवः।।" "नाना रूपा वै पशवः।।" अनन्त स्वरूप रुद्र ही प्रलय में संहार करता है। यह रुद्र ही उपासकों को तारता है और दृष्टों को कठोरतम दण्ड देता है।।"भूमा वै होताः।।"ऋग्वेद 16.39।।

### अघोर, घोर रूपा रुद्र

साधुर्न गृघ्नु रस्ते वशूरो याते वमीमस्त्वेषः स मत्सु।।ऋग्वेद 1.71.1।।
दैत्यों से दुःखी हुए देवताओं की कांक्षा से मायिक देहधारी, तेजस्वी वीर कर्म करनेवाले, परोपकारी के समान, परम करुणावान एवं उपासकों पर तत्काल कृपा करनेवाले रुद्र हैं। रुद्र युद्धों में शत्रुओं पर मारक बाण वर्षा करनेवाले, और शत्रुओं के लिये साक्षात महाकाल हैं। "सर्वव्यापक रुद्र के दो रूप—घोर एवं अघोर हैं।" ये ब्रह्माण्ड में चेतनमय दृष्टि गोचर हो रहे हैं। "मृत्यु रूप घोर और अमृतमय रूप अघोर है। प्राणियों के प्रतिकूल मरण आदि समस्त दुःखों का अधिष्ठातृ देवता नाना दुःखदायी पदार्थों में व्यापक है, वह ही घोर है। प्राणियों के अनुकूल जीवनादिक समस्त सुखों का चेतन देवता ही विविध सुखोत्पादक पदार्थों में व्यापक ही अघोर है" (ऋग्वेद 4.6.4)। एक ही रुद्र भावना के कारण दो स्वरूप से अनन्त रूपवाला है।।ऋग्वेद 1.71.1।।

रुद्र हस्त में : पिनाकी धनुष्य, ओषध

तिग्म मे को बिभर्ति हस्त आयु धंशुचिरुग्रो जलाष भेषजः। ।।ऋग्वेद 8.29.5।।

सर्वोत्कृष्ट अद्वितीय रुद्र अपने एक हाथ में दुष्टों के दमन के लिये तीक्ष्ण त्रिशूल रूप पिनाक को सर्वदा धारण करता है। यह रुद्र का घोर स्वरूप है। रुद्र अघोरमय दूसरे हाथ में सुखमय ओषध धारण करता है। रुद्र के सौम्य एवं असौम्य स्वरूप ही ज्ञात हैं।।ऋग्वेद 8.29.5।।

आसुप्रसन्न, ओढ़रदानी रुद्र

जरा बोधद्वि विद्विविशेविशे यज्ञियां यस्तोमं रुद्राय दृशीकम्।

हे रुद्र! आप उपासकों की स्तुति मात्र से प्रसन्न होनेवाले हो। आप प्रत्येक प्रजाओं के हृदय में अंगुष्ठ मात्र ज्योति रूप से अवस्थित हो। रुद्र! आप पूज्य, अद्भुत यज्ञ शरीरधारी, अहंकारयुक्त विजय का घोष करनेवाले और देवताओं का मिथ्या अभिमान हरण करने वाले हो। मैं रुद्र के उत्तम स्वरूप को प्राप्त होने के लिये उस वाच्य का वाचक प्रणव—तारक उत्तम मन्त्र को जपता हूँ (देव गर्व हरण प्रसंग : अथर्ववेद—केनसूक्त, उपनिषद्, आरण्यक)।।ऋग्वेद 1.27.10।।

### अज्ञान विनाशक असुर रुद्र

तमुष्टु हि यः स्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य। यक्ष्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिर्देव मसुर दुवस्य।।ऋग्वेद 5.42.11।

रुद्र क्षर—अक्षर मय सुन्दर धनुष्य बाण को धारण करनेवाला है। समस्त सुख का धाम रुद्र है। हे मेरे चंचल मन! उसको स्तुति से प्रसन्न कर। यह स्तुति महा शान्तिरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिये है। सुख दुःख के हेतु अज्ञान को नाश करने के लिये रुद्र का ध्यान कर। इस लोक परलोक के सुख की इच्छा होवे तो, हिवयों के द्वारा, माया के प्रेरक मायिक रुद्र का श्रद्धापूर्वक निरन्तर सेवन कर। व्यापक कारण माया देह के मध्य दो कार्य क्रिया रूप बाण धनुष्य है। इस महाशक्ति को महेश्वर धारण करता है। एक ही कारण की ये बाण धनुष्य अवस्था हैं। रुद्र ही समस्त ओषधिमय सुख का ईश्वर है।।ऋग्वेद 5.42.11।।इस ऋचा में "रुद्र को असुर" बताया गया है।

ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं को असुर ही कहा गया है। असुर शब्द का अर्थ दैत्य नहीं है। असुर का आशय — महाप्रज्ञावान्, महासामर्थ्यवान्, महाशक्तिशाली, प्राणशक्ति, महाचैतन्यवान् आदि भी है।

> समस्त ब्रह्माण्ड पालक रुद्र : ब्रह्माण्डों का पिता रुद्र भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्धया रुद्र मक्तो। वहन्त मृष्वमजरं सुषुम्न भृधग्घुवेम कवि नेषितासः।। ।।ऋग्वेद 6.49.10।।

हम जरा व्याधि रहित अविनाशी कारण का भी महाकारण, दर्शनीय उत्तम सुख स्वरूप, समस्त ब्रह्माण्ड के पालक, सभी भुवनों के पिता रुद्र को श्रद्धापूर्वक ऋचाओं के द्वारा प्रसन्न करते हैं। हम सर्वज्ञ रुद्र से प्रेरित हुए परम सुख स्वरूप समृद्धि के लिये दिन रात (रुद्र की) उपासना करते हैं। ।।ऋग्वेद 6.49.10।।

#### महास्वरूप व्यापकतम रुद्र

तिददुदस्य चेतित य व्हं प्रत्नेषु धामसु। मनो यत्रा वितद्वधुर्विचेतसः।।ऋग्वेद 8.13.20।।

अध्यात्म, अधिभौतिक जीवन से बहुत काल रहनेवाले समस्त त्रिलोकधामों में अनन्त अग्नि, वायु एवं सूर्य हैं (अर्थात् परमव्योम में असंख्य ब्रह्माण्ड हैं। इनमें अनन्त वायु, अग्नि एवं सूर्य हैं। यहाँ मन्त्र दृष्टाऋषि परमव्योम में अनेक सूर्य होने की घोषणा कर रहा है।)। उन महिमाओं में रुद्र का विशेष महास्वरूप व्यापकतम है। वही अनेक "ज्ञानों का आकार" है। जिस ज्ञान स्वरूप में मन को विषयों से रोककर स्थापन करता है, सो ही स्वरूप होता है। जो इस प्रकार जानता है, वही ज्ञानी है। एक ही रुद्र सभी प्राणियों में गुप्त है, सर्वव्यापक है: "एको देवः सर्व भूतेषु गूढः।" रुद्र सब में व्यापक होता हुआ भी, सबसे रहित "तुरीय स्वरूप" है ।।ऋग्वेद 8.13.20।।

> रुद्र : सूक्ष्म बुद्धि से (अन्तःकरण में) साक्षात्कार अन्तरिच्छन्तितं जने रुद्रं परोमनी षया। गृभ्णन्ति जिव्हया ससम् ।।ऋग्वेद 8.61.3।।

हृदय के मध्य में अव्यक्त समान उत्तम रुद्र है। अर्थात् प्रत्येक प्राणियों के हृदय में अव्याकृत से पर उत्तम पुरुष विराजमान है। मनुष्य जन्म सफल करने के लिये, जिज्ञासु होकर, उस रुद्र की इच्छा करते हैं। उस "रुद्र का सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा (अन्तर्मुखी होकर अन्तःकरण में) उसके स्वरूप से साक्षात्कार करते हैं।" सर्वभेद रहित, समस्त दुःखनाशक रुद्र से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। इस रुद्र की सत्ता में सभी देव आदि प्राणियों की सत्ता है।।ऋग्वेद 8.61.3।।

> सत्यस्वरूप रुद्र : समिष्ट व्यष्टि उपाधि रहित यजन्ते अस्य सख्यं वयश्च नमस्विनः स्व ऋतस्य धामन्। विपृक्षौ वाबधे नृभिस्त वा न इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठम्।। ।।ऋग्वेद 7.36.5।।

उपासक अपने हृदय में इस ब्रह्मस्वरूप, सत्यस्वरूप रुद्र के समिष्ट—व्यष्टि उपाधि से रिहत शुद्ध तुरीय स्नेहमय सुखस्वरूप को ध्यान करते हैं। रुद्र को सकामी मनुष्य हिवयों एवं स्तुतियों से प्रसन्न करते हैं। उनको रुद्र अन्न आदि भोग्य पदार्थ देता है। रुद्र दु:खियों की पुकार से भावावेश में प्रेम के आँसु बहाते हैं। अर्थात् "आर्त भाव से रुद्र का स्तवन, स्मरण करने से रुद्र द्रवित हो जाते हैं।" वे अध्यात्मिकों को अध्यात्म का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यानी मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे परम करुणामय भक्त वत्सल रुद्र को मेरा नमस्कार है।।ऋग्वेद 7.36.5।।

# पाप मूल भस्मकर्ता रुद्र

तत्सवितुर्णरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियोयो नः प्रचोद्यात्। ।।ऋग्वेद 3.62.10।।

उस प्रत्यक्ष वरण करने योग्य सूर्यमण्डल मध्यवर्ती, स्वयं प्रकाशी, जगत उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि कर्म को करनेवाले रुद्र का त्रिविध स्वभाववाले हम सब प्रजागण, कर्म, उपासना, ज्ञान के द्वारा ध्यान करते हैं। यहाँ सविता देवता को रुद्रस्वरूप माना गया है। यह "रुद्ररूप सविता" सभी पापों के मूल को भरम करने वाला है। रुद्र से प्रार्थना है कि वे हमारी बहिर्मुख, बुद्धि की चंचल वृत्तियों को अन्तर्मुख करके अपने स्वरूप में लगावे। योगी रुद्र को अपने हृदय में, यज्ञकर्त्ता अग्नि में रुद्र को पुजते हैं। "ज्ञानी सूर्य के मध्य रुद्र को देखते हैं। सूर्य गगन लिंग है।" चेतन रुद्र ही चिन्ह रूप लिंग है। "आकाश लिंग और भूमि पृथिवी जलाधारी है।" सूर्य जलाधारी और सूर्य का अन्तर्यामी लिंग है। यज्ञकुण्ड जलाधारी और अग्नि लिंग है। "बुद्धि जलाधारी और अंगुष्ठ मात्र ज्योति लिंग है।" इन तीनों से रहित "अल्प बुद्धिवाले पाषाण आदि में रुद्र" की उपासना करते हैं। वेद में गायत्री छन्द के सविता (रुद्ररूप) मन्त्र की ही विशेष प्रशंसा है। रुद्ररूप सविता मन्त्र के जप से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। रुद्ररूप सविता के मन्त्र को गायत्री कहना वेदानुकुल नहीं है। सूर्य एवं सविता देवता के समग्रज्ञान के लिये सूर्यविद्या एवं सविता देवता ग्रन्थ सहायक है।।ऋग्वेद 3.62.10।।

#### अग्नि रुद्र नाम वाला

न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतमर्यमान मिनन्तिः रुद्रः। नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः।।

।।ऋग्वेद 2.38.9।।

अग्नि, इन्द्र, अर्यमा, मित्र, वरुण आदि देवता, और वृत्र, नमुची, शम्बर, शिश्नदेवा नाम के दैत्य भी रुद्र के उत्पत्ति, स्थिति, लयादिक अद्भुत कर्म के उल्लंघन करने में समर्थ नहीं हैं। उस प्रेरक स्वयं प्रकाशी सविता अर्थात् रुद्र को बारंबार नमस्कार सिंदत अपने कल्याण के लिये आवाहन करता हूँ। सविता एवं अग्नि देवता ही रुद्र नामवाला है। "रुद्र परमार्थ में मायिक स्वभाव से रिहत, शुद्ध, निराकार तुरीय स्वरूप हैं। उनका वास्तविक स्वरूप ही सत्य है"।।ऋग्वेद 2.38.9।।

### सूर्यमण्डल नियन्ता रुद्र

शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तूषसो विभातीः। शन्नः प्रर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः।। ।।ऋग्वेद 7.35.10।।

स्थूल मण्डल सूर्य देवता सबकी रक्षा करनेवाला, हमारा पालन करनेवाला होवे। उषायें विशेष प्रकाश को विस्तार करती हुई, हमारा संरक्षण करनेवाली होवें। मेघ देवता हमारी सभी प्रजाओं के लिये वर्षा से प्रतिपालन करनेवाला होवे। सूर्यमण्डल का स्वामी रुद्र हम उपासकों का कल्याण करनेवाला होवे। स्मरण रहे कि "सूर्यमण्डल का नियंता रुद्र है": क्षेत्रस्य पतेः (ऋग्वेद 4.57.2)।।असंख्य ब्रह्माण्डवर्त्ती सूर्यों का स्वामी रुद्र है।।ऋग्वेद 7.35.

### रुद्र : रोगरहित दीर्घायु प्रदाता

शन्नइन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिवरुणः सुशंसः। शन्नो रुद्रो रुद्रोभिर्जलाषः शन्न स्त्वष्टाग्ना भिरिशृणोतु।।

इस प्रभात में हमारी प्रार्थना को सभी देवता सुनें, आठ वसुओं के संग प्रकाशवान् अग्नि देवता हमको धन से तृप्त करे। बारह आदित्यों के सहित पाप को नाश करनेवाला, सत्य पालक, उत्तम प्रशंसनीय वरुण हमको निष्पापमय, सुख करनेवाला हो। विश्व निर्माता विश्वकर्मा एवं देव शक्तियाँ—देवांगनायें—देव स्त्रियाँ हमारे लिये सुयोग्य प्रजा सुख करनेवाला होवे। वीरभद्र सहित रुद्र हमारे लिये रोग मुक्त दीर्घ आयु सुख करने की कृपा करे। रुद्र हमारे समस्त पापों का नाश करके अन्त समय में अपने स्वरूप की प्राप्ति करावे।।ऋग्वेद 7.35.20।।

> रुद्र : वेद—ब्रह्मविद्या ज्ञान दाता इन्द्रोवसुभिः परिपातुनो गयमादित्यैनीं अदितिः शर्म यच्छतु। रुद्रो रुद्रेभिर्देवो मृळयति नस्त्वष्टानो ग्राभिः सुविता यजिन्वतु।। । ऋग्वेद 10.66.3।।

अग्नि देवता वसुओं सिहत हमारे घर का चारों ओर से रक्षण करे। द्वादश माह के द्वादश आदित्य—सूर्य के साथ संवत्सर देवता (वैदिक देव सम्राट) वरुण तम रूप पाप का भक्षण करनेवाला हमको प्रकाशरूप (ज्ञानमय, आत्मविद्यामय) सुख प्रदान करे। सृष्टा विश्वकर्मा देवांगनाओं— दैवी शक्तियों सिहत हमें उत्तम प्रजा सुख के लिये प्रेरणा करे। ऋचा में पहेलीनुमा कहा गया है कि देव शास्ता रुद्र गणों सिहत दिव्य देह धारी ब्रह्मा के हृदय में सृष्टिविद्या—आत्मविद्या—ब्रह्मविद्या—अक्षरब्रह्म वेद का प्रकाश करे। यह स्मरण रहे कि त्वष्टा (वरुण का श्वसुर) समर्थ ने समस्त रूपों को और समूचे पशुओं को उत्पन्न किया: "त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः पशून् विश्वान्त्समा।" "संवत्सरो वै सिवता।" संवत्सर ही सिवता है। "अदिति देव सिवता।" प्रकाश को उत्पन्न करनेवाले एवं अंधकार का नाश करनेवाला सूर्य ही अदिति है। "वरुणो वै देवानां राजा।" वरुण ही आदित्य देवताओं का स्वामी है। यहाँ वरुण नाम सूर्य का है।।ऋग्वेद 10.66.3।।

#### रुद्रादि देवता कल्याणप्रद

प्रातरिग्न प्रातिरन्द्रं प्रातिर्मित्रावरुणा प्रातर श्विना। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रंहुवेम।। ।।ऋग्वेद 7.41.1।।

हम उपासक प्रातःकाल में रुद्र, अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, अश्विनौ, भगदेव, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम आदि का नमस्कार पूर्वक आवाहन करते हैं। सभी देवता हमारा कल्याण करें। सभी देवताओं के पहिले प्रगट होनेवाला मुख्य अग्निदेव है (अन्न देह युक्त—चेतन ही ब्रह्मणस्पति है। स्थूल विराट् रूप वाणी ही ब्रह्म है। उस वाणी का चेतन स्वामी ब्रह्मणस्पति कहा गया है। ब्रह्मणस्पति शत्रुओं को काटता है)।।ऋग्वेद 7.41.1।।

#### रुद्रादि आवाहन

इन्द्रंनो अग्ने वसुभिः स जोषा रुद्रं रुद्रे भिरावहा बृहन्तम्। आदित्ये भिर दिति विश्वजन्यां बृहस्पति भृक्वभिर्विश्ववारम्।

हे अग्निदेव! आप सबसे महान रुद्रदेव को, मरुद्गणों सहित इन्द्र को, देवताओं सहित विश्व माताओं को, पितृगणों सहित समस्त देवों में पूजित बृहस्पति का आवाहन करो। देवों का बृहस्पति ही ब्रह्मण है (देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मणा एव।।)। समान प्रेमवाले देवता हमारा पालन करें।।।ऋग्वेद 7. 11.4।।

### रुद्र : ऋषियों को ज्ञात

अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्धः प्रयन्त मारुतो तविष्णो। उभाना सत्या रुद्रो अधग्नाः पूषा भगः सरस्वती सजुषंत।। ।।ऋग्वेद 10.13.4।।

हे अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, विद्युत् मरुत् आदि अपना बल हम उपासकों में स्थापित करने की कृपा करें। भग, पूषा, सरस्वती (देवांगनायें—दैवी शक्तियाँ), अश्विनौ, अतिसूक्ष्म दर्शी ऋषियों के द्वारा जाना जाता है, सो ही रुद्र है। ये सभी देवता हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। रुद्र किस लिये कहते हैं? आपका (रुद्र) स्वरूप ऋषियों द्वारा ही जाना जाता है; सामान्य उपासकों द्वारा रुद्रस्वरूप शीघ्र ही जानने में नहीं आता है। इसलिये ही आपको रुद्र कहा गया है।।ऋग्वेद 10.13.4।।

### एक ब्रह्म : विविध नाम

अग्नि रिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमावायुः पूषा सरस्वती सजोषसः। आदित्यो विष्णु र्मरुतः स्वर्बृहत्सामा रुद्र अदिति ब्रह्मणस्पतिः।।

ब्रह्मा—अथर्वा (अर्थमा) इन्द्र, वायु, पूषा, सरस्वती (देवांगनाएँ), वरुण, मित्र, अदितिपुत्र सर्वत्र व्यापक विष्णु, मरुत्गण, सूर्य, सोम, भूमि का देवता अग्नि, सबसे महान रुद्र आदि ये सभी एक स्वभाववाले होने पर नाम रूप से मिन्न—भिन्न प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद में बारंबार दोहराया है कि ब्रह्मविद एक ही ब्रह्म को भिन्न—भिन्न नाम, रूप से कहते हैं। दूसरे शब्दों में परमेष्ठी अथवा परमब्रह्म या रुद्र असंख्य नाम रूपों की उपाधि से अनन्त नामवाला हुआ।।ऋग्वेद 10.65.1।।

### रुद्रादि देव अन्न प्रदाता

तेनो रुद्रः सरस्वती स जोषा मीळुह्ष्मन्तो विष्णु र्मृळन्तु वायुः। ऋभुक्षावाजो दैव्यो विधाता पर्जन्या वाता पिप्यता मिषन्नः।। ।।ऋग्वेद 6.50.12।।

रुद्र (अग्नि), देवांगना दैवीशक्ति सरस्वती, अन्न देव सोम, सृष्टि आदिक आश्चर्य्य कर्मकर्त्ता ब्रह्मा, वर्षायुक्त वायु देवता इन्द्र, गार्हपत्य अग्नि देवता, दक्षिणा अग्नि देवता, आवाहनीय अग्नि देवता आदि सभी देव कामनाओं की वर्षा करनेवाले हैं। समस्त प्रजा को अन्न देवें और हमें सुखी करें। यहाँ विष्णु नाम ही यज्ञ का है। यज्ञ के द्वारा ही आहवनीय यज्ञ का विस्तार होता है। तीनों अग्नि का नाम — रुद्र, विष्णु, प्रजापति, इन्द्र, सोम आदि है।।ऋग्वेद 6.50.12।।

शत्रु से रक्षा करे : श्रेष्ठ रुद्रादि आदित्या सो अति स्रिधो वरुणो मित्रो अर्यमा। उग्र मरुदभी रुद्रं हवे मेन्द्र मग्नि स्वस्तयेऽतिद्विषः।।

।।ऋग्वेद १०.१२६.५।।

उत्तम सर्वोत्कृष्ट रुद्र, सम्राट वरुण, अर्यमा, मरुत्गण, इन्द्र, अग्नि, बारह आदितिपुत्र आदि का हम उपासक आवाहन करते हैं। ये हमारी हिंसक प्राणियों से रक्षा करें और हमारे शत्रु वर्ग का संहार करें। देवताओं का मित्र ही, कृपापात्र ही मंगल रूप है। रुद्र! आप सर्वश्रेष्ठ सेनापित हो। आप दुःख नाश करने वाले मित्र, वरुण हो। ये सभी प्रजायें मित्र, वरुण से सुरक्षित हैं। हे व्यापक रुद्र! आप वरुण रूप से प्रगट होते हो : त्वमग्ने वरुणो जायसे।।ऋग्वेद 10.126.5।।

### विघ्न नाश से रुद्र प्राप्ति

तेनो मित्रो वरुणो अर्यमाऽयुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतो जुषन्त। नमो भिर्वा ये दधते सुवृक्तिं स्तोमं रुद्राय मीळहुषे सजोषाः।।

।।ऋग्वेद ५.४१.२।।

एक स्वभाव युक्त महा बलवाले मरुत्गण, मित्र, वरुण, अर्यमा, वायु, इन्द्रादि देवता, हिवयों के द्वारा प्रसन्न होते हैं। आप उत्तम प्रार्थना रूप स्तोत्रों के स्तवन से प्रसन्न होकर उपासकों के लिए सभी प्रकार के सुख सम्पादन करते हैं। ये सभी देव ही, धर्म आदि की वर्षा करनेवाले हैं, रुद्र की प्राप्ति के लिए विघ्नों का हरण करें, और हमारी हिव आदि नमन को स्वीकार करें। रुद्र ही जन्म मरण आदि दुःख को हरता है।।ऋग्वेद 5.41.2।।

रुद्र : पाप से रक्षा

विश्वे देवानो अद्यास्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये। देवा अवंत्वृभवः स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रः पात्वं हसः।। ।।ऋग्वेद 5.51.13।।

इस मर्त्यलोक में सभी देवता सुख के लिये हमारी अवन्तु रक्षा करें। सूर्य, वायु, अग्नि देव सुख के निमित्त करें। परमेश्वर रुद्र हमारी समस्त पापों से रक्षा करे और अक्षय सुख प्रदान करे।।ऋग्वेद 5.51.13।।

### सूर्य का स्वामी स्वयं प्रकाशी रुद्र अस्य देवस्य मिळहुसे व्याविष्णो देवस्य प्रमृथे हर्विभः। विदेही रुद्रो रुद्रियं माहित्वं यासिष्टं वर्ति रश्विना विरावत्। ।।ऋग्वेद 7.40.5।।

इस प्रत्यक्ष सूर्य की सात वर्णवाली किरणें विस्तृत हो रही हैं। ऋतुओं की वर्षा करनेवाले इस सूर्य का स्वामी स्वयं प्रकाशी रुद्र है। वह रुद्र ही महा तेजोमय देह को धारण करनेवाला है। साथ ही अश्विनौ को पालनेवाला है। रुद्र ही हिवयों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। अतः रुद्र हमारे घर पधारे और समस्त सुखों का स्थापन करे।।ऋग्वेद 7.40.5।।

### सर्वव्यापक रुद्र सुख स्वरूप

तेवा राजानो अमृतस्य मन्द्रा अर्यमा मित्रो वरुणः परिज्मा। कदुद्रो नृणांस्तुतो मरुतः पूषणो भगः।।ऋग्वेद 10.93.4।।

जो उत्तम स्नेह करनेवाला प्रगट हुआ, वह ही यज्ञ की रक्षा करनेवाला स्वामी है : "अर्यमा सुजातः राजा ऋतस्य गोपाः।" अर्यमा, मित्र, वरुण, भगदेव विश्व का पालन करनेवाले हैं। मरुत् स्तुति योग्य है। सर्वव्यापक सुख स्वरूप रुद्र आदिक ही वे देवता हर्षित होनेवाले मनुष्यों के जीवन के सुख के स्वामी हैं।।ऋग्वेद 10.93.4।।

### सर्व अमंगल नाशक रुद्र

दस्मो हिस्मा वृपणं पिन्वं सित्वचं कंचि द्यावीर ररुं शूर मर्त्यां परि वृणक्षि मर्त्यम्। इन्द्रोत तुभ्यं तिद्दवे तद्गुद्राय स्वयशे। मित्राय वोचं वरुणा य सप्रथः समृळी काय सप्रयः।। ।।ऋग्वेद 1.139.3।।

हे शूर! दर्शनीय वर्षा करनेवाले मेघ को जल से पूर्ण करता है। सर्व सुखरूप जल को मिन्न—भिन्न देश में वर्षाता है। मरण धर्मवाले प्राणिमात्र को सुखी करने के लिये सर्वत्र जल का परित्याग करता है। हे जल रूप ऐश्वर्य सम्पन्न वायुदेव, आपके लिये और आपके अन्तरिक्ष के लिये उस महिमामय, अमंगलनाशक और समस्त मंगलस्वरूप शास्ता रुद्र के लिये, प्रख्यात देव सम्राट वरुण के लिये, परम करुणावान मित्र के लिये अवश्य ही हम उपासक प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेद 1.139.3।।

इक्कीस नदी सहित रुद्र : यज्ञ में आवाहन त्रिः सप्त सम्रानद्यो महीरपो वनस्पतो, न्पर्वताँ अग्नि मूतये। कृशानु मस्तृन्तिष्यं सधस्य आरुद्रं रुद्रेषुरुद्रिंय हवामहे।। ।।ऋग्वेद 10.64.8।।

इक्कीस प्रचण्ड जल वेग से बहनेवाली नदियों के देवताओं को. वनस्पति देव सोम आदि देवताओं को, नगों-पर्वतों के देवताओं को, समुद्र का शोषण करनेवाले वडवानल अग्नि के देवता को एवं सप्तग्रह नक्षत्रों के मध्य में स्तृति के योग्य, सूर्यमण्डलस्थ रुद्र का प्रजा की रक्षा के लिये यज्ञ में आवाहन करते हैं।।ऋग्वेद 10.64.8।। इस रुद्र की कीर्ति को सप्त नदी धारण करती हैं। द्यौ, भूमि और अन्तरिक्ष-त्रिलोकी में इनका प्रकाशरूप शरीर दिखलायी देता है : "अस्यश्रवो नद्य सप्त बिभ्रतिद्यावा क्षामा पृथिवी दर्शतं वपु:।।" वेदानुसार सात लोकों में सात महानद हैं : "सप्त सिन्धुन सप्त लोकान देव मनुष्य पितर:।।" ऋग्वेद एवं वैदिक काल के प्रधान महानद-सरस्वती; दुषद्वती; शतद्रः सिन्धः अर्जीकीया-विपासा-व्यासः परुष्णी-इरावती-रावीः वितस्ता-झेलमं; असिक्री-चन्द्रभागा-चिनाव; सुसर्तु-श्वात; गोमती-गुल्म; क्रमु-कुरम; कुभा-काबुल; मेहलु; तुष्टामा आदि हैं। तैत्तिरीय आरण्यक (10.33) के अनुसार : ''एकोहि रुद्रः।'' यह आश्चर्यजनक है कि ऋग्वेद वर्णित भू–आकाश हिमालय कैलास से ही जम्बूद्वीप के प्रधान महानदों का निकास है। साथ ही ये सभी महानद मीठे जल के हैं। इन्हें विश्व का मीठे जल का महापात्र कहा गया है।।ऊँ।।



### ऋग्वेदीय रुद्र ऋचाएँ : द्वितीय

। िरुद्र के दो शिशु सूर्य चन्द्रमा; नक्षत्र सूर्यमण्डल रथ के अश्व; विराट् वृक्ष—रुद्र ब्रह्म; रुद्र : ज्ञानी द्वारा स्वात्मरूप से साक्षात्कार; चराचर पालनकर्त्ता ईशान; अभेद स्वरूप ज्ञान से रुद्र प्राप्ति; रुद्र सूर्य स्वरूप; रुद्र माया द्वारा ब्रह्मा रूप; परमव्योम सूर्यमण्डल में वेद मन्त्र; एक ब्रह्म रुद्र, अनेक नाम; रुद्र अनन्ताकाशव्यापी महाप्रलय स्थित; रुद्र के त्रिक का रहस्य; रुद्र—वायु, अग्नि, सूर्यस्वरूप; रुद्रमय रूपान्तरण; सामान्य चेतन में विशेष चेतन लय; एकादश रुद्र रूपा वागाम्भृणी; महेश्वरी आत्मज्ञान स्वरूप; वागीश गुरु रूप; रुद्र त्रिपुर संहार।।

### रुद्र के दो शिशु सूर्य चन्द्रमा

पूर्वापरं चरतो माययैते शिशू क्रीळन्तौ परियातो अध्वरम्। विश्वान्यन्योभुवनाभिचष्ट ऋतुँरन्योविदधज्जायते पुनः।।

।।ऋग्वेद 10.85.18।।

रुद्र की अद्भुत प्राणशक्ति के द्वारा वे दोनों शिशु आगे पीछे खेलते हुए विचरते हैं। वे अन्तरिक्ष में पर्यटन करते हैं। एक, सूर्य समस्त त्रिलोकियों के पदार्थों को सर्वत्र देखता है। दूसरा, चन्द्रमा वसन्त आदि ऋतुओं को धारण करता हुआ शुक्ल—कृष्ण के पक्ष में बारंबार प्रगट होता है।।ऋग्वेद 10.85.18।। अद्वितीय रुद्र—चन्द्र सूर्य उपाधि से उमा महेश्वर हुआ। व्यष्टि मन और नेत्र की उपाधि से जीव ईश्वर हुआ। उपाधिरहित चेतन न जीव न ईश्वर है। वह एक मात्र अद्वितीय रुद्र है।

नक्षत्र सूर्यमण्डल रथ के अश्व नक्षत्र ये अर्वाचस्ताँ उपरा च आहुर्ये पराँचस्ताँ उअर्वा च आहुः। इन्द्रश्चया चक्रथुः सोमतानि धुरा नयुक्ता रजसो वहन्ति।। ।।ऋग्वेद 1.164.10।।

ये नक्षत्र अपनी तरफ आते प्रतीत होते हैं, उनको ही ऋषि परे जानेवाला कहते हैं। जो परे जानेवाला प्रतीत होता है, उसको ऋषि इस तरफ आनेवाले कहते हैं। हे सोम! आप एवं सूर्य ने जिन नक्षत्रों की गति बनायी है, वे नक्षत्र रथ में जोते हुए बैलों अथवा अश्वों के समान, सूर्यमण्डल रथ में जुते हुए हैं, मानों वे सूर्य मण्डल रथ को, आकाश को खींचते हुए जा रहे हैं।।ऋग्वेद 1.164.19।।

### विराट वृक्ष, रुद्र ब्रह्म

द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते। तयोरन्यः विप्पलं स्वाद्वत्यनश्ननन्यो अभिचाकशीति।।

।।ऋग्वेद 1.164.20।।

सुन्दर रिश्मवाले सूर्य—चन्द्रमा संग रहनेवाले सखा—िमत्र स्वभाववाले दोनों एक विराट्रूप वृक्ष को आश्रय करके रहते हैं। उन दोनों में से एक, चन्द्रमा मधुर जलवाली सुषुम्ना किरण के प्रकाश को भक्षण रूप से धारण करता हुआ प्रकाशित होता है। दूसरा, सूर्य किसी के प्रकाश को ग्रहण रूप से भक्षण नहीं करता हुआ प्रकाशी रूप से सर्वत्र प्रकाशित होता है। किरणों का सुपर्ण नाम है। सर्वत्र आपः वाले अन्तरिक्ष के मध्य में सुषुम्ना किरण के पान करनेवाला चन्द्रमा सुन्दर पक्षी महावेग से भ्रमण करता है। सूर्य की किरण सुषुम्ना गो को धारण करने से चन्द्रमा गन्धर्व है। सूर्य उड़नेवाला सुन्दर पक्षी

है। द्वासुपर्णा ऋचा अधिदेवस्वरूप सूर्यचन्द्रमा का वर्णन करती है। जीव ईश्वर का भेद करनेवाली यह ऋचा तीन काल में भी नहीं, यह वेद का अटल सिद्धांत है। समाने वृक्षे—यह ऋचा भी अध्यात्मरूप मन चक्षु की उपाधि को भिन्न करती हुई चेतन औपाधिक का अभेद रूप से वर्णन करती है। जो यह नेत्र में पुरुष है यही इन्द्र, यही ब्रह्मा, यही पशुपित है। सूर्यमण्डलवर्ती पुरुष ही इन्द्र है, यही पशुपित ब्रह्मा है। इस पुरुष का बायें नेत्र में स्वरूप है। इस दिक्षण पुरुष का, वाम पुरुष ही यह विराट्रूप स्त्री है। ये दोनों उमा महेश्वर हैं। अधिदैव सूर्य मध्यवर्ती महेश्वर एवं चन्द्रमण्डलवर्त्ती उमा है।।ऋग्वेद 1.164. 2011 इस ऋचा की भाषा उलटबांसी लगती है।

रुद्र : ज्ञानी द्वारा स्वात्मरूप से साक्षात्कार

स्त्रियः सतीस्ताँ उमे पुँस आहुःपश्य दक्षण्वान्नविचे तदन्धः। कविर्यः पुत्रः सईमाचिकेतस्यस्ताविजाना त्सिपतुः पितासत्।। ।।ऋग्वेद 1.164.16।।

दीर्घतमा ऋषि परम्परागत वेद मन्त्रों को तप के द्वारा देखते हैं। "मेरे हृदय में मन्त्रों का दर्शन हो रहा है, यह सोलमी ऋचा है।" "स्त्री की देह धारण करने पर भी वे स्त्रियाँ आत्मज्ञानी हैं, उन स्त्रियों को पुरुष कहते हैं।" अर्थात् वैदिक दृष्टि में आत्मज्ञानी पुरुष है। पुरुष का अर्थ पुर (देह) में रहनेवाली आत्मा है। नर देह धारण करने पर भी जो आत्मज्ञान रहित हैं, उन पुरुषों को मुनिगण स्त्री कहते हैं। नेत्रोंवाला देखता है, अन्धा नहीं देखता है। "अध्यात्मिक रूप से ज्ञानचक्षुहीन अन्धा है और ज्ञाननेत्रयुक्त चक्षुवान है।" आत्मदर्शी पुत्र—अपने देह के उत्पन्न करनेवाले पिता का भी अधिदेव पिता है। उस रुद्र परमपिता का ज्ञानी स्वात्मरूप से साक्षात्कार करता है। ज्ञानी, उस अभेद अवस्था को अद्वितीय रूप से जानता है।।।ऋग्वेद 1.164.16।।

### चराचर पालनकर्ता ईशान

यत्रासुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषंविदथाऽभि स्वरन्ति। इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः समाधीरः पाकमत्राविवेश।। ।।ऋग्वेद 1.164.21।।

इस सूर्यमण्डल में सप्त किरणमय सुन्दर पक्षी निरन्तर आठ मास पर्य्यन्त जल के भाग को, भूमि के सभी भागों से पान करता है। वह शोषण किया हुआ जल, अन्तरिक्ष में परिपक्व हुए जल की विभूति—भस्म होती है। यह जल भस्म मेघ के आकार से जल की वर्षा करता है। जल वर्षा से अन्न आदि वनस्पति पैदा होती है। मनुष्यादि प्राणी उत्पन्न होते हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत् की रक्षा करनेवाला स्वामी ईशान है। वह सूर्य मण्डल का पुरुष, विषम आदि

भोगों से उपरत रुद्रदेव इस भूलोकवर्त्ती स्थूल देह में, मेरे स्वरूप को धारण करके जीव स्वरूप प्रविष्ट हुआ। जो सूर्य में पुरुष है, सो ही मैं हूँ। यह सत्यस्वरूप की प्राप्ति की उपासना है।।ऋग्वेद 1.164.21।।

अभेद स्वरूप ज्ञान से रुद्र प्राप्ति

यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णानिविशन्ते सुवतेचाधिविश्वे। तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं नवेद।।

।।ऋग्वेद 1.164.22।।

जिस मण्डल में मधुपान करनेवाली सुन्दर किरणमय मधुमिक्षका निवास करती हैं, और जिस भाग में वास करती हैं, उसके अग्रभाग में, वे सभी रिश्मरूप मिक्षका मीठे जल को उत्पन्न कर वर्षाती हैं। उस आदित्यवर्त्ती परमिपता रुद्र को जो मनुष्य अभेद रूप से नहीं जानता है, वह मनुष्य कभी रुद्र को प्राप्त नहीं होता, यह ऋषिगण का कथन है। वह बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता है। जब उपासक, व्यापक मण्डल में स्थित जगत्कर्त्ता निर्मल ज्योति ईश—रुद्र को स्वात्म रूप से देखता है, तब बुद्धिमान् पाप पुण्य मन के धर्मों को त्यागकर शुद्ध होकर उत्तम शान्तिमय सुख को प्राप्त होता है। "ज्ञानी रुद्रमय हो जाता है। रुद्र को जाननेवाला रुद्र ही हो जाता है : ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति।।"।।ऋग्वेद 1.164.22।

### रुद्र सूर्य स्वरूप

एकः सुपर्णः ससमुद्रमाविवेश सइदंविश्वंभुवनं विचष्टे। तं पाकेनमनसा पश्यमन्तितस्तं मातारे हिळसउरेहिळमातरम्। ।।ऋग्वेद 10.114.4।।

अद्वैत व्यापक स्वरूप रुद्र ही विशेष रूप से सूर्य देह में प्रविष्ट होकर विराजमान है। वही रुद्र सूर्य शरीर का अन्तर्यामी, इस सम्पूर्ण होनेवाले जगत् को साक्षी रूप से देखता है। उस रुद्र के मण्डल को अस्त होते ही रात्रिमाता निगल लेती है और उदय होते ही सूर्य रात्रिमाता को निगल लेता है। उस मध्यवर्ती रुद्र का शुद्ध आहार के सहित निर्मल अन्तःकरण के द्वारा, अपने हृदय में साक्षात्कार करता हूँ। यहाँ रुद्र सूर्यस्वरूप अथवा रुद्र सूर्यवाचक है।।ऋग्वेद 10.114.4।।

#### रुद्र माया द्वारा ब्रह्मा रूप

पतंगमक्त मसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः। समुद्रे अन्तःकवयो विचक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेघसः।। ।।ऋग्वेद 10.177.1।। प्राण आदिक सर्वव्यापार से रहित रुद्र का माया के द्वारा ब्रह्मा रूप से प्रगट होना ही ब्रह्मारूप रुद्र है। "रुद्ररूप ब्रह्मा ने सूर्य को रचकर स्वयं भर्गस्वरूप से मण्डल का प्रकाशक हुआ।" उस भर्ग को शुद्ध विचारमय अन्तःकरण के द्वारा ऋषिगण सूर्य मण्डल के मध्य में देखते हैं। ज्ञानी मुनिवर स्वरूप से ही सर्वत्र देखते हैं। अर्थात् यह समस्त प्रपंच रज्जु के कित्पत सर्प के समान अव्यक्त हो रहा है। वे इस प्रकार जानते हैं। वे ही वास्तविक मुनिवर हैं। सकामी प्रजा, सामान्य उपासक, अग्नि के अग्निहोत्र को वायु के विद्युत् को, चन्द्र मण्डल को, प्रत्यक्ष सूर्य मण्डलमय स्थान को उपासते हैं।ऋग्वेद 10.177.1।।

परमव्योम सूर्य मण्डल में वेद मन्त्र ऋचो अक्षरे परमेव्योमन्यस्मिन् देवाअधिविश्वे निषदुः। यस्तन्नवेद् किमृचाकरिष्यति यइत्तद्वि दुस्तइमे समासते।। ।।ऋग्वेद 1.164.39।।

जिस अक्षय तेजोमय उत्तम धामरूप सूर्यमण्डल (सत्यलोक, रुद्रलोक, परमेष्ठीलोक) में समस्त वैदिक ऋचाएँ (मन्त्र) स्थित हैं, जिसमें ही सभी किरण रूप देवता अवस्थित हैं। जो अभेदज्ञान से शून्य मनुष्य उस मण्डलवर्ती देव को नहीं जानता, वह वेद पढ़कर क्या करेगा? जो कर्म उपासना सहित आत्मज्ञानी है, वह ही उस रुद्र का साक्षात्कार करने में समर्थ है। यह स्पष्ट है कि वेद ब्रह्म एवं शब्दब्रह्म है। ऋग्वेद 1.164.39।।

एक ब्रह्म रुद्र, अनेक नाम

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान्। एकं सिद्वप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरि श्वानमाहुः।। ।।ऋग्वेद 1 164 46 ।।

अतीन्द्रियदर्शी ऋषि अद्वितीय स्वरूप होते हुए व्यापक ब्रह्म (रुद्र) का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। उसे उदय अस्त रूप से गमनागमन करनेवाला द्युलोकवासी, सुन्दर सप्त किरणवाला कहते हैं। और सो ही इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, अर्यमा, यम, वायु आदि नामों को धारण करता है। वैदिकरूप से रुद्र ही अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण, लिंगादि है। वैसे सूर्य को गगनलिंग कहा गया है। अर्थात् एक ही ब्रह्म (रुद्र) के अनेक नाम हैं।।ऋग्वेद 1.164.46।।

रुद्र अनन्ताकाशव्यापी महाप्रलय स्थित हंस शुचिषद्वसुरन्तिश्क्षसद्धोतावेदिषदितिथि र्दुरोणसत्। नृषद्वर सदृत सत्व्योमसदब्जागोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं।।

।।ऋग्वेद ४.४०.५।।

महाव्यापक रुद्र अनन्ताकाशव्यापी महाप्रलय में स्थित है। महेश्वर से उत्पन्न होनेवाला ब्रह्मा उत्तम सत्यलोक में स्थित है। ब्रह्मा से उत्पन्न होनेवाला अथर्वा प्रजापित महाविराट् देह को धारण करके स्थित है। सो ही अतिथिरूपवाला बृहस्पित, इन्द्र, सोम नाम से जनलोक महर्लोक में स्थित है। द्यौ से प्रगट होनेवाला सूर्य पिवत्र द्यौ में स्थित है। वायु अन्तरिक्ष में स्थित है। अग्नि भूमिरूप वेदी में स्थित है। सूर्यमण्डल में विशेष रूप से प्रकाशमान् भर्ग ही मनुष्यादि शरीरों में चेतन रूप में विराजमान हुआ। प्रत्येक प्राणियों का सम्बन्ध सूर्य से है। इसिलये ही प्रत्येक त्रिलोकों के प्राणिगण सूर्य मण्डलवर्ती भर्ग—रुद्र की ही उपासना करते हैं। उत्तम व्यापक रुद्र पुरुष ही सत्य स्वरूप है। जिस लोक का जो मनुष्य देवता हो, उसकी उपासना करनी चाहिये।।ऋग्वेद 4.40.5।।

रुद्र के त्रिक का रहस्य

चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वेशीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। त्रिधा वद्धो वृषभोरोरवीति महादेवो मत्याँआ विवेश।।

इस ब्रह्म रुद्र के तीन चरण गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय है। यह तीन सवन से गुँथा हुआ है। इसके चार सींगरूप रूप—अग्नि, वायु, सूर्य एवं चन्द्रमा हैं। इसके दो शिर—घोर एवं अघोर हैं। इसके छन्दमय सात हाथ हैं (सात विभक्ति)। कामनाओं की वर्षा करनेवाला अत्यन्त तीव्र शब्द करता हुआ महादेव मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिये पुण्यरूप से प्रवेश कर गया। दूसरे अर्थ में रुद्र के तीन चरणरूप विराट्, हिरण्यगर्भ एवं अव्याकृत है। तीन प्रकार, विश्व, तैजस, प्राज्ञ रूप से बँधा हुआ है। इसके चार शिर मुक्ति है। दो शिर उपासना है: आत्मज्ञान और सातलोकरूपहात। तीसरा अर्थ स्फोट वाक से संबंधित है।

इसकी व्याख्या "शब्दब्रह्म" तक ले जाती है। एक वृषभ के चार शृंग पद समूह हैं। ये नाम, आख्यात, भविष्य एवं वर्तमान हैं। तीन पैर अर्थात् तीन काल—भूत, भविष्य एवं वर्तमान हैं। दो शिर हैं, अर्थात् दो प्रकार के शब्दात्मा, नित्य एवं कार्य हैं। शब्दात्मा का अर्थ शब्दस्वरूप है। शब्दस्वरूप के दो भेद—व्यड् गा एवं व्यंजक हैं। दो प्रकार के शब्द स्वरूप में वैखरी ध्वनि व्यंजक है। यह कार्य एवं नित्य है। व्यंजक रूप ध्वनि से "अभिव्यड् य आन्तर प्रणव रूप स्फोट" है। जिसे "शब्दब्रह्म" कहते हैं। यह नित्य है। यद्यपि प्रणव रूप नित्य शब्द एक है, किन्तु मूलाधार आदि उपाधि भेद से "परा, पश्यन्ती एवं

मध्यमा" रूप से शास्त्रों में व्यवहृत होते हैं। यह ही सकल वाड्.मय ब्रह्माण्ड का आदि कारण है। इसके "सप्त हाथों का आशय सात विभक्तियाँ" हैं। त्रिधा बद्धः अर्थात् तीन स्थानों में बद्ध है — हृदय, कण्ठ एवं शिर में। ऋचा में वर्षण का तात्पर्य "ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान से फल प्रदान करना और रौरीवती का अर्थ शब्द करना है।" यह उल्लेखनीय है कि प्रथम महाभूत आकाश का गुण शब्द करना है।

इसकी चौथी व्याख्या में "यज्ञ की अग्नि के चार शृंग—चार वेद हैं। इसके तीन सवन—प्रातः, मध्यान्ह एवं सायं हैं। इसके दो शिर— ब्रह्मादिन एवं प्रवर्ग्य हैं। इस यज्ञाग्नि के सात हाथ, सात छन्द हैं। यह यज्ञाग्नि मन्त्र, ब्राह्मण एवं कल्पइन तीन स्थानों पर बंधा है। सूर्य पक्ष में — इस सूर्य के चार शृंग, चार दिशाएँ हैं। इसके तीन पैर, प्रातः, मध्यान्ह, सायं हैं। सूर्य देव के दो शिर — दिन, रात अथवा दक्षिणायन एवं उत्तरायण हैं। सूर्य के सप्त हाथ—सप्त किरणे हैं। यह सूर्य—भूमि, अन्तरिक्ष एवं द्यौ तीन स्थानों में बंधा हुआ है। यह सूर्यदेव शब्द करता हुआ चलता है। ऐसा यह सूर्यदेव सर्वत्र गमन करता है।।ऋग्वेद 4.58.3।। इस ऋचा में शब्दब्रह्म का रहस्य भी उद्घाटित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि वैदिक देवों के शास्ता रुद्र वागीश (वाक् के ईश) हैं।

रुद्र—वायु, अग्नि, सूर्य स्वरूप अग्निस्मिजन्मना जातवेदाघृतंमे चक्षुरमृतंम आसन्। अर्कस्त्रिधातूरजसो विमानोजस्त्रधर्मोहविरास्मि नाम।।

महेश्वर से जन्म पानेवाले ब्रह्मा प्रगट हुआ। अग्नि सोमात्मक देह से तीनों लोकों को धारण करनेवाला व्यापक रुद्र मैं हूँ। मैं हिव को भक्षण करनेवाला हूँ, मैं भूमि में पूज्य अग्नि हूँ। मैं अन्तरिक्ष में जल का रचनेवाला वायुरूप इन्द्र हूँ। मैं ही द्यौ में अक्षय तेजरूप सूर्य नामवाला हूँ। अग्नि, वायु, सूर्य को मेरा स्वरूप (रुद्ररूप) जानकर पूजें। ये तीनों देवता जगत् की रचना, पालन एवं संहार में समर्थ होते हैं।।ऋग्वेद 3.26.7।।

#### रुद्रमय रूपान्तरण

अहंमनुरभवं सूर्यंश्चाहं कक्षिवाँ ऋषिरस्मिविप्रः। अहंकुत्स भार्जुनेयन्यृंजेहं कविरुशना पश्यतामा।। ।।ऋग्वेद 4.26.1।।

वामदेव को सर्वज्ञ रुद्र स्वरूप का ज्ञान गर्भ में ही हुआ। मैं मनु, सूर्य, दीर्घतमा पुत्र मन्त्रदृष्टा महर्षि ज्ञानी कक्षिवान् वामदेव मुनि हूँ। मैं आर्जुन्या नामक विप्र के पुत्र कुत्स ऋषि को सिद्ध बनानेवाला हूँ। अर्थात् मैं रुद्र हूँ। रुद्र की कृपा से सिद्धि प्राप्त करो। कविपुत्र शुक्राचार्य्य आदि नाम को धारण करनेवाला मैं हुआ। मेरे सर्वव्यापक स्वरूप को आप सभी देखो, और मेरे समान बनो। "अज्ञान से बन्धन, ज्ञान से निवृत्ति यह अनादिशान्त प्रवाह है।" आत्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति से शिष्य स्वयं रुद्र स्वरूप हो जाता है।।ऋग्वेद 4. 26.1।।

सामान्य चेतन में विशेष चेतन लय गर्भेनुसन्नन्वेषामवेदमहंदेवानां जनिमानि विश्वा। शंतमापुरआयसीरक्षन्नधश्येनोजवसा निरदीयम्।। ।।ऋग्वेद 4.27.1।।

वामदेव माता के गर्भ में ही इन देवताओं के समस्त जन्मों को जान गया। जैसे लोहे के पिंजरे को वैदिक पक्षीराज श्येन नाश करके बड़े वेग से उड़ जाता है, उसी प्रकार वासना के द्वारा अनन्त शरीर धारण करनेवाले तीन देहमय पुर मेरे को जीवरूप से बाँधकर रखा करते हैं। मैं उस कित्पत सत्ता के पुरों को अधिष्ठान में लय करके मुक्त हो गया हूँ। इस अवस्थावाले का प्राण परलोक में गमन रूप व्यापार नहीं करते हुए उसी स्थान व्यापी सामान्य चेतना में विशेष चेतना का लय हो जाता है। उपाधिक चेतन की निरुपाधिक अवस्था ही लय है।।ऋग्वेद 4.27.1।।

> एकादश रुद्र रूपा वागाम्भृणी अहं रुद्रेभि वंसुभिश्चराम्यहमदित्यैरुताविश्व देवैः। अहं मित्रावरुणोभाविर्म्यहमिन्द्राग्निअहमश्विनोभा।। ।।ऋग्वेद 10.125.1।।

ब्रह्मविद वागाम्भृणी सूक्त को रुद्रसूक्त भी मानते हैं। वागाम्भृणी सूक्त में महर्षि अम्भृण की पुत्री अथवा पुत्र वाड्.नामवा अपनी आत्मा को सर्वज्ञ जानकर उपदेश करता है। मैं एकादश रुद्रों के स्वरूप को धारण करके अन्तरिक्ष में अधिदैवरूप से विचरण करता हूँ। मैं देह में दश प्राण एवं ग्यारहवाँ मन अध्यात्म रूप से विचारता हूँ। भूमि में आठ वसु स्वरूप को जानकर वास करता हूँ। मैं ही देह में आठ धातुरूप एवं स्वर्गस्थ आदित्य हूँ। मैं ही समस्त देवता स्वरूप हूँ। मैं सूर्य, अग्नि हूँ। मैं मित्र, वरुण दोनों को धारण करता हूँ। साथ ही दोनों अश्विनी कुमार के रूप को मैं धारण करता हूँ। मैं सबका पालन करता हूँ। मूलभूत रूप से यह सब महिमा एक चेतन की है। जिसको अद्वैत अपरोक्ष ज्ञान है, वही सर्वदेव स्वरूप है।।ऋग्वेद 10.125.1।। कुछ

व्याख्याकार वागाम्भृणी सूक्त को वागीश अथवा वाक् देवी या वायुस्वरूप रुद्र का मानते हैं।

### महेश्वरी आत्मस्वरूप ज्ञान अहंराष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमायजियानाम्। तांमादेवा व्यदधुःपुरुत्रा भूरिस्थात्रांभूर्या वेशयन्तीम्।। ।।ऋग्वेद 10.125.3।।

मैं महेश्वरी समस्त सुखरूप पदार्थों को देनेवाली हूँ। मैं यज्ञ से पूजे जाने वाले सभी देवताओं के मध्य में पूज्य अग्नि हूँ। अपरिमित शरीरों में अधिदैव देवता ही, अध्यात्म इन्द्रियों के रूप को धारण करके व्यापक है। शरीरों के भेद से बहुत अन्तःकरणों का भी भेद है। जैसे घट के भेद से घटस्थ जल का भेद है, तैसे ही स्थूल भेद से सूक्ष्म देह का भी भेद है। इन असंख्य अन्तःकरणों में अनन्त जीवनरूप से प्रवेश करनेवाली उस आत्मा को, मुझे ही जानों। अन्तःकरण के सुख दुःखमय धर्म को तादात्म्यरूप अंगिकार करना ही आत्मा का प्रवेश करना है। तादात्मकता रहित ही आत्मा का अप्रवेशपना है। सर्वव्यापी में अप्रवेश तीन काल में नहीं है। जैसे स्वप्न की स्त्री से पुत्र का उत्पन्न एवं मरना है, वैसे ही अज्ञान से प्रवेश एवं ज्ञान से अप्रवेश है।।ऋग्वेद 10.125.3।।

### वागीश गुरु रूप

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः। यं कामयेतंतुमुग्रं कुणोमितं ब्रह्माणं तमृषि तंसुमेधाम्।। ।।ऋग्वेद 10.125.5।।

मैं स्वयं ही अपने इस अपरोक्ष स्वरूप को गुरु बनके उपदेश देता हूँ। "जिस उपासक को चाहता हूँ उसको उत्तम देव रुद्रवत बना देता हूँ।" उसको ब्रह्मा बना देता हूँ। उसको सर्वज्ञ परम ऋषि रूपाकार देता हूँ, उसको सर्वोत्त्कृष्ट बुद्धिवाला रूप देता हूँ। परिणामतः उस उपासक का समस्त देवता एवं मनुष्यों के द्वारा सत्कार होता है। अर्थात् वागीश रुद्र ही एकमात्र गुरु है, उसकी कृपा से असम्भव भी सम्भव है।।।ऋग्वेद 10.125.5।।

### रुद्र : त्रिपुर संहार

अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवाउ। अहंजनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आविवेश।। ।।ऋग्वेद 10.125.6।।

मैं रुद्र स्वरूप में त्रिपुर संहार के दौरान धनुष्य को खींचता हूँ। मैं वेद द्वेषी हिंसक दैत्यसमूह के नाश के लिये हूँ। उपासक की रक्षा के लिए शत्रुओं के संग युद्ध करता हूँ। मैंने भूमि में, अग्निसूर्य में प्रवेश किया है। देवों के बीच सूर्य अग्नि ही महाबली हैं। जो उमा (रुद्राणि) है सो ही रुद्र है, जो रुद्र है सो ही उमा है। यह समस्त चराचर जगत् उमारुद्र का मायामय स्वरूप है। इस ऋचा में परब्रह्म अपने उपासक की प्रत्येक स्थिति में रक्षा का वचन दे रहा है। दूसरे, ऋग्वेद में देवों के लिंग का वर्णन नहीं है। जैसे सविता देवता प्रसव देते हैं।।ऋग्वेद 10.125.6।। इस ऋचा में रुद्र का आयुध धनुष्य है, त्रिशूल नहीं है। उनके धनुष्य की प्रत्यंचा हर समय चढ़ी रहती है।। ऊँ।।



### ऋग्वेदीय रुद्र : तृतीय ऋग्वेदीय सूक्त की ऋचाओं में रुद्र

। प्राणशक्ति से पँचमुखी रुद्र; वेद ही ब्रह्म; महाप्रलय वर्णन; सृष्टि रचना से पहिले रुद्र; सृष्टिः रचना पूर्व अज्ञानात्मक रुद्र; रुद्र रक्षित अदिति; रुद्रात्मक ब्रह्म; जगत रचनाकार कौन; रुद्र : नीलकण्ठ का रहस्य; महा ब्रह्माण्ड के सत्यलोक का रुद्र; असंख्य ब्रह्माण्डों का स्वामी रुद्र;, रुद्ररूपी इन्द्र; रुद्रलोक सत्यलोक के विधाता द्वारा सृष्टि; रुद्र का पुत्र ब्रह्मा; ऋषि शब्द व्याख्या; माया का स्वामी रुद्र; प्राणशक्ति से चेतन पुरुष ब्रह्मा प्रगट; ब्रह्मरूपी वृक्ष; देवता अध्यात्म रूपी प्रजा; महाविराट् में देवता अवस्थित; किरणों से भूमण्डल आलोकित; अदिति प्रजापति विराट्; असंख्य त्रिलोकी; माया सूक्ष्म देह, ब्रह्मा देही रूप रुद्र, अदिति का आठवाँ पुत्र मार्तण्ड सूर्य; सोम देवों का स्वामी; रुद्र आदित्य रक्षा करे; अव्यक्त से हिरण्यगर्भ उत्पन्न; संवत्सर से ही देवताओं का जन्म; सृष्टि वर्णन।।

प्रजा ह तित्रो अत्याय भीयुर्न्य न्या अर्कमभितो विविधे। वृहद्ध तस्यौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आविवेश।।।।। ।।8.101.14।। यस्ति त्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्।।2।।

| |10.71.6 | |

#### **RUDRAVIDYA 221**

```
ना सदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परोयत।
किमावारीवः कृह कस्य शर्मन्नम्भः किंमासी न्दहनं गभीरम्।।३।।
न मृत्यूरासी दमृतं न तर्हिरात्र्या अन्ह आसीत्मकेतः।
आनीद वातं स्वध्या तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास।।४।।
                                                     1110.129.211
तम आसीत्तमसा गुव्हमग्रे 1 प्रकतं सलिलं सर्वमाइदम्।
तुच्छेय नांवपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्।।५।।
                                             1110.129.311
कामस्तद्रे समवर्तताघि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत।
सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्याकवयो मनीषा।।६।।
                                             1110.129.411
तिरश्चीनोबिततो रश्मि रेषा मघः स्विदासी3दुपरिस्विदासी3त्।
रेतोघा आसन्महिमान आसन्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्।।७।।
                                                     | |10.129.5 | |
को अद्धा वेद कइह प्रवोचत्कृत आजाताकृत इयं विसृष्टिः।
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जसे माया को वेद यत आबभूव। 18। 1
                                             | |10.129.6 | |
इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वादधे यदिवा न।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अंग वेद यदिवान वेद । १९ । ।
                                             1110.129.711
रूपं रूपं प्रति रूपो वभूव, तदस्य एवं प्रति चक्षणाय।
इन्द्रो मायाभिः पुरू रूपं ईयते युक्ताह्यस्य हरयः शतादश।।10।।
                                             1 | 6.47.18 | 1
इन्द्रो दिवः इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पर्वतानाम्।
इन्द्रो वृधा मिन्द्र इन्मे धिराणामिन्द्रः क्षेमयोगे हव्य इन्द्रः।।11।।
                                            1110.89.1011
यद्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमी रुतस्युः।
नत्वाव जिन्त्सहस्रं अनुन जात मष्टरोदसी।।12।।
                                    1 18.59.5 1 1
दशानामकें कपिलं समानं तं हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय।
गर्भं माता सुधितं वक्षणा स्ववेनन्तं तुषयन्ती विभर्ति।।13।।
                                    1110.27.1611
```

#### RUDRAVIDYA 222

```
असंच परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्नदिते रुपस्थे।
अग्नि ई नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृषभश्चधेन्।।14।।
                                    1110.5.711
देवाना न् वयं जाना प्रवोचाम विपन्यया।
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे।।15।।
                                    1110.72.111
ब्रह्मणस्पति रेतासंकर्मार इवाधमत।
देवानों पूर्व्ये युगेऽसतः सद जायत।।16।।
                           1110.72.211
देवानायुगे प्रथमेऽसतः सद जायत।
तदाशा जायन्त तदुत्तान पद स्परि।।17।।
                           1110.72.311
भूर्जज्ञ उतान पदो भुव आशा अजायन्त।
अदिते दक्षो अजायत दक्षा द्वदितिः परि।।18।।
                                    1110.72.411
अदितिर्ह्यजनिष्ट दक्षया दृहिता तव।
तां देवा अन्वजायन्न भद्रा अमृत वन्धवः।।19।।
                                    | |10.72.5 | |
यद्देवा यद सलिलेसुसंरब्धा अतिष्ठत।
अत्रा वोनृत्यता भिव तीव्रो रेणुरपायत।।20।।
                                    1110.72.611
येद्देवायतयो यथा भुवनान्य पिन्वत।
अत्रा समुद्र आगूहळमा सूर्यमजमर्तन।।21।।
                                    | |10.72.7 | |
अष्टौ पुत्रासो अदिति र्ये जाता स्तन्व1 स्परि।
देवाँ उप प्रैत्सप्तमिः परामार्तण्ड मास्यत्।।22।।
                                    1110.72.111
सप्तभिः पुत्रैरदिति रूप प्रैत्पूर्व्यं युगम्।
प्रजायै मत्यवे त्वत्पुनर्मार्ताण्डमा भरत्। 123। 1
                                    | |10.72.9 | |
सप्त दिशो नाना सूर्याः सप्त होतार ऋत्विजाः।
देवा आदित्या येसप्ततेभिः सौमाभिरक्षनः।।24।।
                                    1 | 19.113.3 | |
```

गौरीर्मिमाय सलिलानितक्षत्येक पदी सद्विपदी चतुष्पदी। अष्टापदी नवपदी बभूवृषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्।।25।। ।।1.164.4।

अदिति द्यौरदिति रन्तिरक्ष मदिति र्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदिति जातमदिति र्जनित्वम्।।26।।

सोमः पवते जनितामतीनां जनितादिवो जनिता पृथिव्याः। जनिताग्ने जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः।।27।। ।।9.96.5।।

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषि र्विप्राणां महिषो मृगाणाम्। श्येनो स्वधिति र्वनानां सोमः पवित्र मत्येति रेमन्।।28।। ।।9.96.6।।

ऋतचं सत्यं चाभीद्धात्तपसोध्यजायत।। ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः।।29।। ।।10.111.1।।

समुद्रादर्णवा दिध सम्वत्सरो अजायत। अष्टो रात्राणि बिदध द्विश्यस्य मिषतो वशी।।30।।

सूर्या चन्द्रमसो धाता यथा मकल्पयत्। दिवं च पृथिवी चान्तरिक्ष मथो स्वः।।31।। ।।10.191.3।।

### प्राणशक्ति में पँचमुखी रुद्र

महाप्रलय के अनन्तर जो प्रजा प्रगट हुई, उसके तीन भाग नास्तिक हुए और एक भाग आस्तिक था। उस चतुर्थ भाग के भी भाग हुए। एक ने अग्नि की, दूसरे ने वायु की, तीसरे ने सूर्य की उपासना करना आरंभ कर दिया। सबका पूज्य अग्नि है। वायु समस्त दिशाव्यापी और देह में प्राणरूप है। तीनों लोकों के मध्य में महालिंगरूप सूर्य स्थित है। तीन भाग की प्रजा जो नास्तिक थी, सो पशु, पक्षी, मत्स्य, सर्प आदि प्राणी हुए एवं वृक्ष, अन्न आदि हुए। यही प्राणशक्ति पँचमुख रुद्र है। अग्नि ही अर्क है। ऐतरेयाण्यक अनुसार अग्नि, सूर्य एवं वायु ही तीन देव हैं। ऋग्वेद 8.101.14।।

#### वेद ही ब्रह्म

परम हितकारी मित्र के समान वेद को जानकर, वेद का पठन पाठन करनेवाले मित्र ब्रह्मविद को, वेद देवता करता हुआ, मरण के पश्चात् स्वर्ग को ले जाता है। जो पुरुष वेद के पठन पाठन को त्यागकर, मनुष्यों के रिवत ग्रंथों को पढ़ता है, उस द्विजाति की परिश्रम की हुई वाणी में, परलोक के लिये कुछ भी फल नहीं होता है। यह वैदिक मार्ग इह और परलोक हितकारी है। यह अग्निहोत्र रूप कर्म है। यही वैदिक मार्ग सत्यस्वरूप रुद्र की प्राप्ति करानेवाला है। जो कुछ लौकिक वाणी को सुनता है सो सब ही व्यर्थ सुनता है। वह उत्तम वैदिक कर्म करनेवाले के मार्ग को प्राप्त नहीं होता है।।2।। । । ग्रह्म वेद 10.71.6।।

#### महाप्रलय वर्णन

उस महाप्रलय में विकारी मायारूप प्राणशक्ति नहीं थी, उस अव्याकृत कारण का, सूक्ष्म कार्यरूप हिरण्यगर्भ भी नहीं था। रजत कपाल भूलोक भी नहीं था। मध्यलोक अन्तरिक्ष भी नहीं था। जिस आकाश से, श्रेष्ठ दिव्य जलवाला, द्युलोक, दुर्गम्य अगाध अवस्थावाला, सुवर्ण कपाल भी क्या नहीं था? तो यह जगत् किससे ढका हुआ था, किस आकार में, और किस आधार में था? यह जगत् अपनी उत्पत्ति के पहिले नाम रूप से कुछ भी नहीं था। द्यौ रूप स्वर्ण नहीं था, आकाश नहीं था, और भूलोक भी नहीं था। तीन लोकरूप असंख्य फलों के सहित, महः जनः तपः शाखा स्कन्धवाला ब्रह्मलोकमय मूल वृक्ष भी नहीं था।।3।।ऋग्वेद 10.129.1।।

### सृष्टि रचना से पहिले अनादि व्यापक अव्यक्त रुद्र

मरण जीवन धर्म नहीं था। रात्री दिन का विभागकरने वाला सूर्य नहीं था। तो क्या था? वायु रहित अपनी शक्ति के सहित सो अद्वितीय व्यापक चेतन था। उस प्रसिद्ध अनादि चेतन अव्यक्त रुद्र से उत्तम कोई दूसरा नहीं था। अर्थात् समस्त प्रकार के आवरण से रहित केवल अद्वितीय रुद्र ही रहा। रुत् शब्द वाच्य ऋत स्वयं प्रकाशी चेतन, द्र—शब्द वाच्य अनन्ताकाश नित्यज्ञानस्वरूपिणी अपनी अर्धांगना उमा शक्ति के सहित अखण्ड अद्वितीय रुद्र ही रहा। रुद्र की अनन्त बल शक्ति के किसी एक भाग में जगत् का उपादान कारण विकारी होने पर भी, निर्विकारी के समान रहता है। प्रकाश स्वरूप रुद्र माया के समस्त प्रकार के आवरणों से रहित उत्तम है। ।४।।ऋग्वेद 10.129.2।।

## सृष्टि : रचना पूर्व अज्ञानात्मक रूप

यह जगत् उत्पत्ति के पहिले सभी प्रकार के चिन्ह रहित अति गुह्य निर्विशेष बीज भत्ता से ढका हुआ अज्ञानात्मक सुख स्वरूप ही रहा। अज्ञान विश्व रचना के कुछ पहिले जिस अनन्त शक्ति स्वरूप के, एक भागमय कण्ठ में, विकारी रूप स्फुरण हुआ। उस "मायारूप विष को धारण करने से रुद्र का

#### रुद्र द्वारा रक्षित अदिति

सर्वप्रथम जिस बहुत होऊँ इस तादात्म्य बीज को अधिष्ठान मायिक ने प्राणशक्ति में स्थापन किया। उससे असंख्यात्मक बीज प्रथम देहधारी समग्र ज्ञानादि ऐश्वर्य्य सम्पन्न ब्रह्मा प्रगट हुआ। वह ब्रह्मा विराट् का (रेतः) उपादान कारण हुआ। अव्यक्त के विकास रूप सूक्ष्म देहधारी ब्रह्मा के कारण "महेश्वर को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा विचार करके ऋषियों ने अपने हृदयाकाश—अन्तःकरण में निरन्तर ध्यान से जाना।" मूलतः रुद्र के चिदामास को धारण करनेवाली अव्यक्त है। "रुद्र की रिक्षत अदिति— प्राणरूप पत्नी है।" रुद्र का गर्भधारण करनेवाली प्राणशक्ति योनि है। समस्त देवताओं की उत्पत्ति से पहिले जन्म मरण रहित स्वयं प्रकाशी उस रुद्र का प्रथम देहधारी पुत्र ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध है।।6।।ऋग्वेद 10.129.4।।

#### रुद्रात्मक ब्रह्मा

इन समस्त ब्रह्माण्डों का नीचला भोग्य रूप आधार कौन था? ऊपर भोक्तारूप आधेय कौन था? इनके मध्य में सर्वत्र व्यापक चेतन ज्योति है। बाह्य शक्ति नीचला आधार है, अभ्यन्तर शक्ति ऊँचा आधेय है। असंख्य त्रिलोकात्मक सारभूत फलों को धारण करनेवाले महाशाखास्वरूप तपः जनः महर्लोक प्रगट हुए। उन सत्यलोक मूलवर्ती, तीनों स्कन्धरूप महाशाखाओं से, भूर्मुवः स्वंगात्मक असंख्य फल—आसन् उत्पन्न हुए। अव्यक्त की अमृतशक्ति का विकास सूत्रात्मक है, सूत्रात्मा का विकास सूर्य है। "अग्निसोमात्मक पँचभूतों के समुदाय का नाम महाविराट् है।" इस महाविराट् वृक्ष में तीन—तीन लोक वाले असंख्य फल लगे हैं (परम व्योम में असंख्य ब्रह्माण्ड और असंख्य

सृष्टि हैं। इन सृष्टियों में देव, दैत्य, पितर, गन्धर्व, मनुष्यादि प्राणिमात्र भरे हैं।) उस रुद्रात्मक ब्रह्मा की यह विश्व महिमा है।।७।।ऋग्वेद 10.129.5।।

#### जगत् रचनाकार!

किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से यह चराचर रचना हुई? इस जगत् की उत्पत्ति के पीछे सभी देवता उत्पन्न हुए। फिर इस जगत् में, यथार्थ कौन जानता है? कौन कहे कि किस कारण से जगत् कार्य प्रगट हुआ? इस कारण के विषय में प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है अर्थात् रुद्र।।8।।ऋग्वेद 10.129.6।।

#### रुद्र : नीलकण्ठ का रहस्य

#### महाब्रह्माण्ड में सत्यलोक : रुद्र

अनन्त शक्ति सम्पन्न सामान्य विशेष स्वरूप से व्यापक रुद्र कारण, सूक्ष्म, स्थूल कार्य भेदवाली माया के द्वारा बहुत स्वरूप धारण करनेवाला होता है। वह असंख्य स्वरूप इस देव के अनन्त शक्ति स्वरूप को प्रख्यात करने के लिए लिंगात्मक महिमा है। जिस—जिस स्वरूप की इच्छा होती है, उस—उस आकार के समान होता है। हिर रूप प्राणशक्ति के प्रथम सूक्ष्म, कारण ये तीन भेद होने पर भी माया ब्रह्माण्ड में दश वसु, दश रुद्र, दश आदित्य और पिण्ड में दश स्थान, दश प्राण, दश इन्द्रियाँ रूप से व्यापक है। निश्चय ही ''महाब्रह्माण्ड के सत्यलोक में इस रुद्र का ब्रह्म नाम, सूर्य मण्डल में भर्ग नाम, और प्रत्येक व्यक्तिगत देह में जीव नाम है।।10।।ऋग्वेद 6.47.18।।

### असंख्य ब्रह्माण्ड का स्वामी रुद्र

इन्द्र (रूपी रुद्र) महाविराट् के मस्तक रूप ऊर्ध्व कपाल का स्वामी है। इन्द्र अधो भागवर्ती भूमीमय रजत कपाल का भी स्वामी है। महाप्रलय अवस्थावाले कर्म संस्कार समूह का इन्द्र स्वामी है। इन्द्र अथवा रुद्र ही असंख्य ब्रह्माण्डों का स्वामी है। वह वृद्ध पूज्य ब्रह्मादि प्रजापतियों का स्वामी है। रुद्र बुद्धिमान् अंगिरा आदि ऋषियों का स्वामी है। महेश्वर प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करने में अप्राप्त की प्राप्ति करने का स्वामी है। वह (रुद्र) ही प्रार्थना के योग्य है।।11।।ऋग्वेद 10.89.10।।

### इन्द्ररूपी रुद्र

हे रुद्ररूपी इन्द्र (इन्द्र रुद्रवाचक है।)! यदि अपरिमित क्षुद्र विराटो के शिर रूप द्यौ और पग रूप असंख्य भूमि होती हुई आपके अनन्त ज्ञानस्वरूप का अन्त नहीं पा सकते हैं। हे धुनष्य (पिनाकी) धारी देव! आपको असंख्य त्रिलोकात्मक सूर्य, प्रकाश नहीं कर सकते। रुद्र की उमा पत्नी से सुरक्षित प्राणशक्ति अपने सूत्रात्मक एवं महाविराट् के सहित भी अन्त नहीं पा सकते हैं तो उत्पन्न होने वाले प्राणिमात्र कैसे अन्त पा सकता है? रुद्र अपनी उमा की एक विकारी प्राणशक्ति का मायिक रूप से आधार है। सो रुद्र माया के पदार्थों से कब नाप में आता? |11 | ।ऋग्वेद 8.59.5 | ।

### रुद्रलोक : सत्यलोक के विधाता द्वारा सृष्टि

महेश्वर से प्रेरित हुए, जगत् के आकार में प्रकाश पानेवाले, अव्यक्त जलों के मध्य में गर्भ के समान, संकल्पयुक्त चेतन को स्थापन किया। मैं एक हूँ, बहुत होऊँ, अर्थात् मायारूप क्षेत्र में, क्षेत्रज्ञ स्वरूप ब्रह्मा होऊँ। इस सृष्टि विचार को पूर्ण विकास के लिये जिस माया के तादात्म्य चेतन को, प्राणशक्ति माताधारण करती है, वह प्राणशक्ति दश पाश रूप में विभक्त हुई है। उस प्राणों की समष्टि सूत्रात्मक देह के मध्य में, एक मुख्य चेतन सर्वज्ञ सर्वरूप, उस ब्रह्मा की देवता उपासना करते हैं। जैसे युवा नारी रजोदर्शन के अनन्तर गर्भधारण में समर्थ होती है। तैसे ही संकल्प की क्रियाशक्ति रूप माया, कारण के आकार में आने के पीछे ही अपने तादात्म्य चेतन को ब्रह्मा रूप से धारण करती है। प्राणशक्ति कारण के आकार में आने को तैयार हुई, किन्तु आई नहीं सो ही है। यह माया कारण के आकार में आई, सो ही माया हिरण्यगर्भ को धारण करनेवाली अव्याकृत नाम से प्रसिद्ध है। माया—अव्यक्त—अव्याकृत—आप:—सलिल—मरुत्—विष्णु—ऋत्—नर—प्राण—स्वधा इत्यादि नाम विकारी बीज शक्ति रूप प्राणशक्ति के ही हैं।।13।।ऋग्वेद 10.27.16।।

#### रुद्र का पुत्र ब्रह्मा

माया के मध्य गर्भस्थान रूप ब्रह्मलोक में विराजमान "ब्रह्मा, सबके पिहले उत्पन्न होनेवाला, रुद्र का पुत्र है।" उस सर्वज्ञ पितामह ब्रह्मा का पुत्र महाविराट् देह का अभिमानी है। प्रसिद्ध प्रजापित की विराट् देह के सुवर्ण एवं रजत दो कपाल हैं। महाप्रलय के अनन्तर उत्तर सृष्टि के आदि में जल वर्षा करनेवाले ऊर्ध्व कपाल द्यौ है, और वर्षा रूप रेतसः—वीर्य को धारण करनेवाला, असंख्य भूमियों की जननी रजत कपालात्मक पृथिवी है। ये दोनों जगत् के

माता—पिता (पृथिवी—द्यौ) हैं। कारण स्वरूप प्राणशक्ति ही सूक्ष्म, स्थूल देह है। उस सूक्ष्म स्थूल देह में जो चेतन है, वही सत् स्वरूप क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा है। यही ब्रह्मा स्थूल उपाधि से प्रजापति है।।14।।ऋग्वेद 10.5.7।।

#### ऋषि शब्द व्याख्या : मन्त्रद्रष्टा

जो कल्प एवं मन्वन्तर के आदि में ऋचा अथवा मन्त्र को देखता है, सो ही ऋषि है और मन्त्रों में जिसका वर्णन होता है, वही देवता (विषय) है। जिस प्रकार "सृष्टि शान्त अनादि है, उसी प्रकार वेद भी अनादि है।" महाप्रलय के अनन्तर उत्तर दृष्टि के आदि में समस्त वेद मन्त्रों का दृष्टा (द्रष्टा) ब्रह्म है। ब्रह्म की कृपा से जिस—जिस ऋषि को मन्त्र—ऋचा प्राप्त होती है, उस मन्त्र का सो ही दृष्टा होता है। मैं बृहस्पति सभी देवताओं के जन्मों के यथार्थ को जानता हुआ कहता हूँ। समस्त प्रपंच के कारण का वर्णन करता हूँ। कोई भी वर्तमान समय में प्रशंसनीय उपादान कारण अव्याकृत में देखता है।।15।।ऋग्वेद 10.72.1।।

#### माया का स्वामी रुद्र

जैसे लोहार सूक्ष्म अग्नि को विशेष रूप में प्रज्ज्वलित करता है। तैसे ही महेश्वर ने महाप्रलय श्मशानरूप समाधि से शव स्वरूप निर्विशेष बीज सत्ता को अनन्त महाप्रलय समान क्रमपूर्वक, विकारी कारण के आकार में प्रेरित किया। अर्थात् निर्विशेष बीज शव को, सविशेष सत्ता के आकार में विकाश होने के लिये हिलाया। यही कारण के रूप में सन्मुख होनेवाली माया है। माया के स्वामी महेश्वर रुद्र हैं। फिर "माया संकल्प की अभिव्यक्ति रूप क्रिया ही अव्याकृत है। माया के स्वामी रुद्र ने अनन्त महाप्रलयों के क्रमपूर्वक बीज सत्ता को कारण के रूप में प्रेरित किया।" ब्रह्मा की उत्पत्ति के पहिले प्रलय के अन्त और सृष्टि के आदि रूप, दोनों की संधि में, सो माया कारण के रूप से भासी, उस माया रूप मिथ्या प्राणशक्ति से सत् चेतन स्वरूप भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। उस विधाता के प्रजापति रूप से इन अग्नि, वायु, सूर्यादि अधिदेवों के सहित, वाणी आदि अध्यात्म देवताओं का जन्म हुआ।।16।।ऋग्वेद 10.72.2।।

### प्राणशक्ति से चेतन पुरुष ब्रह्मा प्रगट

अग्नि, इन्द्रादि देवताओं की उत्पत्ति के पहिले मायारूप प्राण शक्ति से चेतन पुरुष ब्रह्मा प्रगट हुआ। उस ब्रह्मा ने अपने सूक्ष्म देह से महाविराडात्मक पँच भूत प्रगट किये। महाविराट् की उत्पत्ति के पीछे उस महाविराट् अभिमानी प्रजापति के अपने स्थूल देहवति पँच भूतों से ऊँचे पगवाले नक्षत्र मण्डल प्रगट हुए।।17।।ऋग्वेद 10.72.3

### ब्रह्म रूपी वृक्ष

भूमी (भूमि) से (आकाश तक) ऊँचे पगवाले वृक्ष (ब्रह्म) प्रगट हुए। अन्तरिक्ष से पूर्वादिक दिशाएँ प्रादुर्हुई। प्राणशक्ति से समर्थ ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा से महाविराट् रूप सरस्वती (अदिति) प्रगट हुई।।18।।ऋग्वेद 10.72.4।।

#### देवता अध्यात्म रूपी प्रजा

हे सर्वज्ञ विधाता, जो आपकी महाविराट् पुत्री प्रगट हुई। उस माता को आधार करके समस्त देवता प्रगट हुए। उत्पत्ति के पीछे, अधिदेव स्वरूप चिरस्थायी स्वभाववाले देवता अध्यात्म रूप प्रजा हैं। अदिति रूप विराट् सर्व देवताओं का उत्पत्ति स्थान प्रिय गृह है। अव्याकृत अदिति की ही सूक्ष्म स्थूल दोनों अवस्था का नाम अदिति है।।19।।ऋग्वेद 10.72.5।।

### महाविराट में देवता अवस्थित

जिस प्रकार हे देवताओं, उस महाविराट् के अन्तर्गत असंख्य लोकवर्ती, उत्तम अवस्था को धारण करनेवाले आप सब स्थित हो। उसी प्रकार इस सौरात्मक द्यौ में, नृत्य करने के समान, आपका सम्बन्धी, तेज अपने—अपने मण्डल के सदृश्य पृथक् रूप से, उस सूर्य को त्याग (दे) दिया। 120। ऋग्वेद 10.72.6।

### किरणों से भूमण्डल आलोकित

हे देवताओं! जिस प्रकार मेघ भूमि के सम्पूर्ण भागों को जलवर्षा से पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार सूर्य समूचे विश्व को अपनी किरणों से प्रकाशित करता है। इस द्यौ रूप (ब्रह्माण्डीय) समुद्र में रात्रि के समय अदृश्य हुए सूर्य को, दिन के आगमन रूप से सम्पादन करते हो। |21 | |ऋग्वेद 10.72.7 | |

### महाविराट् का ज्ञान : सप्त आदित्य

महाविराट् के देह से सर्वत्र व्यापक, आठ पुत्र सूर्यरूपी फल लगे हैं। प्रत्येक सूर्य में सात किरण जल के पान करनेवाले ऋत्विक हैं। ये सात आदित्य देवता हैं। उन सात देवताओं के सिहत हे आठवें आदित्य! आप हमारी सर्वत्र रक्षा करो। इस ऋचा में सप्त आदित्य कथन सूर्य उत्पत्ति रहस्य है।।24।।ऋग्वेद 9.113.3।।

### माया सूक्ष्म देह, ब्रह्मा देही रूप रुद्र

उमा नित्य ज्ञान शक्ति ने अपने परमव्योम स्वरूप में बीज शक्ति रूप प्राण शक्ति को जगदाकार के रूप में प्रेरित किया। वह अपने सूत्रात्मा के आकार में सम्पादन करती हुई समष्टि सूक्ष्म देह रूपवाली हुई। इस प्रकार अदिति मृत्यु, अमृतात्मक सोम, अग्नि स्वरूप हुई। सत्यं, तपः, जनः, महः इन चार लोक से चार पादवाली हुई। साथ ही आठ आदित्य रूप से अष्टपाद हुई। तीन लोक—भूमि, अन्तरिक्ष, स्वर्ग; तीन देव—अग्नि, वायु, सूर्य एवं तीन सर्ग—सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय; ये नौपादवाली हुई। असंख्य भौतिक, गुल्म, तृण, लता, वृक्ष, पर्वत, नदी आदि और प्राणियों के आकार में अध्यात्मक रूप से प्रगट हुई। यह समूचा जगत् उमा रुद्र की महिमा है। उमा की शक्ति माया, और माया का अधिष्ठान महेश्वर ही रुद्र है। माया विराट् और ब्रह्मा प्रजापति है। 125। ।ऋग्वेद 1.164.41।।

### अदिति का आठवाँ पुत्र मार्तण्ड सूर्य

प्राणशक्तिरूप अव्यक्त ही स्वर्ग है। अमृत शक्ति ही आकाश है। प्रजापित ही प्रगट करनेवाला है। सो ही प्रजापित रूप अदिति पालन करनेवाला ब्रह्मा है। ब्रह्मा प्रजापित रूप पुत्र है। अदिति अग्नि—सोमात्मक ही समस्त प्राणियों के सिहत अधिदैव स्वरूप देवता है। पँचजन रूप ही अव्याकृत है। जगत् उत्पन्न हुआ, जो वर्तमान है, और जो उत्पन्न होगा, सो समस्त ही कारण स्वरूप है।।26।।ऋग्वेद 1.89.10।।

### रुद्र के पाँच मुख

समस्त विश्वमण्डल व्यापी समिष्ट व्यिष्ट रूप सूत्रात्मक देहधारी हिरण्यगर्भ है। मूलभूत रूप से "प्राणशिक्त ही पँच जन है। पँच जन ही सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान हैं। ये पाँच ही रुद्र के पाँच मुख हैं। इस प्राणशिक्त में पँच मुखधारी रुद्र विराजमान हैं।" माया जगत् कारण रूप योनि और महेश्वर लिंग है। कारण की सूक्ष्म अवस्था का नाम भी अदिति है। प्रत्येक सौर जगत् के द्यावा भूमि का नाम भी अदिति है। 126। 1720 गर.

#### सोम देवों का स्वामी

महर्लोकवासी सोम अनन्त त्रिलोकमय फलों का उत्पादक है। प्रत्येक त्रिलोकी अण्ड के ऊर्ध्व द्यौकपाल का उत्पन्न करनेवाला, प्रत्येक अण्ड के अधो भागवर्ती भूमि कपाल का उत्पन्न करनेवाला है। भूमि से अग्नि का उत्पन्न करनेवाला, द्यौ से सूर्य प्रगट करनेवाला, मेघस्थ विद्युत् का उत्पन्न करके धारण करता है। दूसरे शब्दों में, वह विद्युत् मेघ से निकलकर अंधकार को अपनी अप्रगतिरूप चरण से दबाता हुआ पृथिवी में प्रवेश करता है। इसलिये ही "विद्युत् का नाम विष्णु" है। अन्तरिक्ष रूप अदिति में वायु रूप इन्द्र का और विद्युत रूप विष्णु का जन्म है। प्रसिद्ध सोम देवताओं का स्वामी है। 127। न्यून्वेद 9.96.5।।

#### रुद्र स्वरूप ज्ञान उत्तम

समस्त देवताओं के मध्य में उत्तम ब्रह्मा है। नाना पदार्थों के स्वरूप को जाननेवालों के मध्य में, अपने स्वरूप को प्राप्त करनेवाला ही उत्तम है। मन्त्रदृष्टा विसष्ठ, विश्वामित्र, वामदेवादिक ऋषियों के मध्य में मुख्य मन्त्रदृष्टा भगवान ब्रह्मा है। विचरनेवाले पशुओं के मध्य में महान सिंह है। पक्षीयों के मध्य में महान श्येन (वर्तमान में गरुड अथवा बाज़) है। सोम देवता अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य ब्रह्माण्ड रूपी फलों को उत्पन्न करता हुआ उस लोक को धारण करता आधार स्वरूप उत्तम है।।28।। ।।ऋग्वेद 9.96.6।।

#### अव्यक्त से हिरण्यगर्भ उत्पन्न

सर्वव्यापक स्वयं प्रकाशी महेश्वर रुद्र के विश्व रचनामय संकल्प से कारणोन्मुख माया से ही अव्यक्त—सिलल कारण प्रगट हुआ। उस अव्यक्त से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। उस विधाता से विराट् प्रगट हुआ। उस विराट् से भूमि, अन्तरिक्ष एवं द्यौ उत्पन्न हुआ।।29।।ऋग्वेद 10.11.1।। यह स्मरण रहे कि ब्रह्म—रुद्र ही ऋत है : 'ब्रह्मवा ऋत।।'' शतपथ ब्राह्मण के अनुसार व्यापक जल द्रव्य ही रात्री है : आपो वै रात्रिः।। ब्राह्मण, संहिता एवं ऋग्वेद में ''द्यौ एवं अन्तरिक्ष के वाचक शब्द सिलल, समुद्र, अर्णव आदि हैं।

### सम्वत्सर से ही देवताओं का जन्म

अन्तरिक्ष, द्यौ की उत्पत्ति के पीछे सम्वत्सर रूप सूर्य, चन्द्रमा प्रगट हुआ। सम्वत्सर ही देवताओं का जन्म है : "सम्वत्सरो वै देवानां जन्म।" स्वास, प्रत्वास आदि क्रिया करनेवाले, समस्त जगत् के नियंता स्वामी ब्रह्मा ने निमिष, काष्ठ, कला, मूहुर्त, दिन—रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्षादि बनाया। इससे पहिले के एवं इसमें प्रलय के अन्तर, उत्तर सृष्टि का वर्णन किया है।।30।।ऋग्वेद 10.111.2।।

### सृष्टि वर्णन

ब्रह्मा ने प्रथम कल्प से प्रारंभ करके, प्रत्येक कल्प में, दोनों सूर्य चन्द्रमा को जिस प्रकार रचाया, उसी प्रकार, इस वर्तमान कल्प में भी भूमि और आकाश एवं स्वर्ग की रचना की। इन लोकों की उत्पत्ति के अनन्तर सूर्य को रचा। वह सृष्टि अनादि शान्त प्रवाह स्वरूप है।।31।। ।।ऋग्वेद 10.111. 31।।



### ऋग्वेदीय रुद्र ऋचाएँ : चतुर्थ

।।अविनाशी रुद्र धाम : ब्रह्मलोक कैलास; जन्म मरण मुक्तिदाता रुद्र; रुद्र : अन्तकाल उपदेशक; रुद्र : अनादि प्रपितामह; रुद्र; सृष्टि एवं प्रलयकर्त्ता; रुद्र : भूलोक गुरु।।

अविनाशी रुद्र धाम : ब्रह्मलोक कैलास यास्ते प्रजा अमृतस्यपरस्मिन्धामन्नृतस्य। मूर्धानाभासोमवेन आभूषन्तीः सोम वेदः।।ऋग्वेद 1.43.9।।

हे सोम! आपकी प्रार्थना करनेवाली ये प्रजा सर्वत्र से सुशोभित, श्रेष्ठ यज्ञस्थान में अवस्थित है। हे सोम! उन यज्ञ करनेवाली प्रजाओं के ऊपर, प्रेम करो और आप अविनाशी रुद्र के धाम में पहुँचाओ। यह अविनाशी अमृतमय ऋतस्य अर्थात् रुद्र का धाम कैसा है? यह पृथिवीलोक का मस्तक स्वरूप उत्तम धाम है। पृथिवीस्थ ब्रह्मलोक की अन्तिम अवस्था ही कैलास है। वैदिक विज्ञान में भूस्वर्गक्षेत्र (त्रिविष्टपम्) कैलास कहा गया है और दिव्य अमृतमय सोमादि वनस्पति इस भूस्वर्ग में ही उत्पन्न होती है।।ऋग्वेद 1.43.9।।

जन्ममरण मुक्तिदाता रुद्र गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलासभेषजं। तच्छंयो सुम्नमीमहे।।ऋग्वेद 1.43.4।।

वेद के पालक, यज्ञ के स्वामी, सुख स्वरूप प्रणव, समस्त दिव्य ओषधियों के उपदेशकर्त्ता रुद्र के अविनाशी, अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिये और जन्म मरण रूप दोनों व्याधि शमन के लिये हम रुद्र से प्रार्थना, याचना करते हैं। ऋग्वेद 1.43.4।।

> रुद्र : अन्तकाल उपदेशक यथानो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्चिकति। यथा विश्वे सजोषसुः।।ऋग्वेद 1.43.31।।

जैसे दिन—रात में मित्र, वरुण हमको सुखी करते हैं, वैसे ही समान प्रेम करनेवाले सभी देवता हमें सुखी करें। उसी प्रकार अन्तकाल के समय प्रणव स्वरूप रुद्र उपदेशकर्त्ता होवें।।ऋग्वेद 1.43.3।। रुद्र : अनादि प्रपितामह कद्रद्रायप्रचेतसेमीळह्ष्टमायतव्यसे।

वोचेमशं तमंहृदे।।ऋग्वेद 1.43.1।।

सबके प्रशंसनीय, महादानी, समस्त पदार्थों की वर्षा करनेवाले, अनादि प्रपितामह, सभी प्राणियों के विराजमान रुद्र के लिये, अत्यन्त सुखरूप वैदिक को हम स्तुति में उच्चारण करते हैं।।ऋग्वेद 1.43.1।।

रुद्र : सृष्टि एवं प्रलयकर्त्ता यथानो अदितिःकरत्पश्वे नृभ्यो यथागवे। यथा तोकाये रुदियं।ऋग्वेद 1432।।

जिस प्रकार सूर्य उदय—अस्त रूप से मनुष्यों, पशुओं आदि को पोषण विश्राम रूप सुख देता है। उसी प्रकार शास्ता रुद्र प्राणियों के लिये सृष्टि और प्रलय सुख करता है। जब प्राणीगण मरण के व्यापार से परिश्रमित होते हैं, तब प्राणियों को महाप्रलय रूप निद्रा सुख देता है। प्राणी महानिद्रा से सृष्टि में आने की इच्छा करते हैं। उस समय उनको सृष्टि रूप में प्रगट करके कर्मानुसार सुख देता है।।ऋग्वेद 1.43.2।।

रुद्र : भूलोक गुरु

एवाबभ्रोवृषभचेकितान यथादेवन हृणीषे नहंसि। हवनश्रुनो रुद्रेहबोधि बृहद्वदेमविदये सुवीरा।।ऋग्वेद 2.33.15।।

रुद्र सम्पूर्ण चराचर जगत् का पालनहार है। रुद्र सबको धारण करनेवाला है। आप ही (रुद्र) सर्वज्ञ महाज्ञानी बोधि गुरु हैं। आप माया के द्वारा अनन्त स्वरूप धारण करनेवाले हैं (विरूपक्ष)। हे रुद्र! आप हमारे अज्ञात—ज्ञात अपराधों पर कोप स्वरूप हनन नहीं करें, हमें क्षमा करें। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, प्रसन्न होकर, इस भूलोक में रुद्रदेव अध्यात्मज्ञान, ब्रह्मविद्या महाज्ञान आदि का उपदेश करने की कृपा करें। हम सभी उपासक, वैदिक कर्म करनेवाले, उस महाज्ञान पर परस्पर भाषण, संवाद करेंगे। अर्थात् वेदविद्या पर मनन—चिन्तन—अध्ययन—स्वाध्याय करेंगे।।ऋग्वेद 2.33.15।।



### ऋग्वेदीय रुद्र : पँचम

। सर्वगत अधिष्ठान रुद्र; असुर महाप्रज्ञावान रुद्र; रुद्र से सुरक्षित द्यावा—पृथिवी; रुद्र पुत्र के चमकते आभूषण; रुद्रः नित्य तरुण; रुद्रपुत्र मरुत् शक्ति वृद्धि कर्त्ता; रुद्र पुत्र : कर्मक्रियामय मरुत्; रुद्र गणः तीनों लोकों में वास; रुद्र पुत्र आरोग्यकर्त्ता; द्यावा पृथिवी के दिव्य रक्षक : रुद्र पुत्र मरुत्; रुद्र पुत्र : सर्वत्र वर्षा कर्त्ता; रुद्र पुत्रः प्रकाशित, अप्रकाशित पापों की क्षमा; रुद्र पुत्र की माता पृथिवी अदिति; रुद्रपुत्र मरुत् : अतिज्ञानी प्रबुद्ध कर्म कर्त्ता; सोमरुद्र : सुखप्रद; महामारी नाशक सोमरुद्र; रुद्र : माया बन्धन निर्मुक्ति कर्त्ता; सोमरुद्र : निरंजन कर्त्ता; रुद्रात्मक अग्निःमेघ जलशोषक; रुद्र : पोषक, रक्षक; रुद्र होतारं; रुद्र : द्यौ से उपासक पालनकर्त्ता; रुद्र : स्तुति से प्रसन्न; रुद्र : माया कलासासीन; रुद्र : रोग उत्पन्न करनेवाला एवं हरण करनेवाला; रुद्र : माया रूप कोप बन्धन से मुक्ति।।

### ऋग्वेदीय रुद्र ऋचाएँ सर्वगत अधिष्ठान रुद

प्रयेमे वन्ध्वेषेंगा वोचन्तसूरयः पृष्टिनं वोचन्त मातरम्। अधापितरमिष्मणं रुद्धं वोचंत शिक्वसः।।ऋग्वेद 5.52.16।।

मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने कहा है : मेरे शरीर के ये कारण स्वरूप प्राण तीन अवस्थाओं में, श्वास प्रश्वासमय वीरकर्म करनेवाली वाणी आदि दशेन्द्रियों के आकार को धारण करते हुए व्यापक हैं। ये प्राण दशेन्द्रियों के रूप में प्रगट हुए हैं। वे ही अतिसूक्ष्म नाना रूप करनेवाली बुद्धिमता आकार को धारण करते हैं। उस बुद्धि के द्वारा सर्वगत अधिष्ठान रुद्र को प्रसिद्ध करते हैं। उसी चेतन के द्वारा पँचवृत्ति रूप से प्रकाश पानेवाले प्राण हैं।।ऋग्वेद 5.52.16।।

#### असुर महाप्रज्ञावान रुद्र

जे जिज्ञरे दिव ऋष्वा संजक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः। पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्वानो नद्रप्सिनो घोर वर्पसः।। ।।ऋग्वेद 1.64.2।।

इस ऋचा में पुनः रुद्र को "असुर" से संबोधित किया गया है। यह पुनः लिख रहे हैं कि ऋग्वेद में अधिकांश देवों को असुर कहा गया है। असुर का अर्थ दैत्य, दानव नहीं हो कर महाबलवान्, महाशक्तिवान्, महाचेतनावान्, महाप्रज्ञावान्, महासाम्थर्यवान् आदि का सूचक है (पौराणिक काल में असुर—राक्षसों, दानवों का सूचक बना।)। वायुरूप रुद्र के मरुत् पुत्र, अन्तरिक्ष माता से उत्पन्न हुए। वे मरुत् सूर्य के समान प्रकाशवाले, सुदर्शन, निर्मल, पापरिहत, बलवान वर्षाने वाले हैं। वे रुद्र पुत्र उपासकों पर प्रसन्न होनेवाले और शत्रुओं के लिये भयानक रौद्र देहधारी हैं।।ऋग्वेद 1.64.2।।

### रुद्र से सुरक्षित द्यावा पृथिवी

प्रयेशम्भन्ते जनयोन सप्तयो यामन् रुद्रस्य सुनवः सुदंससः। रोदसीहि मरुत श्चक्रिरे वृधेमदन्ति वीरा विदयेषु घृष्वयः।। ।।ऋग्वेद 1.85.1।।

रुद्र के पुत्र मरुत् उत्तम कर्म करनेवाले, शत्रुओं का संहार करनेवाले हैं। उन्होंने द्यौ पृथिवी को सुरक्षित बनाया है। ये सुदर्शन, सुसंस्कारक, संस्कृतिवान् मरुत् आभूषणों से सुशोभित यज्ञ में यजमान की रक्षा करते हैं। इनकी गति अति शीघ्र है। ये मरुत् शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस ऋचा का आशय है कि द्यावा पृथिवी रुद्र से सुरक्षित है।।ऋग्वेद 1.85.1।।

### रुद्र पुत्र के चमकते आभूषण

द्यावो नस्तृभि श्चितयन्त खादिनो व्य 1 भ्रियान द्युतयन्त वृष्टयः। रुद्रोयद्धो मरुतो रुक्म वृक्षसो वृषा जनिपृश्न्याः शुक्रऊधनि।। ।।ऋग्वेद 2.34.2।।

हे मरुतो! आपको नक्षत्रों से युक्त अन्तरिक्ष के शुद्ध स्थानों में वर्षारूप ऐश्वर्यवान् वायुरूप इन्द्र ने जब उत्पन्न किया, उस समय आप द्यौ के समान प्रकाशित होते हुए, वर्षा करनेवाले हो। मरुत् ने हाथों में कंकण, वक्षस्थल पर सुवर्णहार धारण किये हैं। मरुत् के आभूषण विद्युत् की तरह चकाचौंध करते हैं। वायुदेह धारी मरुत् अन्तरिक्षचारी हैं। ऋग्वेद 2.34.211

#### रुद्र : नित्य तरुण

अज्येष्ठासो कनिष्ठा सएते संभ्रातरो व्रवृधुः सौ भगाय। युवा पिता स्वपा रुद्रएषां सुदुघा पृश्निः सुदिनामरुद्रभ्यः।। ।।ऋग्वेद 5.60.5।।

एक साथ ही जन्मवाले, समभाववाले, सभी मरुत् भाई हैं। जगत् के सौभाग्य वृद्धि के लिये उत्तम कर्म करनेवाले एवं शत्रुओं को पराजित कर वृद्धि पानेवाले इन मरुतों का पालन करनेवाला नित्य तरुण रुद्र है। मरुतों के पोषण के लिये सुन्दर मधुरूप दूध देनेवाली, उत्तम प्रकाशवाली नाना वर्ण की रश्मिवाली सूर्यमण्डल माता है। सूर्य का नाम ही पृश्नि है। श्रुति में कहा है: "असौवा आदित्यो देव मधु।" स्मरण रहे कि वायु एवं सूर्यमण्डल का स्वामी रुद्र है।।ऋग्वेद 5.60.5।।

> रुद्र पुत्र मरुत् शक्ति वृद्धिकर्त्ता तं वृधन्त मारुतं भ्राजदृष्टिं रुद्रस्यसूनुं हवसाविवासे। दिवःशर्धाय शुचयोमनीषा गिरयो नापउग्रा अस्पध्रन्।। ।।ऋग्वेद 6.66.8।।

आकाश के निवासी, मेघों के समान व्यापक, शुद्ध अन्तःकरणवाले, महाबलयुक्त रुद्र के पुत्र शत्रुओं से स्पर्धा करनेवाले एवं विजययुक्त पानेवाले तेजस्वी हैं। हम हमारी शक्ति की वृद्धि के लिए मरुत् गण समूह की स्तुति द्वारा उपासना करते हैं।।ऋग्वेद 6.66.8।।

रुद्र पुत्र : कर्मक्रियामय मरुत् कईं व्यक्ता नरः सुनीळा रुद्रस्य मर्या अधास्वश्वाः।। ।।ऋग्वेद 7.56.1।।

ये अधिदैव रूप से मरुत् हैं। वे ही अध्यात्म प्राण रूप से दशेन्द्रियों के सिहत मन बुद्धि के आकार में प्रगट हुए। अपने—अपने प्रत्येक कार्य को करने में एक समान स्थानवाले, स्थूल देहमय अश्वारुढ़ रुद्रपुत्र व्यापक मरुत् हैं। "कार्यात्मक स्थूल शक्ति ही मरुत्" है। कर्म क्रियामय मरुत् ही रुद्र पुत्र हैं। ऋग्वेद 7.56.1।।

रुद्रगण: तीनों लोकों में वास आनोरुद्रस्य सूनवो नमन्तामद्या हुतासो वसवोऽ धृष्टाः। यदीमर्भे महति वाहितासो वाधे मरुतो आव्हाम देवान्।। ।।ऋग्वेद 6.50.5।।

देवदैत्यों के युद्ध स्थल रूप अन्तरिक्ष और द्युलोक में रुद्र के निर्भय पुत्र मरुत् अधिकाधिक हैं। इन दोनों लोकों की अपेक्षा भूलोक में मरुत् स्वल्प अवस्थित हैं। इन तीनों लोको में बसनेवाले मरण धर्म से रहित अमर देवताओं का हम इस यज्ञ में आवाहन करते हैं। वे हमारे बुलावे पर आवें। अतः यह स्पष्ट है कि तीनों लोकों में रुद्रगण वास करते हैं। ऋग्वेद 6.50.5।।

### रुद्र पुत्र आरोग्यकर्त्ता

एषः स्तोमो मारुतं शर्वो रुद्रस्य सूनूँ युवन्यूँ रुद्रश्याः। कामो राये हवते मास्वस्त्युपस्तुहि पृष दश्वाँ अयासः।। ।।ऋग्वेद 5.42.15।।

हमारे द्वारा सम्पादित दिव्य स्तोत्र रुद्रपुत्र मरुतों के जलरूप प्रसन्नता को करनेवाला होवे। परस्पर मिले हुए, तारागणरूप, नाना बिन्दुओंवाले, अन्तरिक्षवासी, आवाहन करने पर सहज आनेवाले, रुद्र के पुत्रों की निरंतर शुद्ध स्तुति कर। हे चंचल चित्त! अति आरोग्य सुख, पशुधन (अज, भेड़, अश्व, गो आदि) आदि प्रजा के लिए मेरे को संयुक्त कर। यह उल्लेखनीय है कि सप्त भाग में उनचास (49) मरुत हैं : "सप्त गणावै मरुतः।" "त्रिसप्तासो मरुतः।" "त्रिर्वे सप्तसप्त मरुतः।" ।।ऋग्वेद 5.42.15।। (विवरण : वायुविद्या)

द्यावा पृथिवी के दिव्य रक्षक : रुद्रपुत्र मरुत् यथा रुद्रस्य सूनवो दिवोवशन्त्यसुरस्य वेधसः। युवानस्तथे दसत्।।ऋग्वेद 8.20.17।।

सर्वज्ञ अधिष्ठान सर्व उपाधि से शून्य परमेष्ठी रुद्र के पुत्र, पिता की भांति, नित्य तरुण मरुत् हैं। वे आकाश की जिस प्रकार रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भूमि की रक्षा करते हैं। अर्थात् मरुत् द्यौ एवं पृथिवी के दिव्य रक्षक हैं। उपासकों के दुःखों को सुख करके आच्छादन करनेवाले रुद्र की माया से यह चराचर प्रगट् हो रहा है: "वरुणस्य मायया।"।।ऋग्वेद 8.20.17।। यहाँ रुद्र वरुणवाचक है।

रुद्रपुत्र : सर्वत्र वर्षाकर्त्ता

मिमातु द्यौ रदिति वींतयेनः सन्दनु चित्रा उषसो यतन्ताम्। आचुच्थवुर्दिव्यकोशभेत ऋषे रुद्रस्य मरुतो गृणानाः।।

द्यावा पृथिवी हमारी रक्षा के लिये सुख उत्पन्न करे। चित्र— विचित्र प्रकाश के दान करनेवाली उषायें उत्तम प्रकाश को फैलायें। सर्वदर्शी रुद्र के पुत्र मरुत् देवता स्तुति से प्रसन्न होकर आकाशीय जलयुक्त मेघ को सर्वत्र वर्षायें।।ऋग्वेद 5.59.8।।

> रुद्रपुत्र मरुत् : प्रकाशित, अप्रकाशित पापों की क्षमा ताँ आरुद्रस्यमी ळहुषो विवासे कुविन्नं सन्तो मरुतः पुनर्नः। यत्सस्वर्ता जिहीळिरे यदा विरवतदेनई महेतु राणाम्।।

मैं मोक्षज्ञान के सिंचन करनेवाले, सर्व दुःखहर्ता रुद्र के पुत्रों की उपासना करता हूँ। मरुत् देव से विनती है कि वे हमारे सन्मुख बारंबार पधारें। हम अप्रकाशित पाप, प्रकाशित पाप आदि के लिये क्षमा माँगते हैं, वे इन पर कोपायमान नहीं हों। मरुत् हम पर प्रसन्न होवें। ऋग्वेद 7.58.5।।

रुद्रपुत्र की माता अदिति पृथिवी

रुद्रस्य येमीळहुषः सन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधृविर्भरध्यै। विदे ही माता महो मही वा सेत् पृश्निः सुम्भे उगर्भमाधात्।।

।।ऋग्वेद ७.६६.३।।

समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेवाले, महावीर, महारुद्र के पुत्र मरुत् का सर्वदा, धारण पोषण करने में समर्थ हैं, उनकी सर्वज्ञ पृथिवी माता महासमर्थ है। अदिति उत्तम सुख के लिये सार को धारण करती है। उमा रूप माता (पृथिवी) और रुद्ररूप सविता पिता है। वेद के इस गुप्त रहस्य को जो जानता है, वही उपासक परम सुख पाता है।।ऋग्वेद 7.66.3।।

रुद्रपुत्र मरुत् : अतिज्ञानी प्रवृद्ध कर्मकर्त्ता घृषुं पावकं वनिनं विचर्षणि रुद्रस्य सूनुं हवसा गृणीमसी। राजस्तुरं तवसं मारुतं गणमृजीपिणं वृषणं सश्चताश्रिये।। ।।ऋग्वेद 1.64.11।।

रुद्रपुत्र मरुत् पवित्र वनवासी मुनियों से प्रेम करनेवाला है। ये अतिज्ञानी प्रवृद्ध कर्म को करनेवाला है। मरुत् उपासकों का आर्तनाद सुनकर तत्क्षण सन्मुख प्रगट होनेवाले हैं (यह गुण उन्हें पिता रुद्र से मिला है।)। मरुत् पापनाशक हैं। साथ ही उपासकों के समस्त मनोरथ पूर्ण करनेवाले और उनके शत्रुओं के संहारक हैं। मरुत् समूह के आश्रय के लिये आवाहन सिहत हिवयों से उपासना करो, हम प्रार्थना करते हैं। संहिता के अनुसार सभी देवताओं का विशेषण मरुत् है। अध्यात्मरूप मनुष्य ही अधिदैव स्वरूप सभी देवता है। सर्वत्र एक परमेष्ठी रुद्र ब्रह्म ही अपनी माया से ओतप्रोत हो रहा है। उसके कार्य कारण की उपाधि ही अनेक नाम हैं।।ऋग्वेद 1.64.12।।

सोम रुद्र : सुखप्रद

सोमा रुद्रा धारये था मसूर्य प्रवामिष्टयारेमश्रुवन्तु। दमे दमे सप्तरत्ना दधाना शन्नो भूतंद्विपदेशं चतुष्पदे।। ।।ऋग्वेद 6.74.1।।

हे उमा (सोम) रुद्र! प्रत्येक घर में बलरूप ऐश्वर्य की स्थापना करो। जिस ऐश्वर्य के द्वारा प्रत्येक स्थान में पूर्ण विधि से यज्ञ सम्पन्न होवें। आप दोनों सात लोकों को धारण करते हो। ये हमारे दो पगवाले, चार पगवाले अर्थात् मानव, पशु, पक्षी के लिये अत्यन्त सुखरूप होवे। रुद्र सूर्यरूप से सात किरणों को और ब्रह्म रूप से सात लोकों धारण करते हैं।।ऋग्वेद 6.74.1।।

#### महामारी नाशक सोमरुद्र

सोमारुद्रा विवृहतं विषृची मभीवा यानो गयमाविवेश। आरेबाधेयां निर्ऋतिं पराचै रस्मे भद्रासौ श्रवसा निसन्तु।।

हे सोम रुद्र! आप हमारा आर्तनाद सुनने की कृपा करें। हमारे घर में महामारी, रोग घुस आया है। आप उस महामारी का नाश करो। इसके अलावा हमारे घर से दरिद्रता को निकाल बाहर करें। आप दया करें! हमें पशुधनमय सुख, अन्न, वस्त्र आदि प्राप्त होवें।।ऋग्वेद 6.74.2।।

रुद्र : माया बन्धन निर्मुक्तिकर्त्ता तिग्मा युधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमरुद्रा विहसुमृळ तंनः। प्रनो मुंचतं वरुणमय पोशाद् गोपायतं नः सुमनस्य माना।।

हे उमारुद्र! आप दोनों तीक्ष्ण धनुष्यबाण धारण करनेवाले और सर्व शत्रुओं को विजित करनेवाले हैं। आप उत्तम मन वाले, उत्तम सुख स्वरूप एवं सभी सुख प्रदाता हो। आप इन लोकों में हमें सभी प्रकार के (अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक) सुख प्रदान करो। रुद्र! हमें सृष्टि, स्थिति, प्रलय की माया के बंधन से निर्मुक्त करो। हे सोमरुद्र! जब तक देह रहे, तब तक पालन करो। "महेश्वर रुद्र की विकारी माया बन्धन का हेतु है। वहीं निर्विकारी माया ही मोक्ष का हेतु है। उमारुद्र की कृपा होना ही रुद्र की दैवी माया का दूर होना है।" ।।ऋग्वेद 6.74.4।।

> सोमरुद्र : निरंजन कर्त्ता सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूषु भेषजा निधत्तम्। अवस्यतं मुंचतं यन्नो अस्तितनूषु वद्धं कृतमेनो अस्मत्।। ।।ऋग्वेद 6.74.3।।

हे उमा महेश्वर (सोमरुद्र)! आप हमारी देह के अंगों में सब सुखों की स्थापना करो। हमारे अवयवों में व्याप्त पाप को निकाल बाहर करो। आप उस पाप से हमें छुड़ाकर निरंजन करो।।ऋग्वेद 6.74.3।।

रुद्रात्मक अग्ने : मेघ जल शोधक तषश्रिये मरुतोमर्जयन्त रुद्रयते जनिमचारु चित्रम्। पदंयद्विष्णो रूपमं निधायि तेनपासी गुह्यं नामगोनाम्।। ।।ऋग्वेद 5.3.3।।

हे रुद्रात्मक अग्ने! आपके सौन्दर्य के लिये मरुत् मेघों के जल को शुद्ध करते हैं। आपके सुन्दर अद्भुत विद्युत्रूप का जन्म होता है। विद्युत् सूर्य के समान रूपवान् है और अदृश्य रूप में निरंतर स्थित है। आप (रुद्र) उस प्रलयंकर विद्युत् से हमारी रक्षा करो।।ऋग्वेद 5.3.3।।

रुद्र : पोषक, रक्षक त्वमग्ने रुद्रो असुरो महोदिवस्त्वं शर्घो मारुतं पृक्षईशिते।

### त्वं वातैररुणैर्यासि शंगयस्त्वं पूषाविधतः पासिनुत्मनः।। ।ऋग्वेद 2.1.6।।

हे सर्वव्यापक देव! आप महाद्युलोक—परमव्योम—महा आकाश अवस्थित सर्वशक्तिमान रुद्र हो। आप प्राण सम्बन्धी बल को धारण करनेवाले अन्न के स्वामी हो। आप प्रचण्ड वेगवाले रक्तवर्ण के अश्वों के रथ में विराजमान होकर पधारते हो। आप ही सुख चाहनेवाले उपासक का पोषण एवं रक्षा करनेवाले हो।।ऋग्वेद 2.1.6।।

### रुद होतारं

आवो राजानं मध्वरस्य रुद्रंहोतारं सत्ययजं रोदस्योः। अग्निं पुरातनयित्नो रचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्।। ।।ऋग्वेद ४.३.१।।

द्यावा पृथिवी के मध्य में प्रत्यक्ष पूजनीय सूर्यमण्डल देहधारी यज्ञ का स्वामी संवत्सररूप, धनुष्य से बारह माह रूप बारह बाणों को छोड़कर, प्राणियों का संहाररूप हवनकर्त्ता सर्वव्यापक रुद्र को, वज्रपात के समान भयानक मरण से प्रथम अपना उद्धार करने के लिये, आप सब मनुष्य कर्म, उपासना ज्ञान के द्वारा प्रसन्नता से प्राप्त करो।।ऋग्वेद 4.3.1।।

रुद्र : द्यौ से उपासक पालनकर्ता स्तोमं वो अद्यरुद्राय शिक्वसे क्षयद्वीराय नमसादि दिष्टन। येभि शिवः स्ववाँ एवयातभिर्दिवः सिषक्ति स्वयशानिकामभिः।।

अश्वरूप रिश्मयों के द्वारा आनेवाले मरुतों के पिता रुद्र अपनी महिमा से व्यापक कीर्तिवाले हैं। सुख स्वरूप रुद्र द्यौ से ही उपासकों का पालन करते हैं। हे मानुषो! आप इस दुर्लभ मनुष्य देह में ही, नियत कामना करनेवाले मरुतों सिहत शत्रु संहारक, युद्ध में सर्वसमर्थ रुद्र को प्रसन्न करने के लिये नमन सिहत स्तुतियाँ अपर्ण करो।।ऋग्वेद 10.92.9।।

रुद्र : स्तुति से प्रसन्न

इमा रुद्राय स्थिर धन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधान्ने। अषाळहाय सहमाना वेधसे तिग्मायुधाय भरता शृणोतुनः।। ।।ऋग्वेद 7.46.1।।

दृढ़ धनुष्यधारी, पवन वेग से बाण चलानेवाले, सर्वशक्ति सम्पन्न, स्वतंत्र, अपराजेय, दुर्धर्ष योद्धा, शत्रु के सामने जाकर युद्धघोष करनेवाला विश्वकर्ता, शत्रुओं को भयाक्रान्त करनेवाले, त्रिशक्ति आयुध (त्रिशूल) (तीन बाण, त्रिफल शर) धारण करनेवाला रुद्र देव हैं। रुद्र को प्रसन्न करने के

निमित्त हे होताओं, इन स्तुतियों का स्तवन करो। जिससे वह हमारी विनती सुनें।।ऋग्वेद 7.46.1।।

रुद्र : भूस्वर्ग कैलासासीन सिहक्षयेण क्षम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतित। अवन्नवन्ती रूपनो दुरश्चरा नमीवो रुद्र जासुनो भव।। ।।ऋग्वेद 7.42.2।।

रुद्र सत्यलोक—परमेष्ठीलोक—ब्रह्मलोक—परमव्योम में विराजमान है। रुद्र पृथिवी के शीर्ष भागमय (पृथिवी के ब्रह्मलोक) कैलास में सर्वेश्वर्य सम्पन्न अवस्थित है। मायिक देहधारी रुद्र का दिव्य स्वरूप अलौकिक प्रकाशवान् है। हे भूस्वर्ग अर्थात् कैलासवासी रुद्र! आप हमारी प्रजाओं का पालन करते हुए हमारे आवास की यज्ञशाला में पधारने का अनुग्रह करो। हम आपको हिव नमस्कार के सिहत जल तर्पण करते हैं। आप यहाँ व्याप्त रोगों को नष्ट कर आरोग्यता प्रदान करें।।ऋग्वेद 7.42.2।।

रुद्र : विद्युत् वज् एवं रोगहर्ता याते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि क्ष्मया चरति परिसा वृणक्तु नः। सहस्रंते स्विपवात भेषजमानस्तोके षुतनयेषुरीरिषः।। ।।ऋग्वेद 7.46.3।।

हे रुद्र! आपकी अग्निमय विद्युत् शक्ति (विद्युत् वज्र) पृथिवी पर वज्रमयशस्त्र की तरह सर्वत्र विचरती है। यह अग्नि विद्युत् वज्र हमें सर्वत्र त्यागे (हिंसा नहीं करे)। हे प्राणशक्ति के आधार रुद्र! आपके पास असंख्य ओषिध हैं। उनको हमारे अतिशिशुओं, कुमारावस्थावालों आदि में स्थापन करो। रोग रूप जड़-मूल से नष्ट करो।।ऋग्वेद 7.46.3।।

रुद्र : मायारूप कोप बन्धन से मुक्ति मनोवधीरुद्रमापरदामाते भूमिप्रसितौ हीळि तस्य। आनो भज वर्हिषि जीवशंसते यूयंपात स्वस्ति भिःसदानः।। ।।ऋग्वेद 7.46.4।।

हे रुद्र! हमारा संहार नहीं करें। साथ ही हम पर सदैव कृपा करें, त्याग नहीं करें। हम उपासक आपके मायारूप कोप बन्धन में नहीं फंसें। सभी मनुष्यों द्वारा पूजनीय यज्ञ में हम सहभागी बनें। हे रुद्र! आप एवं देवता, हमें उत्तम सुख सदैव प्रदान करने की कृपा करें।।ऋग्वेद 7.46.4।।ऊँ।।



### ऋग्वेदीय रुद्र : षष्ठ

। ब्रह्म सहायताकर्त्ताः; रुद्र—यज्ञामन्त्रणः; रुद्र : द्युलोक पृथिवी कँपानेवालेः; रुद्रपुत्र मरुत् : सोम प्रस्तुतिः; तीन केशी : चेतन ब्रह्मः; असुर रुद्रः रुद्र : पृथिवी उदर से मरुत् उत्पत्तिः; रुद्र—सविता रुप : नियम अउल्लंघनीयः; अग्नि रुद्र रूपः; रुद्र के प्रतिः; प्राणदाता रुद्रः मरुत : गो माता, रुद्र पिताः; वरुण रुद्र रूपः; रुद्र : मंगलमूर्तिः; रुद्रपुत्र : महान संग्रामामन्त्रणः; रुद्र के पृथिवीपुत्र मरुतः; अग्नि रुद्र भेदः; महान रुद्रः रुद्रादि शान्ति मन्त्रः; रुद्र : अन्नदाताः; प्रातः : रुद्रादि उपासनाः; रुद्र आश्रय में मरुतः; रुद्र उपासनाः; मुनि सखा इन्द्र (रुद्र)ः; रुद्रपुत्र मरुतानुकूल आचरण होः; उपासना विधान : गोपन अर्चनाः; रुद्र : सुख कर्त्ताः; रुद्रादि : यज्ञ स्तोत्रों से प्रसन्न चित्तः; रुद्रपुत्र अश्विनौः; देवसेना अग्रणी रुद्रपुत्र मरुतः; रुद्र के प्रति।।

### ब्रह्म : सहायता कर्त्ता सुरुपकृत्नुमूतये सुदुघामिवगोदहे। जुहूमसि द्यविद्यावि।। ।।ऋग्वेद 1.4.1।।

जिस प्रकार दूध दुहने के समय गायों को बुलाते हैं, उसी प्रकार उत्तम रूप प्रदान करनेवाले ब्रह्म (इन्द्र ब्रह्मवाचक) को सभी अपनी सहायता के लिये बुलाते हैं।।ऋग्वेद 1.4.1।।

#### रुद्रः यज्ञामन्त्रण

जराबोध तद् विविड्दि विशेविशे यज्ञियाय। स्तोम रुद्राय दृशीकम्।।ऋग्वेद 1.27.10।।

हे स्तुति से जाग्रत होनेवाले रुद्र देव! इस यज्ञ में प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिये सुन्दर उत्तम स्तोत्र पाठ किया जाता है, अतः आप इस यज्ञ में पधारें। यह सबसे उल्लेखनीय है कि पशुपित रुद्र सर्वकल्याण—लोकहित यज्ञ से प्रसन्न होते हैं।।ऋग्वेद 1.27.10।।

रुद्र : द्युलोक, पृथिवी कँपानेवाले युवानो रुद्रा अजरा अभोग्घनो ववक्षुरिधगावः पर्वता इव। दृव्हा चिद् विश्वा भुवनानि पार्थिवा य च्यावयन्ति दिव्यानि मज्मना।।ऋग्वेद 1.64.3।। सदैव नित्य तरुण, वृद्धावस्था से अछूते, अनुदार एवं कृपणों को दूर रखनेवाले, प्रतिपल बिना रुके आगे बढ़नेवाले, अपने स्थान पर पर्वत की भांति अटल अडिग खड़े रहनेवाले, शत्रुओं को रुलानेवाले (रुद्रस्वरूप), वीरों को सम्पूर्ण सहायता पहुँचाने के लिये हमेशा (रुद्र) सिद्ध रहते हैं। द्युलोक एवं पृथिवी पर सुदृढ़ से सुदृढ़, स्थिर विद्यमान का ये (रुद्र) अपने बल से हिला देते हैं। रुद्र से तीनों लोक थर—थर काँपते हैं। उस स्थिति में शत्रुओं (आंतरिक, बाह्य) की इनके सामने क्या बिसात है?।।ऋग्वेद 1.64.3।।

रुद्रपुत्र मरुत् : सोम प्रस्तुति

घृषुं पावकं विननं विचर्षणि रुद्रस्य सूनुं हवसा गृणीमसी। रजस्तुरं तवसं मारुतं गणमृजीषिणं वृषणं सश्चत श्रिये।। ।।ऋग्वेद 1.64.12।।

महासमर में चतुराई पूर्ण कौशल से अपना कर्तव्य निर्वहन करनेवाले, शुद्ध पवित्र आचरणवाले, अरण्य में विचरण कर्ता, विशेष ध्यानपूर्वक सोच विचारकर हलचलों का सूत्रपात करनेवाले महावीर रुद्र के पुत्र वीर मरुत् हैं। हम रुद्रपुत्र मरुतों की सराहना के लिये स्तुति करते हैं। हम मरुत् समुदाय को बलिष्ठ, पराक्रमी दिव्य सोम अपनी समृद्धि के लिये प्रस्तुत करते हैं।।ऋग्वेद 1.64.12।।

### तीन केशी : चेतन ब्रह्म

त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्। विश्वमेको अभि चष्टे शचीभिर्ध्वाजिरेकस्य ददृशे न रूपम्।। ।।ऋग्वेद 1.164.44।।

इस ऋचा में "केशिन्" का अर्थ किरण अथवा महाप्रज्ञावान्, महाचैतन्यवान्, महासामर्थ्यवान् लेना अधिक उपयुक्त है। अग्नि, वायु आदित्य तीनों महाप्रज्ञावान हैं (अग्नि, वायु, आदित्य रुद्रस्वरूप हैं।)। श्री सायणाचार्य ने केशी को लाक्षणिक रूप में लिया है, केशी का अर्थ सूर्य किया है। निरुक्त में कहा है कि "केशी केशा रश्मयः। तैस्तद्वान्।।" (प्रकाशनाद्वा...... केशीदम् ज्योतिरुच्यत इत्यादित्यम् आह)। अग्नि वर्षभर में एक बार यज्ञ में प्रज्ज्वलित होती है। अर्थात् वर्षारंभ में एक बार यज्ञाग्नि प्रज्ज्वलित की जाती है और सतत प्रज्ज्वलित रहती है। उसी अग्नि से प्रतिदिन यज्ञ निष्यन्न होता है। दूसरे, आदित्य अपनी किरणों से सम्पूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है। तीसरा, वायु है। उसकी गति तो ज्ञात होती है पर उसका रूप दिखाई नहीं देता है। ये तीन केशी सर्वसामर्थ्यवान चेतन ब्रह्म हैं। यदि हम केशी को सूर्य का प्रतीक मानें, तो विद्युत् शक्ति—रूप रुद्र का सूर्य रूपी केशी से सम्बन्ध स्पष्ट होता

है। वैसे अग्नि, सूर्य एवं वायु तीनों रुद्रवाचक भी हैं। केशी का एक अर्थ जटाधारी भी होता है।।ऋग्वेद 1.164.44।।

#### असुर रुद्र

त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्घो मारुतं पृक्ष ईशिषे। त्वं वातैररुणैयौसि शंगयस्त्वं पूषा विधतः पासि नुत्मना।।

ऋग्वेद की इस ऋचा में पुनः रुद्र को असुर कहा गया है। "असु—रः" (असून् प्राणान् राति ददाति) प्राणों को देनेवाला प्राणदाता और महाप्रज्ञावान्, महासामर्थ्यवान् आदि है। महः दिवः असु—रः का अर्थ महान् द्युलोक से जीवनीशक्ति प्राण प्रदाता, वायु का नीचे उतर कर प्राणियों को जीवन देना है।

हे अग्ने! आप द्युलोक से प्राणों को देनेवाले हो। आप मरुतों का बल हो। आप अन्न के स्वामी हो। आप वायु के समान शीघ्रगामी लोहित वर्ण (रिक्तिम वर्ण) द्वारा कल्याणकारी के घर जाते हो। आप ही सबका पोषण करनेवाले हो। आप स्वयं कृपाकर मनुष्यों की हर प्रकार से रक्षा करें। इस ऋचा में अग्नि रुद्रस्वरूप है।।ऋग्वेद 2.1.6।।

> रुद्र : पृथिवी के उदर से मरुत् उत्पत्ति द्यावो न स्तृभिश्चितयन्त खादिनो व्य 1 भ्रिया न द्युतयन्त वृष्टयः। रुद्रो यद् वो मरुतो रुक्मवक्षसो वृषाजिन पृश्न्याः शुक्र ऊधिन।। ।।ऋग्वेद 2.34.2।।

सर्वशक्तिमान् रुद्र ने मरुतों का पवित्र पृथिवी के उदर में से निर्माण किया है। रुद्र मरुतों के जनक हैं। वीरों के आभूषण पहनने पर भी सुदर्शन महावीर मरुत् बहुत ही सौम्य सुसंस्कारित दिखाई देते हैं। इन मरुतों के आभूषण विद्युत् की भांति चकाचौंध करते हैं। मरुत् ही बल की वर्षा करनेवाले हैं।।ऋग्वेद 2.34.211

रुद्र सविता रूप : नियम अलंघनीय न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतमर्यमा न मिनन्ति रुद्रः। नारातय स्तमिदं स्वस्ति देवं सवितारं नमोभिः।। ।।ऋग्वेद 2.38.9।।

इस सविता देवता के नियम को इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा, रुद्र आदि भी नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसे में शत्रु उन नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। महातेजस्वी सविता देवता नियम के अनुसार कल्याण करता है। सविता देवता का गायत्री छन्द में मन्त्र है। "सविता देवता के मन्त्र को अज्ञानवश गायत्री मन्त्र कहा जा रहा है।" वैदिक सविता देवता एक प्रकार से आदि सूर्य अर्थात् सूर्य का उत्पत्तिकर्ता है। यह स्मरण रहे कि सविता के पूर्ण मन्त्र का पाठ नहीं किया जा रहा है (देखें — सूर्यविद्या ग्रन्थ)। इस ऋचा में सविता रुद्रवाचक है।।ऋग्वेद 2.38.9।।

### अग्नि ही रुद्र

अग्निंसुम्नाय दिधरे पुरो जना वाजश्रवसमिह वक्तबर्हिषः। यतसुचः सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं यज्ञानां साधदिष्टिमपसाम्।।

।।ऋग्वेद ३.२.५।।

प्रजाओं को बल देनेवाला, महातेजस्वी, समस्त विद्वानों—ब्रह्म जिज्ञासुओं का हितैषी, शत्रुओं को रुदित करनेवाला, श्रेष्ठतम कर्म करनेवाला एवं सभी की प्रत्येक कामनाओं को साकार करनेवाला रुद्र रूप अग्नि है। उसे हम अपने सुख के लिये हर कार्य में सर्वप्रथम स्थापित करते हैं। इस ऋचा में अग्नि को रुद्र कहा गया है।।ऋग्वेद 3.2.5।।

#### अग्नि रूप रुद्र

कद धिष्ण्यासु वृधसानो अग्ने कद वाताय प्रतवसे शुभंये। परिज्मने नासत्याय क्षे ब्रवः कदग्ने रुद्राय नृघ्ने।।६।। कथा महे पुष्टिंभराय पूष्णे कद् रुद्राय सुमखाय हविर्दे। कद् विष्णव उरुगायाय रेतो ब्रवः कदग्ने शरवे बृहत्यै।।७।। ।।ऋग्वेद 4.3.6.7।।

इन दो ऋचाओं में रुद्र अग्नि स्वरूपा हैं। इन दोनों ऋचाओं का आशय है कि अग्निस्वरूपा रुद्र, अपने उपासक से कोई पाप हो भी जाए तो भी वह भक्त की निन्दा नहीं करता है। उपासक के पाप की बात सबसे नहीं करता, अपितु उपासक भक्त को सुधारकर उसे तेज ही प्रदान करता है।।ऋग्वेद 4.3.6, 7।।

#### रुद्र के प्रति

अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्धः प्र यन्त मारुतोत विष्णो। उभा नासत्या रुद्रो अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त।। ।।ऋग्वेद 5.46.2।।

रुद्र, अश्विनौ, पूषा, भग एवं सरस्वती हमारी प्रार्थना सुनें और अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, मरुत्।दि हमें बल प्रदान करें।। ।।ऋग्वेद 5.46.2।।

#### प्राणदाता रुद्र

ते नो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतो जषन्त।

# नमोभिर्वा ये दधते सुवृक्तिं स्तोमं रुद्राय मीळहुषे सजोषाः।।

जो रुद्र के साथ मिलजुल कर, विनयपूर्वक उच्चारित स्तोत्रों को धारण करते हैं; मित्र, वरुण, इन्द्र, ऋभुक्षा, अर्यमा, मरुत् आदि हमारी स्तुतियों को सुनें।।ऋग्वेद 5.41.2।।

मरुत् : गो माता, रुद्र पिता

प्र ये में बन्ध्वेषे गां वोचन्त सूरयः पृष्टिन वोचन्त मातरम्। अधा पितरमिष्मिणं रुद्रं वोचन्त शिक्वसः।।ऋग्वेद 5.52.16।।

इस ऋचा में पृष्टिन भूमि माता है। सूरयः का अर्थ ज्ञानी वीर है। (रुद्र पुत्र) मरुतों ने कहा कि गो और भूमि हमारी माता और सर्वज्ञ रुद्र पिता है।।ऋग्वेद 5.52.16।।

#### रुद्र वरुण रूप

पात नो रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा। तुर्याम दस्यून तनूभिः।।ऋग्वेद 5.70.3।।

इस ऋचा में वरुण एवं मित्र रुद्रस्वरूप हैं। हे शत्रुओं को रुलानेवाले वरुण एवं मित्र! आप उत्तम साधनों से हमारा पालन करो। साथ ही उत्तम साधनों से हमारी रक्षा करो। हम भी अपने स्वस्थ शरीरों से दुष्टों का नाश करें।।ऋग्वेद 5.70.3।।

### रुद्र : मंगलमूर्त्ति

प्रजावतीः सूयवसं रिशन्तीः शुंद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः। मा वः ईशत माघशंसः परि वो होती रुद्रस्य वृज्याः।। ।।ऋग्वेद 6.28.7।।

हे गो! आप बछड़ेवाली हो। आप सुन्दर घास खाती रहें और उत्तम जलाशय का निर्मल शुद्ध मधुर जल पीती रहें। आपकी गोशाला सुरक्षित हो। आप कभी भी पापी के अधीन नहीं होंवे। आकाशीय विद्युत् अर्थात् रुद्र का शस्त्र गो से दूर रहे। मंगलमूर्त्ति रुद्र गो की रक्षा करे।।ऋग्वेद 6.28.7।।

रुद्रपुत्र : महान् संग्राम आमन्त्रित

आ नो रुद्रस्य सूनवो नमन्तामद्या हूतासो वसवोऽधृष्टाः। यदीमर्भे महति वा हितासो बाधे आव्हाम देवान्।।

।।ऋग्वेद ६.५०.४।।

रुद्रपुत्र सबका निवास कराते हैं। साथ ही ये अहिंसित रहते हैं। हम आज उन रुद्र पुत्रों—मरुतों को हमारे पास महायुद्ध में सहयोगार्थ आमन्त्रित करते हैं।।ऋग्वेद 6.50.4।।

### रुद्र का महामाता पृथिवीपुत्र मरुत्

रुद्रस्य ये मीळहुषः सन्ति पुत्रा यांश्चो न दाधृविर्भरध्यै। विदे हि माता महो मही पा सेत् पृश्निः सुभवे 3 गर्भमाधात्।। ।।ऋग्वेद 6.66.3।।

रुद्र के पुत्र मरुत् महायोद्धा और स्नेहास्पद हैं। पृथिवी इनका भरण पोषण करती है। महायोद्धाओं की माता होने से पृथिवी को बड़ी माता (महामाता) कहते हैं। यही मातृरूपा पृथिवी सबका भरण पोषण करने के उद्देश्य से धान्य रूपी गर्भ धारण करती है।।ऋग्वेद 6.66.3।।

अग्नि रुद्र भेद : महान् रुद्र

इन्द्रं नो अग्ने वसुभिः सजोषा रुद्र रुद्रेभिरा वहा बृहन्तम्। आदित्येभिरदितं विश्वजन्यां बृहस्पतिमृक्वभिर्विश्ववारम्।।

।।ऋग्वेद ७.१०.४।।

प्रजाओं में निवास करनेवाले को "वसु" कहते हैं। इन वसुओं का राजा इन्द्र है। रुद्र शत्रुओं को रुलानेवाले को कहते हैं। उनका अधिपति "महारुद्र" है। "अदिति प्रजा को कहते हैं।" अतः प्रजा को नष्ट नहीं करना चाहिये। इस अदिति रूपी प्रजा के राजा आदित्य (सूर्य) है।" "राजा चुना हुआ होता है, इसलिये उसे प्रजा का पुत्र भी कहा जाता है।" ब्रह्मज्ञ ज्ञानी बृहस्पति है। इस प्रकार जगत् में रुद्र, वसु, बृहस्पति, अदिति एवं आदित्य सभी देवता विद्यमान हैं। वसुधन का नाम होने से धन का देवता है। रुद्र महावीर एवं बृहस्पति ज्ञानी है। ये सभी (देवता) मिलकर यज्ञ करते हैं।।ऋग्वेद 7.10.4।।

#### रुदादि शान्ति मन्त्र

शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंस,। शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं नस्त्वष्ठा गाभिरिह शृणोतु।।

।।ऋग्वेद 7.35.6।।

इस ऋचा के देवता विश्वेदेवाः और ऋषि मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ है। हमें इन्द्र अष्ट वसुओं के साथ युक्त होकर शान्ति दे। वरुण देवता द्वादश आदित्यों से संयुक्त होकर हमें शान्ति दे। ग्यारह रुद्र हमारे लिये शान्तिप्रद होवें। सृजनकर्त्ता (वायु देवता के श्वसुर) त्वष्टा देवशक्तियों के साथ हमारे स्तोत्र सुनें।।ऋग्वेद 7.35.6।।

रुद्र : अन्न प्रदाता

यजन्ते अस्य सख्यं वयश्च नमस्विनः स्व ऋतस्य धामन्। दि पृक्षो वावधे नृभिः स्तवान इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठम्।। ।।ऋग्वेद 7.36.5।। ज्ञानीजन रुद्र से मित्रता के लिये यज्ञ करते हैं। रुद्र उन्नित देनेवाला और दुष्टों को रुलानेवाला है। यह परमेष्ठी रुद्र स्तुति, यज्ञादि से प्रसन्न होकर उपासक को अन्न—धान्य प्रदान करता है। इस रुद्र के लिये यह प्रियकर स्तोत्र है।।ऋग्वेद 7.36.5।।

प्रातः : रुद्रादि उपासना

प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विनां। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुधेम।।

।।ऋग्वेद ७.४१.४।।

प्रातःकाल तेजस्वी अग्नि को बुलाते हैं। ऐश्वर्यवान् इन्द्र का आवाहन करते हैं। मित्र की तरह हितकारी सत्य के रक्षक, वैदिक देवों के सम्राट वरुण एवं मित्र को आमन्त्रित करते हैं। सर्वज्ञ ब्रह्मणस्पति; पोषक पूषा; भग; देव चिकित्सक दोनों अश्विनी कुमार आदि की उपासना करते हैं। हम अरिहन्त रुद्र की प्रसन्नता के लिये स्तुति करते हैं। ।।ऋग्वेद 7.41.1।।

### रुद्र आश्रय में मरुत्

क ई व्यक्ता नरः सनीळा। रुद्रम्य मर्या अधा स्वश्वाः।|ऋग्वेद 7.56.1।|

अरिहन्त सर्वशक्तिमान सर्वव्याप्त एक ही रुद्र के अधिष्ठान में (मरुत्) रहते हैं। इन दिव्य मरुत् गण के पास अति उत्तम अश्व (अध्यात्मिक अर्थ) हैं। ये सर्वपरिचित वीर—मरुत् हैं।।ऋग्वेद 7.56.1।।

#### रुद्र उपासना

तदिद् रुद्रस्य चेतति यव्हं प्रत्नेषु धामसु। मनो तत्रा वि तद् दधुर्विचेतसः।।ऋग्वेद 8.13.20।।

ज्ञानी जन जहाँ (रुद्र में) मन लगाते हैं, वहीं रुद्र का वह ही महान बल लोकों में सुविख्यात हो रहा है। अर्थात् रुद्र सत्ज्ञान, सनातनज्ञान, ब्रह्मज्ञान के अधिष्ठाता हैं।।ऋग्वेद 8.13.20।।

### मुनि सखा इन्द्रवाचकरुद्र

वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणांऽसत्रं सोम्यानाम्। द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा।।

।।ऋग्वेद ८.१७.१४।।

हे वास्तोष्पति (गृह देवता)! हमारे आलय के स्तम्भ दृढ़ हों, और हमारे यहाँ प्रतिदिन यज्ञ—सद्कर्म—ज्ञानयज्ञ होता रहे। हमारे आलय में सभी के शरीरों की रक्षा हो। उसमें प्राचीन पुरों का विध्वंस करनेवाला इन्द्र अर्थात् रुद्र वास करे। रुद्र सोमपान कर्त्ता मुनियों का सखा है। ऋग्वेद में मुनि का अर्थ उत्तेजित, अभिप्रेरित अथवा उन्मत्त है। तपस्वियों का वर्ग विशेष मुनि है (मन् + इन्, उच्चै मनुते जानाति यः)। यहाँ इन्द्रवाचक रुद्र को त्रिपुर संहारकर्त्ता और चेतनावान, मननशील मुनियों का मित्र घोषित किया है।।ऋग्वेद 8.17.14।।

### रुद्रपुत्र मरुतानुकूल आचरण हो

यथा रुद्रस्य सुनवो दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः। युवानस्तथेदसत्।।ऋग्वेद 8.20.17।।

दूसरों की रक्षा के लिये जीवन दाव पर लगानेवाले नित्य तरुण मरुत् गण हैं। अर्थात् मरुत् परम परोपकारी एवं करुणामय हैं। ये महावीर रुद्र के पुत्र हैं। उनसे करबद्ध विनती है कि वे हमारे समीप ही आ जायें। हमें उनका अनुग्रह प्राप्त होवे। हमारा आचरण भी उनकी दृष्टि में अनुकूल एवं प्रिय होवे।।ऋग्वेद 8.20.17।।

> उपासना विधान : गोपन अर्चना ताविद् दोषा ता उषसि शुभस्पती ता यामन् रुद्रवर्तनी। मा नो मर्ताय रिपवे वाजिनीवसू परो रुद्रावति ख्यतम्।। ।।ऋग्वेद 8.22.14।।

इस ऋचा में अश्विनौ देव को रुद्र के पथ पर चलनेवाला कहा गया है। रुद्र से शत्रुओं का नाश करने और शत्रु को कभी उपासक का स्थान पता नहीं चलने देने की प्रार्थना की गयी है। ऋचा का आशय है कि सत्यधर्मा वीरों के मार्ग से गमन करो। सदैव शुभ का पालन करो। बल (भौतिक, दैविक, अध्यात्मिक) ही सर्वश्रेष्ठ धन है। शत्रु को अपने कार्यों की भनक नहीं लगने दो। अर्थात् ''उपासना एकान्त में गोपन ही करनी चाहिये। इसके अलावा अपना स्थान सुरक्षित रखो।'' ऋग्वेद के निर्देश अनुरूप लोक में साधना, उपासना, जप, मन्त्र यथासम्भव गुप्त करने का चलन हुआ।।ऋग्वेद 8.22.14।।

रुद्र : सुख कर्त्ता

इन्द्रो वसुभिः परि पानु नो गयमादित्यैर्ना अदितिः शर्म यच्छतु। रुद्रो रुद्रभिर्देवो मृळयाति नस्त्वष्टा नो ग्नाभिः सुविताय जिन्वतु।। ।।ऋग्वेद 10.66.3।।

वसुओं के साथ इन्द्र हमारे आवास की रक्षा करे। आदित्यों के साथ देव माताश्री अदिति हमें सुख दे। रुद्रपुत्र मरुतों के साथ देव शास्ता रुद्र हमें सभी भौतिक, दैविक, अध्यात्मिक सुख धन प्रदान करे। हमें त्वष्टा दैवी शक्ति से प्रसन्न करे। ।ऋग्वेद 10.66.3।।

रुद्रादि : यज्ञस्तोत्रों से प्रसन्नचित्त स्याम वो मनवो देववीतये प्रांच नो यज्ञं प्र णयत साधुया। आदित्या रुद्रा वसवः सुदानव इमा ब्रह्म शस्यमानानि जिन्वत।। ।।ऋग्वेद 10.66.12।।

मननशील मानव वंशज हम आपके लिये यज्ञों को रक्षा के लिये समर्पण करें। आदिकाल से प्रचलित हमारे मार्ग सर्वकल्याणप्रद, सर्वोन्नतिप्रद, सर्वमंगलमय आदि हैं। आपसे विनती है कि आप उन यज्ञों को अच्छी प्रकार सम्पन्न करने का अनुग्रह करो। हे रुद्रपुत्रों, आदित्यादि, वसुओं! आप उत्तम दान करनेवाले हो, आप इन उच्चारित स्तोत्रों से प्रसन्नचित्त हों।।ऋग्वेद 10. 66.13।।

अमृततुल्य हवि द्रव्य राजा : रुद्रादि

ते घा राजानो अमृतस्य मन्द्रा अर्यमा मित्रो वरुणः परिज्मा। कद्भदो नृणां स्तुतो मरुतः पूषणो भगः।।ऋग्वेद 10.93.4।।

सर्वस्तवित रुद्र, अर्यमा, मित्र, सम्राट वरुण, सर्वपोषक मरुत्, पूषादि सभी देव स्तुत्य हैं। ये रुद्रादि सभी को सुख प्रदान करें। ये समस्त अमृत समान हवि के राजा हैं।।ऋग्वेद 10.93.4।।

### रुद्रपुत्र अश्विनौ

उत नो रुद्रा चिन्मृळतामश्विना विश्वे देवासो रथस्पतिर्भगः। ऋभुवीज ऋभुक्षणः परिज्मा विश्ववेदसः।।ऋग्वेद 10.93.7।।

यहाँ देव चिकित्सक "अश्विनौ को शास्ता रुद्र पुत्र" नाम से सम्बोधित किया गया है। हमें रुद्रपुत्र अश्विनौ सुखी करें। उसी तरह रथपित पूषा, ऋभु, अन्नवान भग्, सर्वगामी वायु और समस्त देव हमें सुखी करें। समस्त ज्ञानों एवं भौतिक, दैविक, अध्यात्मिक धनों के स्वामी! महान विश्वेदेव! आप हमें सुखी करें।।ऋग्वेद 10.93.7।।

### देवसेना अग्रणी रुद्रपुत्र मरुत्

इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। देवसेनानामभिभंजतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्।।।। इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्ध उग्रम्। महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवो जयतामुदस्थात्।।।।। प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु। उग्राः वः सन्तु बाहवो ऽनाधृष्या यथासथ।।13।। ।।ऋग्वेद 10.103.8, 9, 13।।

शत्रुमर्दक एवं जयशील देवसेनाओं के अग्रभाग में महायोद्धा रुद्रपुत्र मरुत् जांय। इन्द्र देव सेनाओं का नायक है। सेना के आगे बृहस्पति, सोम, दक्षिणा एवं यज्ञ रहें।।8।। वैदिक देवों के सम्राट वरुण, सेनानायक इन्द्र, अजेय सेनानी रुद्रपुत्र मरुतों, आदित्यों आदि का सर्वोत्कृष्ट बल हमारा होवे। महामनस्वी, भुवनों को कँपा देनेवाले जगत् चालक, विजयी देवों का महाघोषनाद ऊपर उठने लगा।।9।।

दिव्य वीर योद्धाओं! आगे बढ़ो! शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। सेनानी इन्द्र आपको सुखी करे। आपकी भुजाएँ बलशाली हों। आप कभी पराजित नहीं होनेवाले होवो।।13।।ऋग्वेद 10.163. 8, 9, 13।।

#### रुद्र के प्रति

मयोभूर्वातो अभि वातूम्रा ऊर्जस्वतीरोषधीरा रिशन्ताम्। पीवस्वतीर्जीव धन्याः पिबन्त्वसाय पद्वते रुद्र मृळ।। ।।ऋग्वेद 10.169.1।।

सुखप्रद वायु गायों की ओर बहे। गोवंश बल देने वाली ओषधियों का रसास्वादन करें। वे उत्तम एवं आनन्ददायक जल ग्रहण करें। देव शास्ता रुद्र देव! गायों को अन्न—दुग्ध रूपी सुख दे।।ऋग्वेद 10.169.1।।ऊँ।।



# ऋग्वेदीय रुद्र सप्तम् रुद्रवैद्य दैव्य महाभिषक् रुद्र सुक्त

। मण्डल 1, सूक्त 43, 1—9। ऋषि : कण्वो घौरः । दिवता—रुद्रः ।।
कद्रुराय प्रचेतसे मीळहुष्टमाय तव्यसे ।
वोचेम शंतमं हृदे । । । ।
यथा नो अदितिः करत्पश्चे नृभ्यो यथा गवे ।
यथा तोकाय रुद्रियम् । । 2 । ।
यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्चिकेतति ।
यथा विश्व सजोपसः । । 3 । ।
गाथपितं मेधपितं रुद्रं जलाषभेषजम् ।
तच्छंयो सुम्नमीमहे । । 4 । ।
य शुक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते ।
श्रेष्ठो देवानां वसुः । । 5 । ।

शं नः करत्यर्वते सुगं मेषाय मेष्ये। नृभ्यो नारिभ्यो गवे।।६।। अस्मे सोम श्रियमधि निधेहि शतस्य नृणाम्। महि श्रवस्तुवि नृम्णम्।।७।। मा नः सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त। आ न इन्द्रो वाजे भज।।।।। यास्ते प्रजा अमृतस्य परिसम् धामन्नृतस्य। मूर्धा नामा सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः।।।।।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के इस सूक्त का प्रधान देवता "रुद्र" है। रुद्र के अन्तर्गत "सोम", "वरुण" एवं मित्र देवताएँ हैं। अप्रत्याशित रूप से इस सूक्त में "महावैद्य" "महाभिषक्" (चिकित्सक) को रुद्र रूप की संज्ञा दी गई है। "रुद् रोगः। तं द्राति गमयति नाशयति इति रुद्रः।।" वैद्य को रुद्र इसलिये कहा जाता है कि वह रोगों को दूर करता है। अर्थात् "रुद्र स्वयं महावैद्यनाथ" अथवा दैव्य महाभिषक् है। इस सूक्त में मित्रः का अर्थ हित चाहनेवाला, मापनेवाला, मान्य करनेवाला; वरुणः का अर्थ श्रेष्ठ, जलप्रेरक, जल आयोजना करनेवाला; सोमः का अर्थ ओषधि, वनस्पति; रुद्रियं का अर्थ ओषधः, जलाष भेषजः का अर्थ जलचिकित्सक वैद्य एवं स—जोषसः का अर्थ प्रीति से सेवा करनेवाला है।

ऋग्वेद में वैद्य के लक्षण—प्र—चेतस्, मीळहुष्टम, तव्यस्, हृद् एवं रुद्र वर्णित हैं। "प्र—चेतस्" का आशय उत्तम बुद्धि से युक्त, शुद्ध हृदय—विचार—मन वाला, वैद्य शास्त्र में पारंगत और उत्तम भाववाला है। "मीळष्हुष्टम" का अर्थ अन्तःकरण अत्यंत परोपकार से युक्त, ज्ञानी एवं अत्यंत उदार है। "तव्यस्" का तात्पर्य अत्यंत उत्साही, धैर्यशाली एवं विधायकी विचारवान् है। "हृद्" का अर्थ निर्दय, कठोर, शुष्क नहीं होना बल्कि बहुत दयालु, प्रेमयुक्त है। "रुद्र" शब्द का आशय व्याधि (रोग) को दूर करने में समर्थ है। दूसरे शब्दों में ऋग्वेद में अल्पज्ञानी, अज्ञानी, कठोर, निर्दय, कटुभाषी, निरुत्साही, रोगियों के रोग को लम्बाकर धन लूटनेवाला, स्वार्थी, स्वसीमित, लालची, लोभी आदि को रुद्र (वैद्य) (भिषक्) नहीं कहा गया है। वैदिक परम्परा में लोककल्याण के दर्शन में रुद्र अथवा वैद्य उपचार और ओषि निःशुल्क देता रहा। अर्थात् वैदिक काल से "ओषिधदान" की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा रही। यह उन्नीसवीं शती तक निरन्तर निर्बाध चली।

इस सूक्त में कहा है कि अदिति देवता समस्त प्राणियों को "रुद्रिय" — ओषध प्रदान करता है। अदिति समस्त रोगों का उन्मूलन करता है। अदिति शब्द के बारे में शतपथ ब्राह्मण (10.6.5.5) में व्याख्या मिलती है। "उसने जो उत्पन्न किया उस सभी को खाने के लिये धारण किया। वह सभी का भक्षण करता है। यह ही अदिति का अदितिपन—भोजन करने का स्वभाव है। वह सभी का भक्षक होता है। इसका सभी अन्न होता है। अदिति यह भक्षक स्वभाव जानता है।" "भोजन करने का धर्म अदिति से लिया गया है : अति इति अदितिः।" अदिति शब्द से अन्न भक्षण करने की रीति ज्ञात होती है। अदिति शब्द अद्—भक्षणे धातु से बना है। मूलभूत रूप से "रोग निवारण में खानपान की निर्णायक भूमिका है।" सुस्वास्थ्य नियमित आहार एवं विहार से सुस्वास्थ्य और अनियम से रोग होता है।

वैदिक सूक्त भोजन के उत्तम नियमन का उपदेश दे रहा है। इसका आशय यह है कि "भोजन उत्तम नियमन से शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शिक्त का आकाशी विस्तार होता है। रोग प्रतिरोध शिक्त में वृद्धि से रोग हो ही नहीं सकते हैं।"इस सूक्त में अदिति शब्द देवमाता और प्रजापित उत्पित्तकर्त्री के रूप में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वेद के शब्दों के अनेक—अनेक अर्थ हैं। एक ही अर्थ ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र में प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होता है।

सुक्त की दूसरी ऋचा में स्पष्ट निर्देश है कि रुद्रवैद्य की अनुमति–निर्देशानुसार ही रोगी की सेवा प्रेमपूर्वक करनी चाहिये। "यथा रुद्रः चिकेतति।" अर्थात् रोगी की सेवा तन्मयता से करनी होती है। रोगी शुश्रुषा से सन्तुष्ट होता है। तीसरी ऋचा में "तीन प्रकार के रुद्रवैद्य कहे गये हैं—गाथपति. मेधपति. जलाषभेषज।" गाथपति—गायन द्वारा रोगोपचार है। गायन अर्थातु मन्त्रोपचार से रोगी को योगनिद्रा में रुद्र आत्मशक्ति–इच्छाशक्ति की प्रेरणा से रोग दूर करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भगवद गायन (स्तोत्र, स्तुति, मन्त्र पाठ) एवं शास्त्रीय गायन से अक्षरब्रह्म में रोगी लीन हो जाता है। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से आनन्दित एवं प्रफुल्लित होता है। वेद में (गायन के) स्वर भी वर्णित है। परिणामतः गायन से दीर्घ आयुष्य सम्बन्धित है। वैदिक संगीत का मनोविज्ञान चमत्कारिक है। ऋचा में मेधपति का मूलआशय वनोषधि आदि से सत्व, सत्, अर्क, क्षार; पौष्टिक एवं बलवर्धक आसव; क्वाथ, कषाय, सार; अन्दर का सत् आदि उत्पादित करना होता है। इनमें ओषधगूण होते हैं। वैदिक पद्धति में अभ्रक की भष्म भी सहस्र पुट देने से अमृततुल्य हो जाती है। ऋचा में जल को ओषध घोषित किया गया है।

आप इद्वा भेषजीरापो अमीवचातनीः।

आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्।। ।।ऋग्वेद 10.137.6।।

ऋग्वेद में "स्पर्श चिकित्सा" का वर्णन दशम् मण्डल में है। योगविद्या की मानस शक्ति द्वारा आरोग्य किया जाता है।

> हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिव्हा वाचः पुरोगवी। अनामयित्नुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामसी।।

> > ।।ऋग्वेद 10.137.7।।

वैदिक रुद्र वैद्य का दो प्रकार के प्रधान कर्तव्य हैं : रोगी को मानसिक एवं आंतरिक शांति देना और बाह्यरोग्य सूचित करना।

विशेष उदारभावनावाला, परोपकारी, शक्तिमान और विचारवान् रुद्रवैद्य ही हमेशा प्रशंसनीय है।।1।। भोजन की रीति (खानपान योग्य रीति) मनुष्य, पशु आदि सभी के लिये रुद्रिय—ओषध का काम करती है।।2।। जिस प्रकार हितकारी, श्रेष्ठ, वरिष्ठ और रुद्ररूपी वैद्य उपचार करता है, उसी प्रकार प्रेम एवं समर्पण से सभी सेवा करें।।3।। सभी उत्तम शोधक एवं योजक, विभिन्न वनस्पति आदि के अर्को—सत्वों को रखनेवाले और बाह्य शरीर एवं आन्तरिक मन आदि का स्वास्थ्य देखनेवाले जलचिकित्सक रुद्र वैद्य से उपचार करायें।।4।। जो श्रेष्ठ, सदाचारी, इन्द्रियों को ठीक रखनेवाला, वीर्य—रेतस्—शिवत—तेजस् को धारण करनेवाला सूर्य के समान एवं सुवर्ण के समान प्रकाशता है, वह तेजस्वी होता है।।5।। रुद्र वैद्य अश्वों के लिये कल्याण करता है। वह नर—नारियों के लिये और पशुधन के लिये सुख देता है। दूसरे शब्दों में वह सभी (प्राणिमात्र) का आरोग्य सुरक्षित रखता है।।6।।

वनस्पति—वनोषधि सैकड़ों ओषधिगुणों से सम्पन्न हैं। उनके सेवन से सर्वसाधारण मानवी सौंदर्य, उत्साही मन एवं महान यश प्राप्त होता है। "ऋग्वेद में ओषधि सूक्त है।" ऋग्वेद में वनस्पतियों के ओषधीय गुणों की विस्तार से व्याख्या है (वेद ओषधि कल्पतरु)। इस ऋचा में सोम शब्द ओषध, वनस्पति के लिये प्रयोग में लिया गया है।।7।। "प्राणिमात्र को वनस्पति (भोजन) प्राप्त होवे।" शत्रु वनस्पति का नाश नहीं करे। क्योंकि वनस्पति नष्ट होने पर सभी प्राणियों का विनाश हो सकता है।।8।। "वेदकाल अर्थात् उनतालीस (39) लाख वर्ष पूर्व ऋग्वेद काल में शाकाहार को श्रेष्ठतम भोजन घोषित किया गया।" "वैदिक ऋचाओं के अनुसार शाकाहार से शोभावान् एवं तेजस्ववान बनते हैं। खाद्यान्न को ही ओषध कहा गया"।।9।।ऊँ।।



# ऋग्वेदीय रुद्र सूक्त : अष्टम् रुद्र वैद्य की संमति सच्चा कल्याण चिकित्सक, वैद्य, आयुर्विज्ञानविद् आचार संहिता

।।मण्डल १, सूक्त ११४, ऋचाएँ–१–११।।ऋषि : कुल्स आंगिरस।।देवताः रुद्रः।। इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः। यथा शमसदिद्वपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्।।1।। मृळा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते। यच्छंच योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु।।2।। अश्याम ते सुमति देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तव रुद्र मीढ्वः। सुम्नायन्निद्विशो अस्माकमाचरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः।।3।। त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधं वंकुं कविमवसे निव्हयामहे। आरे अस्मद्दैव्यं हेळो अस्यत् सुमतिमिद्वयमस्या वृणीमहे।।4।। दिवो वराहमरूपं कपर्दिनं त्वेषं रूप नमसा निव्हयामहे। हस्ते विभ्रद भेषजा वार्याणि शर्म वर्म छर्दिरस्मभ्यं यंसत।।5।। इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्। रास्वा च नो अमृत मर्तभोजनं त्मने तोकाय तनमाय मृळ।।६।। मा नो महान्तमुत मा नो अर्भक मा न उछन्तमुत मा न उक्षितम्। मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषः।।7।। मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे। । । । उप ते स्तोमान्पशूपा इवाकरं रास्वा पितर्मरुता सुम्नमस्मे। भद्रा हि ते सुमतिर्मृळयत्तमाऽथा वयमव इत्ते वृणीमहे।।९।। आरे ते गोघ्नमुत पूरुपघ्नंक्षयद्वीर सुम्नमस्मे ते अस्तु। मृळा च नो अधि च ब्रुहि देवाधा च नः शर्म यच्छ द्विबर्हाः।।10।। अवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः शृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान्। तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिंधुः पृथिवी उत द्यौः।।11।। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के सूक्त 114 में भी "रुद्र" शब्द का अभिप्राय ''वैद्य, आयुर्विज्ञानविद, चिकित्सक'' ही है। इस सूक्त में ''मनुः'' शब्द

का आशय मननशील, विचारशील है : "मनुसे इतित मनुः।" कपर्दिन् का तात्पर्य जटाजूटधारी के स्थान पर अशक्त रोगियों को चलने की शक्ति देने वाला है : "कुत्सितं पर्दयित गमयित।" "क्षयद्—वीराय"—क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोगों का निवारण करनेवाला है : "क्षयादिकं निवारयित।" रक्षण करनेवाला पिता है : "पाति रक्षति इति पिता।" प्रनीतिः — सुव्यवहार की योग्य दिशा बताना है। "अरिष्टवीराः"—दुःखदायक रोगों का निवारण कर्त्ता है : "अरिष्टान् दुःखरूपान् रोगान् निवारयन्ति इति।" "हेळ" का अर्थ अनादर है। वराह (वर + आहार) शब्द उत्तम आहार के लिये प्रयोग किया गया है। मर्त—भोजन शब्द मनुष्यों के भोजन के लिये है। सुम्नं रास्व का आशय उत्तम सुख देओ है।

इस सूक्त में रुद्र यानी वैद्य, चिकित्सक का कर्तव्य—पुर, पत्तन, नगर, ग्रामादि में प्राणिमात्रों को आरोग्य—सम्पन्न रखकर, उत्साही, मेधावी आदि रखना है। रुद्र वैद्य समस्त नागरिकों को आरोग्य की उत्तम व्यवस्था का उपदेश नियमित रूप से देता है। ऋचा में स्पष्ट किया है कि अधिक अनुभवी रुद्र वैद्य अच्छा रहता है।

सूक्तानुसार पेट में वायु प्रकोप अनेक रोगों का जनक है। पेट में हानिकारक वायु को अपानवायु के रूप में बाहर निकालना "क—पर्दिन्" का कार्य है। रुद्र वैद्य का कार्य ओषध योजना द्वारा अपानवायु को सही प्रकार से रखना है। ऋग्वेद के "शं" शब्द का अर्थ नीरोगता और "योः" शब्द आनेवाली आपित्तयों को रोकना है। "शं—रोगाणां शमनं; योः—भयानां यावनं" : दूसरे शब्दों में रुद्र वैद्य स्वास्थ्य और व्याधि निवारण कर्त्ता है।

इस सूक्त की तीसरी ऋचा में कहा है कि रुद्र वैद्य की संमित के अनुसार लोक आचरण करें। इसके लिये आवश्यक है कि रुद्र चिकित्सक की उदार, करुणामय, दूसरों की निःस्वार्थ सहायता करने, लोककल्याण, परमार्थ आदि की भावना हो। ऋचा में देवयजन—वास्तविक मनुष्यों का कल्याण, इन्द्रियाँ, विद्वान एवं जलवायु की प्रसन्नता है।

आरोग्य के लिये काम, क्रोध, द्वेष, काम, मद, मोह, लोभ, मत्सर आदि विकारों से दूरी रखने का भी उपदेश है। "आरे अस्मद्दैव्यंहेळो अस्यतु।" हमारे से इन्द्रियों का क्रोध दूर फेंका जावे। "दिवो वराहं" का शाब्दिक अर्थ आकाश का शूकर (सूअर) अथवा आकाश का सूर्य या आकाश का वराहावतार नहीं है। "वराहं वराहार उत्कृष्टभोजनं (श्री सायणाचार्य)" : रुद्र वैद्य अशक्त, दुर्मुख, कुरूप, रोगग्रस्त, असहाय आदि के स्थान पर प्रसन्नचित्त, प्रेममय,

सुन्दर मूर्त्ति, सुवस्त्रधारी, गरिमामय, सहज, सरल, दृढ़ आत्मशक्तिवान्, सशक्त, मधुरभाषी एवं मानसिक शान्तिप्रदाता आदि हो।

सूक्त का निर्देश है कि "रुद्र रूपी वैद्य आवश्यक आपातकालीन ओषध लेकर ही गमन करें"। इसका आशय यह कि वह आपातकालीनोपचार के लिये प्रबन्धन रखे। वह रोगी को मानसिक रूप से विश्वास दिलाये कि व्याधि निश्चित रूप से दूर होगी। रुद्र वैद्य का कर्तव्य है कि वह अस्वस्थ्य के मन को शांत रखने, बाहर से आनेवाले विषों पर प्रतिबन्ध करने और शरीर से प्राप्त विषों को बाहर निकालने में सिद्धहस्त हो। इसके अलावा रुद्र वैद्य रोगी को योग्य भोजन ही देने का उपदेश दे।

"रुद्र वैद्य आलस्य, प्रमाद, क्रोध, ईर्ष्या, अज्ञानता, स्वार्थ से दूर रहे।" रोगी के सन्दर्भ में सजग, सतर्क, सावधान रहे। जिससे रोगी की किसी भी परिस्थिति में मृत्यु नहीं हो। वैद्य अथवा चिकित्सक की संमित सभी का वास्तविक कल्याण करनेवाली हो। रुद्र वैद्य सबकी उन्नित के उद्देश्य से कार्य करे। "नः ममहन्तां।" उन्नित करनेवाले देव—द्यौः, वरुण, अदिति, मित्र, पृथिवी एवं सिंधु कहे गये हैं। यहाँ इन शब्दों का अर्थ भिन्न है : वरुण—श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सूर्य, अन्तरिक्ष, जल, समुद्रादि; द्यौः — आकाश, वायु, सूर्य; अदिति — नीरोगता, पवित्रता, स्वातंत्र्य, स्वाधीनता, गो, दुग्ध; पृथिवी—मातृभूमि, भूमि, देश; मित्र—हित करनेवाला, प्राण और सिंधु—नदी, महानद, सिंधु मूलतः जलादि बोधक है।

रुद्र—वैद्य—चिकित्सक को उस प्रकार अवलंबन करना चाहिये जिससे क्षेत्र—गण—पुर के समस्त द्विपाद (मनुष्यादि) और चतुष्पद (पशुधन) प्राणी शांति से आनन्दित नीरोग एवं पुष्ट हो जायें। वह रोगों का निवारण करने और अशक्तों को चलाने में समर्थ होना चाहिये।।।।।"चिकित्सक को उचित है कि वह सभी को आन्तरिक शान्ति और शारीरिक आरोग्यता देवे।" विचारपूर्वक संरक्षण करने से स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्राप्त होती है।।2।।

उदार रुद्र वैद्य की संमित के अनुसार (स्वास्थ्य नियमों) समस्त लोक आचरण करे। वैद्य भी समस्त लोकों का हित करे। लोक आरोग्य सम्पन्न वैद्य को अन्न देवें। इसका उद्देश्य यह है कि रुद्र वैद्य निःशुल्क उपचार एवं ओषध दान करने को वचनबद्ध है और रुद्र वैद्य का भरण पोषण लोक स्वामित्व से हो।।3।।"समस्त जन—ज्ञानी, अनुभवी, उद्यमशील, वनोषधिज्ञाता, तेजस्वी, सुसंस्कृत, मधुरभाषी, विधायकी विचारवान्, सुसज्जित, गरिमामय, विनम्र, सदाचारी, लोकसेवा को समर्पित, करुणामय, प्रेममय रुद्र वैद्य से ही रोगोपचार करावें।" सभी वैद्य की उत्तम संमति के अनुसार कार्य करें।।5।।

आलस्यहीन, ओषध योजना में निष्णांत, दर्शनीय, खानपान पर स्विनयंत्रणवान् एवं तेजस्वी रुद्र वैद्य के पास ही जाना चाहिये अथवा उसे बुलाना चाहिये। रुद्र वैद्य अपने साथ रोग निवारक आवश्यक ओषधियाँ सदैव रखता है। वह अंतर्बाह्य स्वास्थ्य प्रदान करता है। यानी रुद्र वैद्य वर्तमान एवं भिवष्य के रोगों का संज्ञान लेकर उनके उपचार की ओषध पहिले ही उत्पादित करे। वह दूरदर्शी हो।।6।।वैद्य को निर्देश है कि वह मनुष्यों को ऐसा योग्य अन्न भोजन देवे, जिससे मनुष्य सुखी हो जावें। रोग के समय उचित आहार लेने का कठोर निर्देश है। तािक रोगी रोग वृद्धि करनेवाला आहार नहीं करे।।7।। "रुद्र वैद्य की आचरण संहिता" में स्पष्ट एवं कठोर निर्देश है कि वह किसी भी कारण (प्रमाद, क्रोध, लोभ, लालच, काम, मत्सर आदि) से किसी भी रोगी को अयोग्य ओषधि देकर कष्ट नहीं दे और किसी को भी निहित स्वार्थवश कृश नहीं करे।

यह पुनः कहा है कि वैद्य के लिये भ्रम, क्रोध, आलस्यादि में रोगी पर हानिकारक ओषधि का प्रयोग किसी भी प्रकार से करना निषेध है। दूसरी ओर, यह भी आदेश है कि जब वे रोग हरण करनेवाले रुद्र को बुलावें तब उसको सामर्थ्यानुसार यथायोग्य दान प्रत्येक स्थिति में देवें।।८।।वैद्य चिकित्सक सभी का कुपथ्य से संरक्षण करे। वैद्य की उत्तम संमित के अनुसार चलने से ही सुख मिल सकता है। इस प्रकार सभी वैद्य आयुर्वेद की उत्तम संमित के अनुसार अपना व्यवहार करते रहें।।9।।

चिकित्सक शान्त मन से विचार—मनन कर ही सबको उत्तम संमित देवे। यह घातपात का भाव हृदय में कभी नहीं रखे। हमेशा वह सबको ऐसा उपदेश दे कि उससे सभी नीरोग, स्वस्थ्य, प्रसन्नचित, सुखी हो जावें।।10।।जन साधारण और अन्य उत्तम अनुभवी ज्ञानी रुद्र वैद्य का कभी अनादर नहीं करें। अर्थात् रुद्र वैद्य को समुचित सम्मान दिया जाना चाहिये। रुद्र वैद्य भी लोकों की सब बात अच्छी तरह सुने। सभी साथ मिलकर परस्पर की उन्नति करें।।11।।ऊँ।।



# ऋग्वेदीय रुद्र : रुद्र सूक्त : नवम् रुद्र वैद्य परमेश्वर स्वरूप

। । मण्डल २, सूक्त ३३, ऋचाएँ – १ – १५ । । ऋषि : गृत्समदः । । देवता : रुद्रः । । आ ते पितर्मरुतां सुम्नमेतु मा नः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः । अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः । । १ । ।

त्वादत्तेभी रुद्र शन्तमेभिः शतं हिमा अशीय भेषजेभिः। व्य 1 स्मवद्वेषो वितरं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषचीः।।2।। श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वज्रबाहो। पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीति रपसो ययोधिः।।3।। मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोभिर्मा दुष्ट्ती वृषभ मा सह्ती। उन्नो वीराँ अर्पय भेषजेभिर्भिषक्तमं त्वा भिषजां शुणोमि।।४।। हवीमभिर्हवते यो हविर्भिरव स्तोमेभी रुद्रं दिषीय। ऋदूदरः सुहवो मा नो अस्यै वभ्रुः सुशिप्रो रीरधन्मनायै।। उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान्त्वक्षीयसा वयसा नाधमानम्। घृणीम छायामरपा अशीया विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्।।६।। कृ 1 स्य ते रुद्र मृळयाकुईस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः। अपभर्ता रपसो दैव्यस्याऽभी नुमा वृषभ चक्षमीथाः।।७।। प्र बभ्रवे वृषभाय श्वितीचे महो महीं सुष्टुतिमीरयामि। नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिर्गृणीमसि त्वेष रुद्रस्य नाम। । । । । स्थिरभिरंगैः पुरुरूप उग्रो बभ्रः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः। ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न वा उ योषदुद्रादसुर्यम्।।९।। अर्हन विभर्षि सायकानि धन्वार्हन्निष्कं यजतं विश्वरूपम। अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्वं न वा आजीयो रुद्र त्वदस्ति।।१०।। स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीममुपहत्नुमुग्रम्। मृळा जरित्रे रुद्र स्तवानोऽन्यं ते अस्मन्नि वपन्तु सेनाः।।11।। कुमारश्चित्पितरं वंदमानं प्रति नानाम रुद्रोपयन्तम्। भूरेर्दातारं सत्पतिं गृणीपे स्तुतस्त्वं भेषजा रास्यस्मे।।12।। या वो भेषजा मरुतः शुचीनि या शन्तमा वृषणो या मयोमु। यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वश्मि।।13।। परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुर्मतिर्मही गात्। अव स्थिरा मघवद्भयस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृळ।।14।। एवा बभ्रो वृषभ चेकितान यथा न हृणीषे न हंसि। हवनश्रुन्नो रुद्रेह बोधि वृहद्वदेम विदथे सुवीराः।।15।। इस सुक्त में ''विषूचिका महामारी'' रोग का उल्लेख है। बत्तीस हजार

श्लोकी योग वासिष्ठ के कर्कटी राक्षसी प्रकरण में कर्कटी ने ब्रह्माजी से विसूचिका बनकर नरसंहार का वरदान लिया। यद्यपि इस महामारी निवारण के लिये बारह अक्षर का सिद्ध मन्त्र भी योग वासिष्ठ में दिया गया है। सूक्त में "मरुत्वान वृषभः" का आशय मर्त्यों से युक्त बलवान वैद्य है।

इसमें कहा गया है कि सूर्य के उत्तम प्रकाश से प्राणिमात्र वंचित नहीं होवे। दूसरे शब्दों में "सूर्य प्रकाश का आरोग्य से सीधा सम्बन्ध है।" सूर्य का प्रकाश सभी को शुद्ध करनेवाला है : "शोचिष्केश।" सूर्य प्रकाश सेवन करनेवालों को आरोग्य प्राप्त होता है। सूर्य के कारण सभी को दीर्घ आयू प्राप्त होती है। "दीर्घ वामायुः सविता कृणोतु।।" अथर्ववेद 14.2.39।। "दीर्घ त आयः सविता कुणोत्।।" अथर्ववेद १४.१.४७ । "आदित्यो ह वै प्राणः"।। प्रश्नोपनिषद 1.5 | "यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान प्राणान रश्मिषु संनिधत्ते ।।" प्रश्नोपनिषद 1.6।। सूर्य को प्राणों का प्राण कहा गया है। दीर्घाय का प्राण के साथ अत्यंत गहरा सम्बन्ध है। जब तक प्राण रहेगा, तब तक ही जीवन है। इसी कारण कहा गया है कि सूर्य स्थावर जंगम यानी समुचे जगत की आत्मा है:''सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।।' ऋग्वेद 1.115.1।। ''वैदिक विज्ञानानुसार वृक्षों के नीचे रहनेवालों की आयु घरों में रहनेवालों से अधिक होती है। जितना अधिक सूर्यप्रकाश में रहेंगे, उतना ही अधिक आयुष्य (दीर्घ आयु) प्राप्त होगी और स्वस्थ रहेंगे।" चौंकें नहीं! इसी कारण "गृह को क्षय" कहा गया है। अथर्ववेद में सीधे-सीधे सावधान किया है कि सूर्य प्रकाश के इतर कृत्रिम प्रकाश के शीतगृहों में काम करनेवालों को रक्ताल्पता आदि रोग होते हैं। वेद में सूर्योपचार की सूक्ष्मतम व्याख्या की गई है (स्रोत : वेद ओषधि कल्पतरु, सूर्यविद्या)। वेदोत्तर काल में सूर्य चिकित्सा का विश्वव्यापी चलन हुआ।

रुद्र सूक्त में नीरोगता के लिये—श्रेष्ठों (ज्ञानियों) से सुविचार प्राप्त करना; दुष्ट प्रवृत्तिवालों से दूरी रहना; नकारात्मक विचारवानों से सम्पर्क नहीं रखना और सूर्य प्रकाश से वंचित नहीं होना मूलमन्त्र कहा गया है। इसके अलावा अधम, विकृत मानसिकतावालों, निकृष्ट प्रवृत्तिवान्, सभी दुर्व्यसनों में लिप्तों, छिद्रान्वेषण कर्ताओं, पर पीड़ा के सुख विचारवान्, हीनभावनावान्, निकम्मा, मानसिक बीमार आदि से दूरी ही रखने का कठोर उपदेश दिया गया है। इससे बीमारी में वृद्धि एवं आयु क्षीण होती है।

सूक्त में सीधे—सीधे कहा है कि "मन की पवित्रता से ही आरोग्य प्राप्ति होती है।" अतः द्वेषभाव, पाप विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर और रोग होने की परिस्थिति को दूर करो। विचार अशुद्ध होते ही आयुष्य और दीर्घ आयुष्य संकटाग्रस्त होता है। अर्थात् धर्माचरण से आयु में वृद्धि होती है और दुराचार से आयु घट जाती है (गोतम धर्मसूत्र आदि में धर्म की परिभाषा देखें)।रुद्र सूक्त में चिंता, उद्देग, मनस्ताप, अवसाद, पाप, घबराहट, दुराचार, आपत्ति, संकट, भौतिक मानसिक दुःख, विचारों में अस्पष्टता, दबाव, पराधीनता आदि का अहं से संबंध कहा गया है। वहीं

"रपसः अभीतीः" का अर्थ — शारीरिक न्यूनता—दोष—हीनता, रोग, पीड़ा, दुर्बलता है। अभीती का आक्रमण, हमलादि अर्थ है। यह उल्लेखनीय है कि मन—चिंता, उद्वेग, मनस्ताप, क्लेश, हीनता आदि से निर्बल होता है। परिणामतः शरीर व्याधियों का निवास बनता जाता है।

रुद्र वैद्य "मानसशास्त्र" का गहन अध्ययन कर रोगी के मन को सशक्त कर नर्व ऊर्जा, उत्साह, स्फूर्ति, साहस, आत्मविश्वास एवं आत्मशिक्त को जाग्रत करे। "भिषजां भिषक्तमः" का अध्यात्मिक अर्थ परमेष्ठी वाचक है। परमेष्ठी ही वैद्यों में परम वैद्य अथवा वैद्यनाथ या दैव्य महाभिषक् है। अध्यात्मिक रूप से परमेष्ठी वैद्यनाथ ही सर्वश्रेष्ठ उपचारकर्ता और दुःखनाशक है। इसका उपदेश यह है कि श्रेष्ठतम, अनुभवी, परमार्थविचारवान् रुद्र वैद्य से ही आरोग्य विषयक संमति लेनी चाहिये। किसी की भी मिथ्या स्तुति से बचना चाहिये। सूक्त में आरोग्य के लिये "मना" अर्थात् घमंड छोड़ देना ही हितकर बताया गया है। मनुष्य को दूसरे की उन्नति से द्वेष (जलन), स्पंधा से द्वेष आदि से कन्नी काटनी ही चाहिये।

महर्षि पाणिनी ने नाथ् एवं नाधृ के अर्थ स्वामी होना, आशीर्वाद देना, माँगना, पूछना, प्रताड़ित करना, थकाना, याचना, कष्ट, प्रभुत्व कहा है। "नाथृ नाधृ यांचोपतापैश्वर्याशीःपु।।" बीमारियों के कष्टों से संतप्त रोगी श्रेष्ठतम रुद्र वैद्य की "प्रेमळ संमति" के आश्रय में जाकर लाभ प्राप्त करता है।

यह भी उपदेश दिया गया है कि स्वास्थ्य प्राप्ति के लिये — शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक, दैविक, सामाजिक, नागरिक एवं अन्य समस्त दोषों का निवारण करना चाहिये। यह स्मरण रहे कि द्वेष और क्लेश का रोग से अन्तर्सम्बन्ध है। दोष पूर्ण जीवन से अधोगति होना निश्चित है। "रोगों से बचने की कुंजी—शरीर निर्मल रखना; इन्द्रियों की शुद्धि; मन—बुद्धि—विचार की पवित्रता; स्वच्छ वस्त्रादि; आवास की निर्मलता; गण (वीथी, मोहल्ला, पुर) की पवित्रता—सफाई; सर्वत्र पवित्रता; उपदेशात्मक सांस्कृतिक परिवेश; जनोन्माद नहीं होना आदि है।"

इन्द्रिय दोषों की न्यूनता आरोग्याधार है। "दैव्यस्य रपसः अपभर्ता।" वैसे अध्यात्मिक रुद्र, अधिभौतिक रुद्र एवं अधिदैविक रुद्र पर चिन्तन—मनन आवश्यक है। "अध्यात्मिक रुद्र" से आशय—दश प्रकार के प्राण, प्राणिमात्र की जीवनीशक्ति है। "अधिभौतिक रुद्र" का अभिप्राय — समाज, गण, पुर आदि के आमजन का स्वास्थ्य ठीक रखनेवाले रुद्र वैद्य (चिकित्सक) से है। "अधिदैविक रुद्र" का अर्थ सर्वव्यापक परमेष्ठी, बाह्यप्राण, प्राणवायु, 49 प्रकार की वायु है।

योगदर्शन के अनुसार परमेष्ठी के अन्दर सर्वज्ञान बीज है : ''तत्र निरतिशयं सर्वज्ञताबीजम्।।''

यह पहिले आ चुका है कि रुद्र (वैद्य) का गुण रोग एवं क्लेश को दूर करना है। स्वाभाविक रूप से वैद्य में यह गुण अल्पता में है और परमेष्ठी में परिपूर्ण है। परमेष्ठी का स्तवन, नमन एवं नामस्मरण करना ही चाहिये। परमेष्ठी सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापी, सर्वजनीन, लोकातीत, सूक्ष्म से सूक्ष्म अव्यक्त होने के कारण नकारात्मक दुष्ट निवारक शक्तियों से सम्पन्न है। वह करुणामय, करुणासागर है। परमेष्ठी की शक्ति उससे पृथक् नहीं होती है। वह जगत् के सभी पदार्थों में व्याप्त है।

सूक्त में कहा है कि परमेष्ठी की उपासना, स्तवन, नामस्मरण, नमन, भिक्त आदि से शरीर आरोग्य होता है एवं आत्मा की शिक्त, शान्ति प्राप्त होती है। परमेष्ठी परमात्मा की हृदय स्थानीय उपासना करनी चाहिये। यहाँ हृदय का अर्थ भौतिक नहीं है, बिल्क अन्तःकरण है। सूक्त की ऋचा का उपदेश है कि रुद्र वैद्य एवं रोगी का सम्बन्ध पिता—पुत्र अर्थात् प्रेमपूर्ण होना चाहिये। वैद्य भी मननकर शुद्ध एवं शांतिकारक ओषधि रोगी को दे।

सूक्त के अन्त में कहा है कि उत्तम बुद्धि धारण करके अर्थात् सुमित से मनुष्य सदाचारी बनता है। सदाचार ही उन्नित का आधार है। दुर्मित धारण करने से परमेश्वर क्रोधयुक्त होकर कठोर दण्ड देता है।

सूक्त भावार्थः रुद्र वैद्य की उत्तम संमित सभी को ज्ञात हो। समस्त प्राणी सूर्य प्रकाश से वंचित नहीं हों। मनुष्यों में शौर्य वीर्यादि गुणों में वृद्धि हो और आमजन की उन्नित होती रहे।।1।। चिकित्सक इस प्रकार ओषधि योजना करे कि जिससे रोगों का निवारण होवे, शांति प्राप्त होवे, द्वेषभाव नष्ट होवे, पापविचार आदि नष्ट होकर समस्त रोगबीज नष्ट होकर शरीर शुद्ध हो सके।।2।।

रुद्र वैद्य समूचे जगत् की शोभा में अभिवृद्धि करता है। इसी कारण वह श्रेष्ठ एवं शक्तिमान है। मूलभूत रूप से दुष्ट—पाप विचार त्यागने पर ही आरोग्य प्राप्त होना सम्भव है।।3।। मिथ्या स्तुति, चापलूसी और लगातार बुलाकर रुद्र वैद्य को क्रोधित नहीं करें। श्रेष्ठतम एवं अनुभवी वैद्य चिकित्सक की ओषि से रोग उन्मूलन होता है।।4।। वैद्य दंभ—अहंकारवश किसी का नाश नहीं करें। रुद्र वैद्य का दायित्व है कि वह आरोग्य के सत्य नियमों का प्रचार कर सभी का पोषण करें। आमजन भी सामर्थ्य अनुसार रुद्र वैद्य को धनादि देकर सन्तुष्ट करें।।5।।

चिकित्सक योग्य अन्न पथ्य से मनुष्यों को शक्तिमान बनाये। रोगों से क्लेशित ही वैद्य चिकित्सक के आश्रय में जाते हैं। रोगी चिकित्सक की संमित से व्यवहार कर निर्दोष बने।।6।। चिकित्सक के हाथों में इन्द्रियों के स्वाभाविक दोष दूर करने की दिव्य शक्ति—समस्त ओषधियां होती हैं। ओषधि से व्याधि उन्मूलन, शुद्धता, शांति एवं सुख मिलता है। रुद्र वैद्य में मानसोपचार के गुण भी होते हैं।।7।। रुद्र वैद्य परमेश्वर का ही स्वरूप है। वह परोपकारी, कल्याणप्रद, सभी का आरोग्य प्रदाता है। वास्तव में परमात्मा की सम्पूर्ण नम्रता, विनीत भाव, सम्पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता, सत्यिनष्ठा, प्रेम भावादि से उपासना करनी चाहिये।।8।। परमेष्ठी समस्त प्राणियों के प्रति करुणामय है। वह ही पूज्य, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अव्यक्त, सूक्ष्मतम, सर्वशक्तिमान एवं जगत् का स्वामी है। परमेष्ठी ही दुष्टों के दमन में समर्थ है। रुद्र वैद्य उस सर्वशक्तिमान का अंश रूप है।।9, 10।।

जिस प्रकार शिकारी हिंस्र पशुओं को गुहाओं में ढूंढ़ते हैं। उसी प्रकार परमब्रह्म को अपने हृदय रूपी गुहा में ही जानकर, उसकी शिक्तयों (अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक) का चिन्तन, मनन करना चाहिये। इससे निश्चित रूप से कल्याण होता है। इसके विपरीत नास्तिक नष्ट होते हैं।।11।। परमेश्वर एवं उपासक का पिता पुत्र का सम्बन्ध है। हमें सम्पूर्ण आस्था, विश्वास, भिक्त से परमब्रह्म की उपासना करनी चाहिये। वह ही हम सभी के लिये ब्रह्मोपहार रूपी ओषधियाँ देता है। जिससे हमारे दोषों का शमन होता है।।12।। शुद्ध, शांतिकारक, रोगप्रतिबंधक, शरीर को आरोग्य देनेवाली एवं मन को प्रफुल्लित रखनेवाले ओषधियों का सेवन करना चाहिये।।13।।

हमारा उत्तम आचार होवे, कि जिससे परमेश्वर के दण्ड से हम हमेशा दूर रहें। हमारे मन से दूसरों के प्रति हानिकारक विचार कोसों दूर रहें। हमारी प्रत्येक स्थिति में दुर्बुद्धि नहीं हो। समृद्ध धनवानों में चंचलता नहीं रहे। सभी सुख से रहें। रुद्र रूप वैद्य दंभ, अहंकार, मिथ्याभिमान में अथवा अन्य कारणों से रोगी को गलत ओषधि देकर दण्डित नहीं करे। अर्थात् सभी प्राणियों के प्रति समभाव (शत्रु—मित्र, पक्ष—विपक्ष) रखे। रुद्र वैद्य का महान उत्तरदायित्व जीवन की रक्षा है। अतः रुद्र को पँच आंतरिक शत्रुओं का दमन करना चाहिये। इसी के साथ लोक को इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिये कि जिससे परमेष्ठी क्रोधित हो। सभी को ज्ञान प्राप्त करके जीवनयुद्ध में शूरता के साथ कार्य करना चाहिये।।15।।ऊँ।।



# ऋग्वेदीय रुद्र सूक्तः दशम् रुद्रत्व दुःख निवारक

। मण्डल : 7, सूक्त 46; ऋचाएँ—1—4। ऋषि : वसिष्ठः । । देवता : रुद्रः । । इमा रुद्राय स्थिर धन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधाने । अपाळहाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शृणोतु नः । । 1 । । स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति । अवन्नवन्तीरूप नो दुरश्चरानमीवो रुद्र जासु नो भव । । 2 । । या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परिं क्ष्मया चरित परि सा वृणक्तु नः । सहस्रं ते स्विपवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिपः । । 3 । । मा नो वधी रुद्र मा परा दा मा ते भूम प्रसितौ हिळितस्य । आ नो भज बर्हिष जीवशंसे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न । । 4 । । रुद्र सूक्तों में ''दुःख निवारकत्व ही रुद्रत्व'' है । रुद्र रूपी वैद्य—चिकित्सक अपने उपचारों द्वारा आमजन का रोग रूपी कष्ट हरण करते हैं । ब्रह्मज्ञानी ज्ञानोपचार से लोक में ज्ञान का प्रकाश कर अज्ञान रूपी महाकष्ट हटाते हैं । शूर अपने शौर्यवीर्य से जनता का दुःख हरते हैं । क्षत्र धर्मपालक पुर, पत्तन, राज्य की रक्षा करते हैं । रुद्र सूक्तों में इनकी चर्चा है । इस दृष्टि

इस सातवें मण्डल के सूक्त में "धन्" शब्द में धन्—सम्पित; धनुः — अस्त्र; धन्वं—अस्त्र; धन्वन्—शूर; धनं—गुणधर्म; धान्यं—खाद्यान्नादि; धन्वन्—भूमि और धन्वंतिरः — वैद्य के लिये प्रयोग किये गये हैं। स्थिर धन्वा का आशय — शत्रुनिवारक शस्त्रात्र है। क्षिप्रेषुः का अर्थ शस्त्रास्त्रों से शत्रु पर आक्रमण करने में अत्यंत प्रवीण; वेधस् का आशय नियमों से रखना, छेदना; असाळह का अभिप्राय अपराजेय, अनिवारणीय, अजिंक्य; अपि—वात् का तात्पर्य उत्तम प्रेरणा करना; दुरःउपचर का अर्थ घरों में जाकर उपचार करना; अन्—अमीव का भावार्थ नीरोगता की स्थापना; अग्नि पाचनशक्ति वाचक; स्विपवात का अर्थ अनितक्रमणीयाज्ञः जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, महाज्ञानी; कामयितव्य का अर्थ इच्छा करने योग्य है।

से दु:ख निवारक भाव रूपता से इनमें रुद्रत्व है।

सूक्त में रुद्र वैद्य को निर्देश है कि वह रोगी के घर जाकर उसकी अवस्था का भली भाँति विचार करके ओषधोपचार करे। रुद्र वैद्य नीरोगता की स्थापना के लिये वातावरण उत्पन्न करे। मूलभूत रूप से अन्न का अपचन; अजीर्ण; बद्धकोष्ठ; कब्ज आदि व्याधियों का कारण अधपका अथवा योग्य रीति से नहीं सेका हुआ अन्न; ऋतुकाल के विपरीत खाद्यान्न—फल—वनस्पति भक्षण; असमय भोजन; परस्पर विरोधी गुण की सब्जी का सेवन; सब्जी बनाने के गलत पात्र (पीतल, तांबे आदि के बर्तन में दही, इमली, नींबू, कच्चा आम, करोंदा, कमरख, अमचूर, दूध रखना।) आदि हैं।

यह अभूतपूर्व है कि मन्त्रदृष्टा विसष्ठ ऋषि ने आकाशीय विद्युत् और ओषध का उल्लेख किया है। ऋग्वेद (10.20.1) की ऋचा में कहा है कि हम सबके मनों को कल्याण की ओर प्रेरित करें : "भद्रं नो अपि वातय मनः।।" यानी रुद्र वैद्य लोककल्याण के लिये समर्पित हो। ज्ञानी चिकित्सक के पास हजारों ओषधियाँ हो। परन्तु वह उनमें से "ऐसी ओषधियों का उपयोग करे, कि जिनके उपयोग से प्रकृति का विनाश नहीं हो।" यह भी सावधान किया हैं कि "ओषध वनस्पति के अंधाधुंध दोहन से प्रकृति में विकृति उत्पन्न हो जाती है।" यह भी चेताया है कि ओषधों का दुरुपयोग, अतिसेवन, अकाल सेवन आदि से शरीर असाध्य रोगग्रस्त हो सकता है। रुद्र वैद्य कोमल शिशुओं—बच्चों का सौम्य ओषध से उपचार करे। रुद्र वैद्य रोगी की प्रकृति, शारीरिक शक्ति के अनुरूप ओषध निर्धारण करे। सूक्त की ऋचा में क्रोध के मार्ग से सदैव दूर रहने, वध नहीं करने, प्रशंसनीय सत्कर्म का भागीदार बनने, सदाचार से सभी की रक्षा करने और स्वजन—परिजनों से अलग नहीं करने का उपदेश है।

सूक्त भावार्थ : महावीर शूर के लिये उचित है कि वह दृढ़ धनुष्य धारण करे। उत्तम रीति से प्रत्यंचा खींचकर बाण चलावे। वह अपने सभी आयुध तीक्ष्ण (धारदार मारक) रखे। जिनके हमले से प्रतिपक्षी ध्वस्त हो। शत्रु की समूची शक्ति एक प्रहार में ही नष्ट हो जाये। शूर लोकरक्षण में जीवन पर्यन्त पराक्रम करता रहे। ठीक इसी तरह रुद्र वैद्य महावीर है। रुद्र वैद्य लोक का रोगों से आजीवन रक्षा करता है, रोगों का तत्काल निवारण करता है। इसलिये रुद्र प्रशंसनीय महावीर है।।।।

जिसमें समस्त प्राणिमात्र का उत्तम संरक्षण होता है, उसी साम्राज्य में महावीर रुद्र वैद्य प्रकाशित होते हैं। जो अपनी रक्षा के लिये तत्पर है, उसी का संरक्षण किया जाता है। अर्थात् रोग के लक्षण होते ही रुद्र वैद्य की शरण में जाकर ओषधोपचार प्रारम्भ करें। यह भी आवश्यक है कि मंदिर—भवन में नीरोगात्मक प्रबन्धन (शुद्ध स्वच्छ हवा, सूर्य—रोशनी, स्वच्छता, शुद्ध निर्मल

जल, शुद्ध नवीन वनस्पति, शुद्ध अन्न, मानसिक शांति का वातावरण, यजन आदि) हो।।2।।

आकाशीय विद्युत्पात् के कारण जनधन, पशुधन, खेत खिलहान एवं आवास किसी की हानि नहीं हो। ओषधियों के कारण किसी को कष्ट नहीं हो। विद्युत्पात् से रक्षा के समुचित प्रबन्ध हों। रुद्र वैद्य वनोषधि को आवश्यकता होने पर ही संग्रह करे। कारोबारी प्रवृत्ति से वनोषधि एकत्र कर वन—पर्यावरण विनाश नहीं करे। |3||

रुद्र वैद्य के संरक्षण में सभी यज्ञ—सत्कर्म—सर्वस्व त्याग में रत रहें। सभी जीवों के प्रशंसा योग्य कार्य में भागीदार बनें। लोक में कोई किसी का नाश नहीं करे। किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं दे। सभी दुष्ट भावों से दूरी रखें। सभी सदाचार से परस्पर संरक्षण की क्रिया करें। वैद्य वानस्पत्य साम्राज्य का उत्तम संरक्षण करे। |4| | ऊँ।



# ऋग्वेदीय रुद्र एकादशम् सोमारुद्रौ सूक्त

।।मण्डल ६, सूक्त ७४, ऋचाएँ : १—४।। ऋषि : बार्हस्पत्यो भारद्वाजः।। देवता : सोमोरुदौ।।

सोमारुद्रा धारयेथामसुर्य1 प्र वामिष्टयोऽरमश्नुवन्तु। दमेदमे सप्त रत्ना दधीना शं नो भूतं द्विपदेशं चतुष्पदे।।1।। सोमारुद्रा वि वृहतं विषूचीममीवा या नो मयमाविवेश। आरे बाधेयां निर्ऋति पराचैरस्मे भद्रा सौभवसानि सन्तु।।2।। सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्। अव स्यतं मुंचतं वन्नो अस्ति तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्पत्।।3।। तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृळतं नः। प्र नो मुंचतं वरुणस्य पाशाद् गोपयतं नः सुमनस्यमानाः।।4।।

रुद्र एवं सोम! आप दोनों सामर्थ्य धारण करते हो (आप सर्व सामर्थ्यवान हैं।)। हमारे यज्ञ (सद्कर्म) सम्पूर्ण रूप से आपके पास पहुँचें। क्योंकि यह यज्ञ हम आपकी प्रसन्नता एवं संतुष्टि के लिये कर रहे हैं। आप प्रत्येक घर में सात रत्न रखते हो अथवा धारण करते हो। अध्यात्मिक रूप से सात रत्न—दो आँख, दो कान, दो नासिका एवं एक मुख हैं। शरीर में सप्तधातु तत्त्व—िपत्त, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र हैं भौतिक रूप से हीरक, पन्ना—पाचू, माणक, मुक्ता, पुखराज, नीलम आदि सप्त रत्न हैं। ब्रह्मविद्या में सप्त व्याहृति—सत्यम्, तपः, जनः, महः, स्वः, भुवः एवं भूः हैं। षट्चक्र—सहस्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठना एवं मूलाधार हैं। सूर्य की सप्त रिश्मयाँ और अग्नि की सप्त जिव्हाएँ हैं (रुद्र ही अग्निस्वरूप एवं सूर्यस्वरूप है।)। सप्त प्रजापति, सप्त ऋषि, सप्त रुद्र, सप्त ग्रह, सप्त सिन्धु, सप्त प्रवाह, सप्तद्वीप, सप्त लोक, सप्त किरण, सप्त मरुत्, सप्त प्राण आदि हैं। रुद्रस्वरूप वायु के सप्त स्कन्ध हैं। ये रत्न रूप प्रत्येक मनुष्य के घर में रखे हैं। रुद्र सोम! आप हमारे लिये कल्याणकारी हो जाओ और हमारा एवं हमारे द्विपादों—चतुष्पदों का कल्याण करो।।।।

हे रुद्र सोम! हमारे आलय में प्रविष्ट समस्त रोगों को जड़ मूल से नष्ट करें। हमारे उदर (पेट) में अपचित अन्न से उत्पन्न होनेवाले रोगों को दूर करो। रोग—व्याधि चारों विधियों—शौचशुद्धि, मलशुद्धि, कोष्ठशुद्धि, रक्तशुद्धि द्वारा नष्ट हों। हमसे दुरावस्था कोसों दूर रहे। हमारा सभी प्रकार से मंगल एवं कल्याण हो।।2।।

हे रुद्र सोम! आप दोनों हमारे शरीरों में सभी ओषध रखो। इस प्रकार ओषध आयोजना करें कि हम रोगमुक्त हो जावें। हमने ज्ञात—अज्ञात पाप किया हो, शरीर में दृढ़मूल दोष हुआ हो, शरीर में व्याप्त दोष हो, आप हमें उन रोग दोष आदि से मुक्त करो। जिससे हमें रोग नहीं हो। यह उल्लेखनीय है कि रुद्र महावैद्यनाथ (दैव्य महाभिषक) हैं। उनके पास ओषधियों का खजाना है। सोम दिव्य शक्तिप्रदाता अमृततुल्य है।।3।।

हे रुद्र सोम! आप हमें वरुण पाश से मुक्त करो। यहाँ वरुण जल का वाचक है। जल से उत्पन्न रोग ही वरुण पाश है। यह भी व्यवस्था करें कि जलजनित रोग हमारे पास नहीं आवें (स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल जल का उपयोग स्वास्थ्य कारक है। अशुद्ध, विषाक्त जलादि अनेक रोगों का जनक है।)। इसके अलावा आप दोनों उत्तम मनवाले हो, मन उत्तम रहने से रोगमुक्ति होती है। मन की भावना शुद्ध रहने पर सुस्वास्थ्य—नीरोग्यता— आरोग्य रहता है। इसके ठीक विपरीत अशुद्ध मन रहने से मानसिक चिन्ता (आधि) एवं रोग (व्याधि) उत्पन्न होते हैं। ऋचा के मन्त्रदृष्टा ऋषि बार्हस्पत्यो भारद्वाज का आशय है कि "पूर्ण नीरोगता प्राप्ति का मूलभूत सिद्धांत—मन को हमेशा उत्तम, सुस्थिर, नव ऊर्जा सम्पन्न, विधायकी विचारवान् आदि रखना है। हमें जीवन में उत्तम विचारवानों का संरक्षण प्राप्त करना चाहिये।।।।।।।



## ऋग्वेदीय रुद्र द्वादशम् रुद्र का केशी के साथ विषपान

।।मण्डल १०, सूक्त १३६, ऋचा १–७।।ऋषि : वातजूतिः, विप्रजूतिः, वृषाणका, करिक्रतः, एलशः, जुतिः, ऋष्यशुंगः।।देवता : केशिनः।। केश्य 1 ग्निं केशी विषं केशी बिभर्ति रोटसी। केशी विश्वं स्वर्दशे केशीदं ज्योतिरुच्यते।।1।। मुनसो वातरशनाः पिशंगा वसते मला। वातस्यान् ध्राजिं यन्ति यददेवासो अविक्षत्।।2।। उन्मदिता मौनेयेन वाताँ आ तस्थिमा वयम। शरीरेदस्माकं यूयं मर्तासो अभि पश्यथ।।3।। अन्तरिक्षेण पतित विश्वा रूपावचाकशत्। मुनिर्देवस्यदेवस्य सौकृत्याय सखा हितः।।४।। वातस्याश्वो वायोः सखा ऽथो देवेषितो मुनिः। उभौ समुद्रावाक्षेति यश्च पूर्व उतापरः।।5।। अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन्। केशी केतस्य विद्वान त्सखा स्वादुर्मदिन्तम्।।६।। वायुरस्मा उपामन्थत् पिनष्टि स्मा कुनन्नमा। केशी विषस्य पात्रेण यद्भद्रेणापिवत् सह।।७।। केशी कौन?

इस सूक्त में वैदिक देवों के शास्ता रुद्र का एक पहलू अत्यन्त रहस्यात्मक है। ऋग्वेद के अन्तिम दशम मण्डल के सूक्त में कहा गया है कि "रुद्र ने केशी के साथ विषपान किया।" सायणाचार्य ने इसको लाक्षणिक रूप में लिया। उनके अनुसार "केश" का अर्थ "किरणें" है, अर्थात् सूर्य केशी है। यह यक्षप्रश्न है कि सूर्य को केशी क्यों कहा गया? क्योंकि "केशी" का शाब्दिक अर्थ "जटाधारी" होता है। यह उल्लेखनीय है कि सूक्त की तीसरी और उसके बाद की "ऋचाओं में केशी की तुलना मुनियों से की गई है।" ऋचाओं के अनुसार मुनिगण अपने "मुनित्व—मौन" के आवेश में उन्मत्त होकर अपने अन्तःस्वत्व को पवन के अन्दर विलीन कर देते हैं। वे इसी पवन में विहार करते हैं। उनका पार्थिव शरीर ही सांसारिक मर्त्य जनों को दिखाई देता है। ऋग्वेद में मुनि का अर्थ अभिप्रेरित, उन्मत एवं उत्तेजित है (अध्यात्मिक रूप से)। ऋग्वेद के एक मन्त्र में मुनियों की तुलना आकाश में उड़ते मरुतों से की गई है। वैदिक देवता इन्द्र को मुनियों का सहचर (ऋग्वेद 7.17.14) बताया गया है।

तपस्वियों को मानवोत्तर शक्तियाँ, दैविक शक्तियाँ, अध्यात्मिक चर्मोत्कर्ष वाला मुनि कहा गया है। ऋग्वेद में रुद्र को कपर्दिन्, अथर्ववेद में नीलिशखण्डिन् एवं यजुर्वेद में नीलग्रीवा कहा गया है। नीलिशखण्डिन् का अध्यात्मिक अर्थ है कि नीला आकाश ही जिनके केश हैं। यजुर्वेद की मैत्रायणी संहिता में "केशी सत्यकाम" का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में भी "केशियों" का विवरण है। काठक संहिता में "केशी दालभ्य" की चर्चा है। वैदिक साहित्य में केशियों के गण का उल्लेख मिलता है। शब्द कोश में "केशी का अर्थ एक असुर" एवं सिंह है। ऋग्वेद में रुद्र, सूर्य, वरुण, इन्द्र आदि को असुर कहा गया है। असुर का अभिप्राय— महाप्रज्ञावान्, महासामर्थ्यवान्, महाशक्तिशाली, महाप्राणवान् आदि है।

आचार्य यास्क ने केश का अर्थ सूर्य किरण के आधार पर केशी को सूर्य का द्योतक माना है। "केशी केशा रश्मयः। तैस्तद्वान भवति (प्रकाशनाद्वा ...... केशीदम् ज्योतिरुच्यत इत्यादित्यम् आह।।) निरुक्त 12.12.25. 26।।""त्रयःकेशिनः ऋतुया विचक्षते....काले कालेऽभिविपश्यन्ति। संवत्सरे वपत एक एणम् इत्यग्नः, पृथिवी दहति। सर्वमेकोऽभिविपश्यति कर्म भिरादित्यः। गतिरेकस्य दृश्यते न रूपं मध्यमस्य। निरुक्त 12.12.27।।" ऋग्वेद (1.164.44) की ऋचा में तीन केशियों का उल्लेख मिलता है। कुछ भाष्यकारों ने ये तीन केशी—अग्नि, सूर्य एवं वायु माने हैं। "आचार्य यास्क ने स्वयं लिखा है कि वेद के सैकड़ों शब्दों के अर्थ जानना शेष है।" ऋग्वेद के सबसे प्रमाणित भाष्यकार आचार्य टी.वी. कपाली शास्त्री ने सप्रमाण लिखा है कि ऋग्वेद में एक ही शब्द के विभिन्न ऋचाओं में अलग—अलग अर्थ हैं। जैसे एक शब्द का एक ऋचा में अर्थ भोजन और दूसरे में प्रसिद्धि है। इस दृष्टि से तीन केशी वाला अर्थ इस सूक्त में लेना कहाँ तक उचित है? महापण्डित लंकेश्वर रावण के ऋग्वेद के भाष्य में नई दार्शनिक अवधारणा प्रतिपादित की गई है।

### विषपान रहस्यम्

केशी शब्द की तरह ''विष'' शब्द भी रहस्यमय है। ''विषं भवतु मा भूद्वा फटाटोपी भयंकरः।'' सूक्त की प्रथम ऋचा में कहा है कि ''केशी विष को उसी प्रकार धारण करता है, जिस प्रकार पृथिवी एवं आकाश को धारण करता है।'' ऋग्वेद में द्यावापृथिवी को परमेष्ठी—परब्रह्म—परमेश्वर धारण करता है। "परमेष्ठी रुद्र द्वारा विषपान का अर्थ है कि रुद्र जन्म—मृत्यु से परे मृत्युंजय, आदि—अनादि, ब्रह्माण्डों के सृष्टा, जगत् के रचिता—पालक—संहारक आदि हैं।" रुद्र परमव्योम सत्यलोक के अधिष्ठाता हैं। उनका स्वरूप, केशी एवं मुनि के स्वरूप से मेल खाता है। यद्यपि कुछ भाष्यकारों के अनुसार विष का अर्थ हलाहल—ज़हर—विष नहीं है। प्रायः यह विष "उदक—जल" का पर्यायवाची भी होता है। इस प्रसंग का संकेत पँच महाभूतों में जीवन स्रोत जल की ओर है। यहाँ एक विकट प्रश्न है: "रुद्र सूर्य मण्डल के मध्य अवस्थित है। इसलिये केशी को सूर्य और रुद्र को विद्युत्शिक्त रूप नहीं कहा जा सकता है।"

पुराण काल में समुद्र मंथन के समय रुद्र हलाहल विषपान करके कण्ठ में धारण करते हैं। विष के प्रभाव से रुद्र सदाशिव का कण्ठ नीला हो गया। रुद्र ने विषपान के बाद स्तुति करनेवाले देवों को सारगर्भित उपदेश दिया। वहीं वेद का रुद्र सूर्यस्वरूप है। सूर्य पृथिवी के सप्त महासिन्धुओं आदि से नीला भासित जल का हरण करता है। यह रुद्र के कण्ठ में नीला भासता है। इसलिये रुद्र नीलकंठ है।

यजुर्वेद का "रुद्र स्तोत्र", "त्र्यम्बक होम" आदि रुद्र के मृत्युंजय विराट् स्वरूप से साक्षात्कार करवाता है। इसमें रुद्र की ऋग्वेदीय उपाधि कपर्दिन, नीलग्रीवा आदि का उल्लेख मिलता है। "ऐतरेय ब्राह्मण" में प्रजापित की सरस्वती के प्रति अगम्य गमन का वृत्तान्त सविस्तार है। देवता इस अनैतिक कर्म से कुद्ध होकर उसको दण्ड देने के लिये रुद्र को नियुक्त करते हैं। रुद्र पिनाक धनुष से प्रजापित का शिर उड़ा देते हैं। यह वैदिक रुद्र का सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष है। इससे पूर्व ऋग्वेद में यह संकेतात्मक है। ऋग्वेद में रुद्र त्रिपुर विध्वंस भी करता है।

सूक्त भावार्थ : केशी विष को द्यावापृथिवी की तरह धारण करता है। इस परमज्योति को केशी कहते हैं।।।।वातरशन के वंशज मुनिगण पीत वर्ण के हैं और उदात्त अथवा धूमिल वस्त्र पहनते हैं। अध्यात्म में पीत केश आदि सर्वोच्चावस्था का सूचक है। वे जब देवत्व प्राप्त करते हैं, तब वे वायु की गति के अनुगामी हो जाते हैं। मुनिगण प्राणोपासना करके प्राणरूप प्राप्त करते हैं।।2।।मुनिवृत्ति धारण करके वे सभी लौकिक व्यवहारों को त्यागते हैं। मुनि आनन्दयुक्त होकर वायुरूप स्वीकारते हैं। वायुरूप धारी मुनिगण कहते हैं कि हे मनुष्यो! आप केवल हमारे शरीर ही देख सकते हो, क्योंकि हम अभी वायुरूप हो गये हैं। मुनिवर सूक्ष्म देह से ब्रह्माण्ड में विचरण करते हैं।।3।। मन्त्रद्रष्टा मुनि आकाश मार्ग से संचार करता है। मुनि स्वतेज से सर्वरूपों

को—पदार्थ मात्र को प्रकाशित करता है। वह समस्त देवों के मित्रभूत होकर सत्कृत्यों के लिये ही स्थापित होता है।।४।।

वायुरूप मुनि वायु के समान व्यापक, वायु का भोक्ता, वायु का मित्र और देवों से भी चाहने योग्य होता है। वायुरूप मुनि तेजस्वीसूर्य—अग्नि समस्त ज्ञातव्य विषयों का जाननेवाला, रस का उत्पादक, मित्र और आनन्ददाता है। वह दिव्य शक्तियों (देवांगनाओं) (अप्सराओं), गन्धर्वों, मृगों (मृग वेद का भी सूचक) के स्थानों में संचार करता है। वह जो पूर्व और अपर है, उन दोनों समुद्रों को प्राप्त होता है।।5, 6।।"रुद्र केशी के साथ विष पात्र से जिस समय विषपान करता है, उस समय विष को वायु मन्धित—आलोडित करती है और कठिन माध्यमिका—वाक् को भड्.ग कर देती है।।7।।" (इस समूचे सूक्त में मुनि और केशी को सूर्य के अर्थ में कहने का निर्णय वेदज्ञ करें।)।।ऊँ।।



## सामवेदीय रुद्र

।।रुद्राग्नि : पाप समूह नाशक; रुद्र : समष्टि व्यष्टि रूप; देव आवाहन : प्रजा रक्षार्थ; रुद्र : उपासना से प्रगट; पालनहार रुद्र; सर्वोत्तम देव रुद्र; रुद्र : घोर, अघोर भेद; स्थावर जंगम—ब्रह्माण्ड स्वामी रुद्र; रुद्र : वरुण, मित्र स्तुति कर्त्ता; मूजवान् : सोम लता विद्यमान; रुद्र मिहमा : बृहत् साम गान; सकल देवमय ब्रह्म रुद्र; ब्रह्म : माता पिता; शतायु की प्रार्थना; स्वस्ति पाठ।।

# सामवेदीय रुद्र ऋचाएँ—मन्त्र रुद्राग्नि : पाप समूह नाशक नमस्ते अग्न ओजसो गृणन्ति देवकृष्टयः

अमेर मित्र मर्दय।। सामवेद 1.1.1.1।।

हे सर्वव्यापक रुद्राग्नि! आपके यज्ञ स्वरूप तेज के लिये मनुष्य नमस्कारात्मक स्तुति करते हैं। हे स्वयं प्रकाशी रुद्र! आप हमारे पाप समूह रूप शत्रु को असंख्य घोर रूप रुद्रों के बलों से नष्ट करो। यहाँ रुद्र अग्निरूपा है।।सामवेद 1.1.1.1।।

> रुद्र : समष्टि, व्यष्टि रूप मूर्द्धा नंदि वो अरित पृथिव्या वैश्वा नर मृत आजात मग्निम्।

कविं सम्राजम तिथि जनाना मासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः।। ।।सामवेद 1.2.4.5।।

दैत्यों से दुःखी हुए देवताओं ने रुद्र को प्रसन्न किया। वह रुद्र कैसा है? यह रुद्र द्यौ रूप प्राणशिक्त, प्रज्ञा, माया का अधिष्ठान रूप शिर एवं माया कार्य क्रिया रूप भूमि है। रुद्र मृत्युकार्य घोर देह और अमृत क्रिया अघोर का स्वामी है। अघोराँश सूत्रात्मक देहधारी ब्रह्मा का पिता रुद्र है। यह घोराँश विराट्देह से व्यष्टि शरीरों को धारण करके जीव रूप से विशेष अवस्थावाला है। यह समस्त ब्रह्माण्ड धारण करने का आधार है। रुद्र अभूतपूर्व महिमा स्वरूप होते हुए भी सामान्यरूप से सर्वत्र व्यापक है। हम सम्पूर्ण जगत् को धारण करनेवाले सर्वज्ञ रुद्र का हमारे सुख के लिये ध्यान करते हैं। ।।सामवेद 1.2.4.5।।

देव आवाहन : प्रजा रक्षार्थ

सोमं राजानं वरुण मग्निम न्वारभा महे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणंच बृहस्पतिम्।।सामवेद 2.1.1.1।।

हम महर्लीक वासी ईश्वर सोम देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, द्युलोक का पुत्र किरण समूह व्यापी सूर्य, बृहस्पति एवं ब्रह्मा को प्रजा की रक्षा के लिये बुलाते हैं।।सामवेद 2.1.1.1।।

> रुद्र : उपासना प्रार्थना से प्रगट उपहरे गिरीणां संग मेच नदीनाम्। धियो विप्रो अजायत।।सामवेद 2.2.2.9।।

पर्वतों के प्रदेश और निदयों के महासंगम पर आर्तभाव, विनीत भाव से महाज्ञानी रुद्र प्रगट होता है।ज्ञानस्वरूप सर्वज्ञ रुद्र की उपासना होती है।सामवेद 2.2.2.9।।

#### पालनहार रुद्र

महित्रीणाम वरस्तुद्युक्षं मित्रस्यार्य्यम्णः दुराधर्षं वरुणस्य।।सामवेद 3.1.2.8।।

अग्नि, वायु, सूर्य इन तीनों का प्रकाशक, स्वयं प्रकाशी, अपराजित, महायशवाला, वरुणस्वरूप रुद्र हमारा पालन करनेवाला हो।।सामवेद 3.1.2.8।।

### सर्वोत्तम देव रुद

निक इन्द्र त्व दुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्। नक्येवं यथात्वम्।सामवेद 3.1.1.10।।

इस मंत्र में इन्द्र शब्द ब्रह्मवाचक अर्थात् परमेष्ठी रुद्र है। सर्वशक्ति सम्पन्न, ऐश्वर्यवान्, पापनाशक रुद्रब्रह्म आपसे उत्तम कोई भी नहीं है। जिस प्रकार आप तारनेवाले हो उसी प्रकार दूसरा कोई नहीं है। बलरूप प्राणशक्ति का स्वामी रुद्र है : "शवतस्पितः।।" यही सूर्य इन्द्र हैः "असौ वा आदित्य इन्द्रः।" रुद्र सूर्य का स्वामी है। सो ही व्यष्टि शरीरवर्ती इन्द्रियों का जीवरूप से स्वामी है। उस रुद्र से उत्तम कोई नहीं है।।सामवेद 3.1.1.10।।

रुद्र : घोर, अघोर भेद

महेचनत्वाद्रिवः पराशुल्काय दीयसे न सहस्रायनायुताय विज्ञवो न शताय शतामघ।।सामवेद 4.1.1.9।।

हे अघोर रूप रुद्र! महामूल्यवान् भौतिक धन के लिये आपको नहीं बेचता हूँ। अर्थात् आपकी उपासना की तुलना में भौतिक ऐश्वर्य का कोई मूल्य नहीं है। मैं किसी भी लोभ—लालच के इन्द्रजाल में फंसकर आपका त्याग नहीं करुँगा। ये सभी धन लोभ तृणवत हैं। हे अनन्त शक्तिवाले रुद्र! आप करुणा के महासागर हो, फिर मैं कैसे आपको छोड़ सकता हूँ, धन में बेच सकता हूँ। जो प्राणों को देह से शुष्क करता है, वही घोर है और आर्द्र रूप अघोर है: "य शुष्कः सघोराय आर्द्रः शिवः।" इन्द्र नाम प्राणशक्ति का है। उसका स्वामी रुद्र है। सामवेद 4.1.1.9।।

स्थावर जंगमब्रह्माण्ड स्वामी रुद्र अभित्वा शूरनो नुमाऽदुग्धाइ वधेनवः। ईशान मस्य जगतः सर्वदृशमीशानमिन्द्रत स्थुष।। ।सामवेद ३.1.5.1।।

हे महावीर रुद्र! आप इस चराचर ब्रह्माण्ड (स्थावर, जंगम) के स्वामी हो। आप सूर्यमण्डल के साक्षी चेतन स्वामी हो। जैसे विना दोहन की हुई गो बछड़े के सामने आती है। उसी प्रकार के रुद्र! आपकी हम स्तुति करते हैं।।सामवेद 3.1.5.1।। दूसरे शब्दों में हम आपकी स्तुति के लिये पूरी तरह समर्पित एवं प्रतिबद्ध हैं।

> रुद्र : वरुण, मित्र स्तुति कर्त्ता त्वां विष्णु वृहन्क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः। त्वां शर्घो मदत्य नुमारुतम्।।सामवेद उत्तरार्चिक 17.3.3।।

हे रुद्र! आपको प्रसन्न करने के लिये महाश्रवण नक्षत्र रूप घर का स्वामी विष्णु देवता, मित्र एवं वरुण स्तुति करते हैं। आपको मरुत्देवता सम्बन्धी बल प्रसन्न करता है। सामवेद उत्तरार्चिक 17.3.3।।

मूजवान् क्षेत्र (कैलास) : सोमलता विद्यमान पवित्रंते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गोत्राणि पर्य्येषि विश्वतः। अतप्त तनूर्न तदमो अश्नुते शृतासईद्वहन्तः सं तदाशत।। हे सोमलता अभिमानी देवता! आपका उत्तम सोम अवयव चौबीस भेद युक्त विस्तार पूर्वक मूजवान आदि भूस्वर्ग हिमालय—कैलास के पर्वतों में फैला है। ऋग्वेद में भूलोक पर कैलास, हिमालय को (त्रिविष्टपम्, महाचीन) द्युलोक घोषित किया गया है। इस भूस्वर्ग के हिमवत पर्वतों में दिव्य सोम वनस्पति उपलब्ध है। ऋग्वेद के अनुसार सोमादि वनस्पति रात्री में भी प्रकाशवान होती है। द्युलोक के देवता दिव्य सोमरस पान से महाशक्तिवान्, महासाम्थर्यवान् हैं। सामवेद में पुनः कहा गया है कि दिव्य शक्तिमान् सोमरस पान करनेवाले के सभी अंगों, अवयवों, देह में सर्वत्र व्याप्त होता है। इससे शरीर के सभी रोग नष्ट होते हैं। पयोव्रत आदि संस्कार रहित, कच्चा अशुद्ध सोम रस शरीर में व्याप्त नहीं होता है। परिपक्वमय विशुद्ध सोम रस पान करने से यह देह द्वारा धारण किया जाता है। इसके लिये ब्रह्मविद ब्रह्म आचार धारण करते हैं। उसके लिये शुद्ध अन्तःकरण होना चाहिये।।सामवेद 1.5.9.12।।

रुद्र महिमा : बृहत् साम गान

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्। ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे।।सामवेद 6.7.1 उत्तरार्चिक।।

यहाँ इन्द्र ब्रह्म अर्थात् रुद्र का वाचक है। नित्य ज्ञानस्वरूप सर्वज्ञ स्तुति से सन्तुष्ट होनेवाला, महाप्राणशक्ति के द्वारा विश्व को रचनेवाला—रुद्र की महिमा को गायन करने के लिये बृहत् नाम के साम का है। हे उद्गाताओ आप सब मिलकर गायन करो।।सामवेद 6.7.1 उत्तरार्चिक।।

#### सकल देवमय ब्रह्म रुद्र

त्वमिन्द्राभिभूरसित्वं सूर्यमरोचयः।

विश्वकर्मा विश्वेदेवो महाँ असि।।सामवेद 6.7.2 उत्तरार्चिक।।

हे सर्वेश्वर्य्य सम्पन्न ब्रह्म (रुद्र)! आप पाप आदि शत्रुओं को नष्ट करते हो। आप सूर्य को प्रकाशित करनेवाले हो। आप ही सृष्टिकर्त्ता विश्वकर्मा हो। आप ही सकल देव स्वरूप, सबसे महान एवं सर्वश्रेष्ठ हो।।सामवेद 6.7.2 उत्तरार्चिक।।

#### ब्रह्म : माता पिता

त्वंहिनः पिता वसोत्वं माताशतक्रतो वभूविथ। अथाते सुम्नमीमहे।।सामवेद ८.६.२ उत्तरार्चिक।।

ऋग्वेद की परम्परा में सामवेद में ब्रह्म को माता—पिता कहा गया है। साथ ही (ब्रह्म से) सुख माँगा गया है।।सामवेद 8.6.2 उत्तरार्चिक।।

## शतायु की प्रार्थना

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्य जत्राः।

### स्थिरै रंगै स्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेमहिदेवहितं यदायु।। ।।सामवेद 21.1.2।।

हे द्युलोक अवस्थित देवों! हम नेत्रों से (अन्तःचक्षुष) आपके अनुग्रह से मंगलमय ब्रह्मविद्या वेद के वचनों को सुनें। हे यजन कर्ताओं के पालक देवों! वेद मन्त्र समूह को पाठ करते हुए हम नेत्रों—अन्तःकरण —अन्तःचक्षुष से आपको देखें (वेद मन्त्र साक्षात हों), हमारी स्तुतियाँ दृढ़ जिव्हा करके हो। यह पठन एवं उच्चारण दोष रहित हो। हम प्रार्थना करते हुए शिष्य पुत्रों (सन्तान) सहित आरोग्यतापूर्वक शतायु पावें। स्मरण रहे कि ब्रह्मा ने मनुष्य की सामान्य आयु सौ वर्ष की निर्धारित की है।।सामवेद 2.1.1.2।।

### स्वस्ति पाठ

स्वस्तिन इन्द्रो वृद्ध श्रवाः स्वस्तिनः पूषाविश्व वेदाः। स्वस्तिनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु।। ऊँ शान्तिः।। शान्तिः।। शान्तिः।।सामवेद 21.1.6।।

महायशवाले सूर्य देवता हमको सुखी करो। समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्म को जाननेवाला अग्नि देवता हमारा पोषण करे। पाप नाशक वायु देवता हमें आरोग्य सुख करे। देव गुरु बृहस्पति हमारे हृदय में उत्तम बुद्धिमय सुख का स्थापन करे: "वायुर्वे देवानां पिवत्रं।।" वायु ही सभी देवताओं के मध्य पिवत्र है। "वायुर्वे ताक्ष्यः।" वायु ही ताक्ष्यं नाम वाला है। ये समस्त देवता हमारा कल्याण करें। हमें अध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक शान्ति प्राप्त हो।। सामवेद 21.1.6 उत्तरार्चिक ।।ऊँ।।



# कृष्ण यजुर्वेदीय रुद्र तैत्तिरीय संहिता

।।अद्वैत स्वरूप एक ही रुद्र; मृत्युंजय मन्त्र; रुद्र की हेति; रुद्र सूर्य सम्बन्ध; अग्नि और रुद्र का तादात्म्य: त्र्यम्बक होम: सोमारीद्र चरू।।

# यजुर्वेदीय रुद्र मन्त्र कृष्ण यजुर्वेद : तैत्तिरीय संहिता अद्वैत स्वरूप एक ही रुद्र

एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे। आखूस्ते रुद्र पशुस्तं जुषस्वैषते रुद्रभागः सहस्वस्नाऽम्बि क्यातं जुषस्व भेषजंगवेऽश्वाय पुरुपाय भेषमथो अस्मभ्यं भेषजं सुभेषजम्। यथा ऽसति सुगं मेषाय मेष्यै।।कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता 1.8.6.1।।

कृष्ण यजुर्वेद—तैत्तिरीय संहिता के इस मन्त्र में कुछ अभूतपूर्व, अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन किया गया है। प्रथम, मूषक घोर रूप पशु है। दूसरा, अम्बिका रुद्र की बहिन है। प्रकारान्तर में (आगम) अम्बिका रुद्र पत्नी है और मूषक महागणपति (उमामहेश्वर) का वाहन है।

अद्वैत स्वरूप ही रुद्र है, उससे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। हे रुद्र! आपका घोर रूप का मूषक (चूहा) पशु है। उसका सेवन करो। आप गो, अश्व आदि का हनन नहीं करो। दूसरे शब्दों में, एक अखण्ड, अद्वैत, स्वयं प्रकाशी रुद्र अपनी बहिन के सहित अवस्थित है। उस रुद्र से भिन्न चेतन और दूसरा न कोई हुआ, एवं न होगा। रुद्र अपनी माया के द्वारा सर्वत्र ओतप्रोत हो रहा है। हे रुद्र! आपके जो घोर अघोर स्वरूप हैं, उसमें से घोर रूप मूषक है। आप गो, अश्व आदि को नहीं मारते हुए उस मूषक को ही मारने के लिये स्वीकार करो। हे देव! यह आपका भाग है। आप अपनी बहिन अम्बिका के सहित उसको बाण से लक्ष्य कर अंगिकार करो और गो, अश्वादि को सुख करो। मृत्यु के लिये सुख करो। हम सबके लिये इस लोक का सुख करो। हम सभी को मरण के पश्चात परलोक में उत्तम सुख करो। पशुधन के लिये जिस प्रकार सुख होवे उस प्रकार करो।।कृष्ण यजुर्वेद—तैतिरीय संहिता 1.8.6.

## मृत्युंजय मन्त्र

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिरिय पोषणम्। उर्वा रुकमिव बन्धनान्मृत्यो र्मुक्षीयमामृतात्।। ।।कपिष्ठल कठ संहिता ८.१०।।

यह महामृत्युंजय मन्त्र ऋग्वेद की अनुकृति है। प्रजामात्र के पालनकर्ता—स्थूल कार्य—सूक्ष्मस्थूल की अप्रगट अवस्था ही माया है। इस त्रिविध माया को धारण करनेवाली नित्य ज्ञान स्वरूप उमा अथवा अम्बिका है। उसका स्वामी त्र्यम्बक है। त्र्यम्बक तीनों लोकों का पिता है। त्र्यम्बक रुद्र सर्वत्र व्यापक चेतन रूप से सर्वोत्तम यशवाला है। रुद्र तीनों लोकों को पुष्ट

करता है। उसका यश सुगन्ध की तरह सर्वव्याप्त है। उस रुद्र का हम यजन करते हैं। जैसे पकी काँकड़ी बेल के बन्धन से छूट जाती है। तैसे ही रुद्र आपका घोर रूप मरण के बन्धन से हमें छुड़ावे और आपके जीवनरूप अघोर अमृत से हमको कभी पृथक् नहीं करे।। किपष्ठल कठ संहिता 8.10।। वैदिक काल से जीवन पर महासंकट (अथवा मोक्ष) के समय इस मन्त्र के पाठ का विधान है। इससे असाध्य आधि—व्याधि अथवा मृत्यु संकट भी समाप्त हो जाता है। पूर्व में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है।

### रुद्र की हेति

मा वः स्तेन ईशत् माऽघशंसो रुद्रस्य हेतिः परिणो वृणक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बव्हीर्यजमानस्य पशून् पाहि। । कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता 1.1.1।।

रुद्र सूर्य सम्बन्ध

रुद्रस्त्वाऽवर्तयतु मित्रस्य पथा।। ।।कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता 1.2.4।। अग्नि और रुद्र का तादात्म्य

देवासुराः सयंत्ता आसन्ते देवा विजयमुपयन्तोऽग्नौ वामं वसु संन्यदधतेद्वमु नो भविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति। तदग्निन्यंकामयत तेना प्राकामत् तद्देवा विजित्यावरुरुत्समाना अन्वायन् तदस्य सहसाऽदित्सन्त, सोऽरोदीद्यदरोदीत्तव् रुद्रस्यं रुद्रत्वम्।।कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता 1.5.1।।



# शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र : प्रथम वाजसनेयी संहिता, मैत्रायणी संहिता, काण्व संहिता ओंकार रूपं रुद्र रूपं

।। रुद्र की विभूति स्वरूप सभी देवता; रुद्र : पँच स्थान अवस्थित रहस्य, रुद्र सत्य ज्ञान : जो मैं हूँ, वही आप हैं; रुद्र सर्वम्; ब्रह्माण्ड अधिपति रुद्र; निराकार रुद्र : सर्वोच्च सत्ता; रुद्र : मूहुर्त दिन उत्पत्तिकर्त्ता; रुद्र : प्रतिमा नहीं; रुद्र : सृष्टि पूर्व प्रगट; रुद्र : प्राणीमात्र का रचनाकार; विश्व नीडम् : उत्पत्ति, प्रलय; अद्वैतवादी; हृदय में तीन पाद; रुद्र : छाया रूप प्राण प्रगट;

स्वयं ब्रह्म स्वरूप; देह में समिष्ट व्यिष्टि; वैदिक दर्शन : लोकेषणा — वित्तेषणा — संतानेषणा त्याग; सर्व स्वरूप ज्ञान : जन्म मृत्यु मुक्ति; ब्रह्मज्ञानी : हर्ष शोक मुक्त; ब्रह्मलोक सत्यलोक : सूर्य मण्डल द्वार; सूर्य अघोर रूप : रुद्र से साक्षात्कार; ऊँ तारक मन्त्र : देह भस्म रूप; शतरुद्रिय : मोक्ष रूप; रुद्रादि प्रायश्चित आहुति; रुद्र : अधिपत्य प्रेरक; रुद्र आहुति; रुद्र का गणपतित्व।।

# शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र ऋचाएँ रुद्र की विभूति स्वरूप सभी देवता

धा मच्छ दिग्न रिन्द्रो ब्रह्मादेवा बृहस्पितः।
सचतसो विश्वेदेवा यज्ञम्प्रावन्तु नड्.शुभे।। शुक्ल यजुर्वेद 18.76।।
देवों ने अपने—अपने लोकों को अपने—अपने प्रभाव से वश में कर
रखा है। अग्नि ने भूलोक को; सूर्य ने द्यौ को; अथर्वा ने महः, जनः, तपलोक
को; ब्रह्मा ने सत्यलोक को और रुद्र ने अपने महातेज से सम्पूर्ण जगत् को
(मृष्टि, समस्त ब्रह्माण्ड) को व्याप्त कर रखा है। एक रुद्र की ही ये समस्त
देवता विभूति स्वरूप महातेज सम्पन्न हैं। वे सभी देवता हमारे यज्ञ ध्यानकर्त्ता
को उत्तम स्वर्ग में स्थापन करें।।शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता 18.76।।

रुद्र : पँच स्थान अवस्थित रहस्य पंचस्वन्तऽ पुरुषड आविवेश तापयन्तं पुरुषऽ अर्प्पितानि। एतत्वात्रप्रति मन्वावानोऽअस्मिन मायया भवस्यूत्तरोमत्।।

।।शुक्ल यजुर्वेद मा.स. 23.52।।

परम पुरुष ब्रह्म अर्थात् रुद्र पाँच स्थानों में विराजमान है और रुद्र के मध्य में वे पाँच स्थान विराजमान हैं (यह स्मरण रहे कि ऋग्वेद का पुरुषसूक्त, प्रजापितसूक्त, हिरण्यगर्भसूक्त, विश्वकर्मासूक्त, मार्तण्डउत्पित्तसूक्त, नासदीयसूक्त आदि की रुद्रसूक्त के रूप में मान्यता है।)। इस प्रश्न में आपको यह उत्तर प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके समाधान किया — मैं ही अद्भुत चातुर्य्यमय मेधा के द्वारा अनुभव करनेवाला हूँ। मेरे से उत्तर सुननेवाला प्रश्नकर्ता अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता। क्योंकि आप अनुभवहीन हैं; जब कोई ब्रह्मानुभूति करेगा तब हमारे समान होगा। पाँच प्रकाश ही सिलल नाम वाले हैं : "पशवो वै सिललं। पंचानात्वासिललानां।" प्रलय और उत्पत्ति करनेवाले पँचभूत हैं। वे ही सिलल नाम युक्त हैं। "कार्यात्मक पँचभूतों के क्रियात्मक पाँच स्थान हैं— चक्षु—सूर्य—चन्द्रमा—विद्युत् (आपः) ब्रह्मलोक में पाँचवा जन स्थान है।" "अदितिः पंचजना इति।" प्राणशक्ति रूप माया पाँच प्रगट स्वरूप है।" "ये देवा असुरेभ्यः पूर्वे पंचजना आसन्।।" अधिदेव अध्यात्म

रूप देव दैत्यों से पहिले पाँच जन प्रगट हुए।" "य एवासावादित्ये पुरुषः।" इस सूर्य में जो चेतन है वही रुद्र परम पुरुष है।

"यश्चन्द्रमित": यह रुद्र उमा रूप में चन्द्रमा में है। "यो विद्युति": रुद्र विद्युत् में पार्वती के सिहत महेश रूप से है। "योऽप्सु": जो रुद्र सत्य लोक में ब्रह्मास्वरूप है। "योऽयं चक्षुसी पुरुष एष इन्द्र एवं प्रजापितः": जो प्रत्येक प्राणिमात्र के नेत्र में यह चेतन पुरुष है, यही इन्द्र, यही ब्रह्मा है। यही नेत्र पुरुष उपाधि से जीव एवं चक्षु उपाधि से साक्षी द्रष्टा पुरुष है। इन्द्र नाम समिष्ट व्यष्टि उपाधिक चेतना का है। यह सूर्यमण्डलस्थ चेतन ही यह इन्द्र, यही पशुपित है। मनुष्यादि के शरीरों में अधिदैव स्वरूप ही अध्यात्मरूप से प्रविष्ट है। नेत्र—श्रोत्र—मन—वाणी—प्राण पाँच अध्यात्मक रूप हैं। पाँच अधिदैव—सूर्य— चन्द्रमा—अग्नि—वायु—आकाश हैं। ये मानव देह में प्रविष्ट हुए। मन में ही सम्पूर्ण कामना स्थित है। मन के द्वारा ही चेतन पुरुष ही सब कामनाओं का चिन्तवन् करता है। इन मन की उपाधि से ही चक्षुस्थित है: "मनसि वै सर्वे कामाश्रिता मनसाहि सर्वान्कामान्ध्यायित।" । शुक्ल यजुर्वेद मा. स. 23.52।।

रुद्र सत्यज्ञान : जो मैं हूँ, वही आप हैं! यो भूतानामधिपतिर्यस्मिँल्लोका अधिश्रिताः। महतो महांस्तेन गृह्नाभिमत्वा महम्मयि गृह्नाभिमित्वामहम् ।।शुक्ल यजुर्वेद काण्व संहिता 3.2.3.1।।

रुद्र प्राणियों के श्रेष्ठ महाकारण रूप स्वामी है। इस रुद्र महेश्वर में अनन्त त्रिलोक अवस्थित हैं। महान से महान महास्वामी रुद्र शिष्य को अपरोक्ष ज्ञान का उपदेश करता है। यह भी शिष्य को अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्मज्ञान का योग्य अधिकारी परखकर दिया जाता है। ब्रह्म रुद्र अव्याकृत, सूत्रात्मका, महाविराट् से भी उत्तम है। रुद्र का सर्वव्यापक स्वरूप अद्वैत स्वरूप है। इसे प्राप्त हुए आपको स्वात्म में ग्रहण करता है। यही सत्यज्ञान है कि जो मैं हूँ वही आप हैं।। काण्व संहिता 3.2.3.1।।

### रुद्रं सर्वम्

यो रुद्रो अग्नौयो अप्सुय ओषधीषुयोवन स्पतिपु। यो रुद्रौ विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु देवाः।। ।।काठक संहिता ४०.५।।

रुद्र अग्निमय क्रिया मात्र में है। अर्थात् समस्त तेज मात्र, तेजमय है। वही व्यापक जलों में विद्यमान है। एक मात्र रुद्र ही अन्नादि ओषधियों में, वनस्पतियों में, वृक्षों में व्याप्त है। रुद्र ही समस्त प्राणिमात्र में प्रविष्ट हुआ है। समस्त देवता रुद्र को प्रणाम करते हैं। उस स्वयं प्रकाशी चेतन धन रुद्र के लिये मेरा नमस्कार हो।।काठक संहिता 40.5।।

#### ब्रह्माण्ड अधिपति रुद्र

अहं परस्तादह मवस्ता दहं विश्वस्य भुवनस्य राजा। अहं सूर्यमुभयतो ददर्श यदन्तरिक्षं तदुनः पिताभूत।। ।।यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता 1.3.26।।

इस मन्त्र में दृष्टा ऋषि रुद्र के सर्वव्यापक आत्मस्वरूप का वर्णन कर रहा है। "मैं ऊपर हूँ, मैं ही नीचे हूँ। मैं समस्त ब्रह्माण्डों का अधिपति स्वामी हूँ।" जो आकाश में तपता है, वही हमारा सभी का पालन कर्त्ता पिता है। मैं अध्यात्म एवं अधिदैव रूप से अवस्थित हुए सूर्यमण्डलस्थ रुद्र को अभेद रूप से देखता हूँ। मैं अध्यात्म उपाधि से भरद्वाज मुनि हूँ। मैं अधिदैव स्वरूप से सूर्यस्थ भर्ग हूँ। माया का अधिष्ठान रूप से समस्त ब्रह्माण्डवर्त्ती लोकों का अधिपति हूँ। मैं "निराकार रुद्र" हूँ। वसुक्र ऋषि ही ब्रह्म है : "ब्रह्म वै वसुक्रः।।" "निरूपाधिक स्वरूप का ही परब्रह्म तुरीय स्वरूप रुद्र है।" श्रुति के अनुसार वसुक्र ऋषि अपने रुद्र स्वरूप को साक्षात्कार करके मुक्त हुआ।।।यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता 1.3.26।।

#### निराकार रुद्र : सर्वोच्च सत्ता

तदेवा ग्निस्तदादित्य स्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः। तदे वशु क्रन्त द्ब्रह्म तदापस्त त्प्रजापतिः।। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.5.3.1।।

"निराकार रुद्र" ही महेश्वर—प्राणशक्ति—जगत्कारण बीजरूप संकल्प है। वही ब्रह्मा है, ब्रह्मारूप रुद्र ही अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा आदि है। रुद्र की सत्ता सर्वोच्च है। उसकी सत्ता में सभी देवों की सत्ता अवस्थित है। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.5.3.1।।

> रुद्र : मूहुर्त, दिन उत्पत्तिकर्ता सवे निमेषा जिज्ञरे विद्युतः पुरुषाद्धि। नैन मूर्ध्वन्नतिर्यंचन्न मध्ये परिजग्रभत्।।

> > ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.5.3.2।।

स्वयं प्रकाशी, सर्वव्यापक, उत्तम कारण रूप, ब्रह्माण्डाधिपति, पँच भूत बीज रुद्र की मायारूप प्राणशक्ति से सभी निमिष कला, मूहुर्त, दिन आदि उत्पन्न हुए हैं। उस महाबोधि सर्वज्ञ विश्वकारण महेश्वर रुद्र, को अपरोक्ष ज्ञानहीन ऊपर के और नीचे के लोकों में चक्षु आदि इन्द्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। रुद्र को तिरछा सर्वत्र से ग्रहण करना सम्भव नहीं है। उस परब्रह्म का मध्य में भी दर्शन नहीं किया जा सकता है। अर्थात् "रुद्र ब्रह्म आन्तरिक अनुभूति का विषय है। उसे अन्तर्भुखी होकर अन्तःकरण में ही प्राप्त कर सकते हैं।"।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.5.3.2।।

रुद्र : प्रतिमा नहीं!

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः।। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.5.3.3।।

"रुद्र की प्रतिमा, उपमा नहीं है। यह सर्वदा एकरस, अखण्ड चेतन धन, समस्त व्यवधानों से रहित, निर्मल, निरंजन, शान्त, निराकार है।" माया उपाधि से रुद्र का नाम ब्रह्मा है। यह समष्टि रूप ब्रह्मा व्यष्टि रूप महान यशवाला है। जिस अधिष्ठान में समष्टि व्यष्टि सत्ता कल्पित है तो उस विकारी सत्ता की उपमा निर्विकारी में कभी नहीं घट सकती है। श्रुति में निरन्तर उद्घोषणा की गई है कि ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है। ब्रह्म की प्रतिमा तीनों लोकों से भी ऊँची होनी चाहिये। "न तस्य प्रतिमा अस्ति। इति च ब्रह्मणोऽनुप मानत्वं दर्शयति।।" ब्रह्मसूत्र।। इस मन्त्र में प्रतिमा का अर्थ उपमा भी है। वेद निरन्तर कहा गया है कि ब्रह्म निराकार है। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.5.3.3।।

# रुद्र : सृष्टि पूर्व प्रगट

एषोह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वोह जातस्स उगर्भे अन्तः।। सएव जातस्य जनिष्यमाणः प्रत्यड्. जनास्तिष्ठति सर्वतो मुखः।। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.5.3.4।।

यह प्रसिद्ध अनादि रुद्र अपनी माया के द्वारा चराचर जगत् की उत्पित्त के पहिले अव्याकृत के मध्य में प्रगट हुआ। यह रुद्र का ब्रह्म रूप रहा। ब्रह्मा सभी प्रदिशाओं में कार्यक्रिया रूप व्यापक होकर पीछे सूर्य रूप को धारण करके स्थित हुआ। वह ब्रह्मात्मक सूर्यस्थ पुरुष ही शरीरों में प्रकाशित हुआ। वह प्रत्येक वर्तमान शरीरों के मध्य शिर से पाद पर्यन्त व्यापक स्वरूपवाला है। जैसे तीनों काल वाले घटो में सूर्य प्रतिबिम्ब है। वैसे ही तीन काल वाले शरीर में सूर्यस्थ भर्ग ही जीव रूप से है।।काण्व संहिता 4.5.3.4।।

#### रुद्र : प्राणीमात्र का रचनाकार

यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्तिय आविवेश भुवनानि विश्वा। प्रजापतिः प्रजयासं रराण स्त्रीणिज्यो तीं षि सचते सषोळशी।। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 1.8.11.1।।

उस रुद्र से उत्तम कोई नहीं है, जो सभी लोकों के सहित प्राणियों के सृजनार्थ प्राणशक्ति में ब्रह्मारूप से प्रविष्ट हुआ। सो ही अव्याकृत गुहावासी ब्रह्मा है। वह ब्रह्मा षोडश कलामय समिष्ट स्वरूप है। ब्रह्मा ने अपनी सूत्रात्मा देह से प्रगट हुई विराट् देहमयी प्रजा के द्वारा भूमि—पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ की कल्पना की। उन तीनों आधारों पर क्रमपूर्वक विचार किया। अग्नि, वायु, सूर्य तीन ज्योतिरूप आधेयों की रचना की। उनमें चेतन रूप विराजमान हुआ। मैं रुद्र ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मा तीनों का स्वामी हूँ। इस तादात्म्य रूप से सेवन करता है।।यजुर्वेद काण्व संहिता 1.8.11.1।।

विश्व नीड्म : उत्पति, प्रलय वेनस्तत्पश्यन्निहितंगुहा सद्यत्र विश्वम्भवत्येक नीळम्। तस्मिन्निद् संचविचैति सवँ सओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु।। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.5.3.5।।

चेतन आत्मा अव्याकृत—सूर्यमण्डल—हृदयरूप में विशेष उपलिख्य रूप से स्थित है। अभेद रूप से देखने वाला ही उसे देखता है। जिस गुहाव्यापी आत्मा में समस्त ब्राह्म कार्यात्मक जगत् एक पादरूप नीड (घोंसला) स्थान है। यह सम्पूर्ण जगत् उसीमें सर्गकाल में उत्पन्न होता है। साथ ही प्रलय होती है। अर्थात् पादमयनीडित्रपाद कारण महावृक्ष में लटकता है। बिहर्मुख जीवरूप पक्षी त्रिपादरूप में वास नहीं करता हुआ आवागमन करता है। उस त्रिपाद अमृत में से एक पाद यह सम्पूर्ण चराचर जगत् सृष्टि के समय उत्पन्न हुआ और प्रलय में समाप्त होता है। व्यापक चेतन परमपुरुष पालन के समय वस्त्र के सीधे और आड़े तन्तुओं के समान ओतप्रोत हो रहा है अर्थात् ताना—बाना रूप। "आत्मा वै वेनः।" व्यापक आत्मा ही वेन है। समष्टि अधिदैव ही त्रिपाद और व्यष्टि अध्यात्म, अधिभौतिक ही एक पाद है।। काण्व संहिता 4.5.3.5।।

अद्वैतवादी : हृदय में तीन पाद

प्रतद्वो चेदमृतन्नु विद्वान गन्धर्वो धाम विभृतंगु हासत्। जीणिपदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेदस पितुः पितासत्।। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.5.3.6।।

वेद के अर्थ को धारण करनेवाला विचारशील उस अव्याकृत— सूर्यरूप गुहास्थित अविनाशी स्वरूप को अभेद रूप से धारण करता हुआ शिष्यों में वर्णन करे। इस अद्वैतवादी के हृदय में तीन पाद रूप अमृत स्थित है। वही सूर्य, अग्नि, वायु में स्थित है। उन तीनों देवों के स्वरूप को जाननेवाला अपनी देह के उत्पन्नकर्ता का पिता होता है। क्योंकि कार्य उपाधिक माता—पिता आदि का पुत्र कारण उपाधिक से पिता बन सकता है। काण्व संहिता 4.5.3.6।।

#### रुद्र : छाया रूप प्राण प्रगट

सनो बन्धुर्जनितास विधाता धामानि वेद भूवनानि वेद भूवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृत मान शाखा स्तृतीये धामन्न ध्यैरन्त।।

।।यजुर्वेद काण्व संहिता ४.५.३.७।।

समष्टि रूप हमारा मल कारण पितामह है। वही नाना स्वरूपों को धारण करता है। वह ही सभी लोकों एवं प्राणियों को जानता है। जिस अधिष्ठान में सभी देवता अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं, उस तीसरे धाम में अभेदरूप से आनन्द करते हैं। भोग्य कार्य, आधार तथा भोक्ता क्रिया आधेय है। इन दोनों का प्रेरक ही तीसरा धाम है। "भोक्ता भोग्यं प्रेरिता रंचमत्त्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म हे तत्।।" "प्राणशक्ति की बाह्म अवस्था भोग्य और अभ्यन्तर भोक्ता है।" इसी तरह रुद्र में सृष्टि प्रलय रूप से प्राण शक्ति रूप माया है। पुरुष में प्रगट अप्रगट रूप से माया है। वास्तव में भोक्ता अभोक्तापन से सर्वदा निर्लिप्त एक रस तूरीयावस्था-तूरीयस्वरूप है। भोग्य भोक्ता प्रेरक को व्यवहार में पृथक मान कर तीन प्रकार से कहा है। यह सब ही परमार्थ में एक व्यापक अद्वैत रुद्र है। व्यापक रूप रुद्र से छाया रूप प्राण प्रगट होता है : "यथैषा पुरुषे छाया।।" यही प्राण वेद में प्रज्ञा-स्वधा-छाया-माया-प्राण नाम से है। मूलभूत रूप से ज्ञानी अपने ही आनन्द में आनन्द करता है, यही तीसरा धाम है। सूर्य में-ब्रह्म में-रुद्र में जब ज्ञानी लय हो जाता है, तब सूर्य ब्रह्ममय हो जाता है, यही आनन्द है। "वेद रुद्रमय होने की महाविद्या है।" ।।काण्व संहिता ४.५.३.७ ।।

### रुद्र : स्वयं ब्रह्म स्वरूप

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। उपस्थाय प्रथमजामतस्यात्मनात्मानमभि सँव्वि वेश।।

।।यजुर्वेद काण्व संहिता ४.५.३.८।।

रुद्र का पुत्र संकल्प शक्ति के द्वारा सबके पहिले प्रगट होनेवाला ब्रह्मा है। इस समष्टि व्यापक स्वरूप ब्रह्मा को अपने व्यष्टि स्वरूप के साथ अभेदमय निरन्तर चिन्तन करें। जो मैं समष्टि हूँ, वही मैं व्यष्टि हूँ। दश दज्ञाओ-दिशाओं सहित सभी लोकों को ब्रह्मरूप जाने। साथ ही स्वयं को ब्रह्मा जाने। सम्पूर्ण प्राणी भी ब्रह्मा स्वरूप हैं। मैं समस्त चराचर में व्यापक हूँ, मुझ में सम्पूर्ण जगत है। इस प्रकार ध्यान करनेवाला सामीप्य आदि मुक्ति को प्राप्त करता है : "तस्मात्त्पुरुषाद्ब्रह्मै व पूर्वम सृज्यत।" श्रुति के अनुसार रुद्र ने ही प्राणशक्तिमय देह सुजन से पहिले ब्रह्मा को रचा। |काण्व संहिता 4.5.3.

### देह में समष्टि व्यष्टि

परिद्यावा पृथिवी सद्य इत्वा परिलोकान्परिदिशः परिस्वः। ऋतस्य तन्तुव्वि ततँव्विचृत्य तदपश्यत्तद भवत्तदासीत्।। ।।काण्व संहिता 4.5.3.9।।

रुद्र का ब्रह्मा पुत्र है। वह समिष्ट व्यष्टि है। व्यष्टि स्वरूप से ब्रह्मा का सूत्रात्मा एवं विराट् देह है। उस महा विराट् पुरुष का मस्तक हो और पग पृथिवी है। इस महाविराट् में असंख्य ब्रह्माण्ड—त्रिलोकों के सिहत दश दिशाये हैं। प्रत्येक त्रिलोकी के मध्य में सूर्य है। इस अधिदैव रूप अवयवों के सिहत महाविराट् को और सूत्रात्मक देह को उपासक अपनी व्यष्टि देह में देखे एवं अपने को समिष्टि ब्रह्माण्ड में देखे। उपासक स्वयं को व्यापक जानकर समिष्ट व्यष्टि माया के भेद को त्यागकर निरूपाधिक अद्वैत जाने। उस अद्वैत स्वरूप को उपासक को स्वात्म रूप से देखना चाहिये। उससे सो ही होता है।। काण्व संहिता 4.5.3.9।।यह मन्त्र ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की ऋचाओं की व्याख्या है।

वैदिक दर्शन: लोकेषणा—वित्तेषणा—संतानेषणा त्याग इशा वास्यामिद् सर्वय्यत्किंच जगत्यांजगत्। तेन त्यक्तेन भुंजीया मागृधः कस्य स्विद्धनम्। । यजुर्वेद काण्व संहिता 4.10.1.1।।

जो कुछ ब्रह्माण्ड में है, वह सम्पूर्ण जगत् रुद्र देवता के द्वारा ओतप्रोत रूप से व्यापक है। उस मायामय विश्व को किल्पत जानकर कर तीन ईषणाओं (एषणाओं) में से किसी भी अभिलाषारूप धन भोगने की कामना नहीं करे। अर्थात् "मायामय कार्य प्रपंच को स्वप्नजाल— इन्द्रजाल—मायाजाल के समान जानकर मन से लोकेषणा—वित्तेषणा —पुत्रेषणा तीनों में से किसी की भी कामना नहीं करे।" वर्तमान देह से प्रारब्ध के भोगों को भोगता हुआ वैदिक उपासना आदि सदकर्म करे।। काण्व संहिता 4.10.1.1।।

सर्वस्वरूप ज्ञान : जन्म मृत्यु मुक्ति

यस्तु सर्वाणि भतान्यात्मन्ने वानुपश्यति। सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.10.1.6।।

अद्वैतवादी समस्त प्राणियों को अपने स्वरूप में अभेद रूप से देखता है और अपने को ही समस्त प्राणियों के स्वरूप में देखता है। अर्थात् मैं सर्वस्वरूप हूँ, उस अद्वैत अपरोक्ष अनुभव से ज्ञानी कभी जन्म मृत्यु रूप घृणा को प्राप्त नहीं होता है।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.10.1.6।। ब्रह्मज्ञानी : हर्ष शोक मुक्त

यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मै वा भूद्वि जानतः। तत्रको मोहः कश्शोक एक त्वमनु पश्यतः।। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता ४.10.1.7।।

ब्रह्मज्ञानी सम्पूर्ण प्राणिमात्र आत्मस्वरूप हुआ अपरोक्ष अनुभव करता है। यह उसकी अद्वैत अवस्था है। उस अवस्था में "हर्ष और शोक में समभाव" रहता है।।काण्व संहिता 4.10.1.7।।

> ब्रह्मलोक सत्यलोक : सूर्यमण्डल द्वार हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम्मुखम्। तत्त्वम्प्षन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये।। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.10.1.15।।

इस मन्त्र में सूर्य का तेजोमय मण्डल हिरण्मयेन कहा गया है। हे सूर्य! आपके मण्डल रूप पात्र से ब्रह्मलोक का द्वार आच्छादित है। आप अव्यक्त से व्यक्त सत्य स्वरूप ब्रह्म के दिव्य दर्शन के लिये यह द्वार खोलने की कृपा करें। सूर्य ही देवताओं के द्वार का रक्षक है। सूर्य अपने तेज से इस द्वार को ढाँपता है। महर्लोकवासी सोम मण्डल ही ब्रह्मलोक का द्वार है। सूर्य की कृपा से उपासक सोममय मण्डल द्वार में प्रवेश करता हुआ विद्युत् प्रजापति लोक में होकर ब्रह्म का दर्शन करता है।।काण्व संहिता 4.10.1.15।।

## सूर्य अघोर रूप : रुद्र साक्षात्कार

पूषन्नेक ऋषे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरश्मीन्त्समूह तेजोयत्ते रूपं कल्याणतमन्तत्ते पश्यामी।

योऽसाव सौ पुरुषस्सोऽहमिस्म।। यजर्वुद काण्व संहिता 4.10.1.16।। हे विश्व पोषक, महान शूरवीर, उदय—अस्त रूप से गमन करनेवाले, जगत् की आत्मा, जगत् नियन्ता सूर्य आप प्रजापित के पुत्र हैं। कृपा कर अपनी प्रचण्ड किरणों के पुँज, समूह के महा तेज को समेट लो। जिससे मैं आपका अतिशान्त स्वरूप, अघोर रूप का दर्शन, साक्षात्कार में समर्थ होऊँ। मैं ब्रह्म का उपासक हूँ। यह मण्डलवर्ती सविता है। यही रुद्र है, भर्ग ब्रह्मा है। मायिक महेश्वर की सूत्रात्मक देह में ब्रह्मा—सूर्य में भग—प्राणियों में जीव है।

ऊँ तारक मन्त्र : देह भस्मरूप

वायुर निलतम मृतमथे दम्भरमान्त्ँ शरीरम्। ऊँ 3 क्रतो स्मरकृत्ँ स्मरक्रतो स्मर कृत्ँ स्मर।। ।।यजुर्वेद 4.10.1.17।।

वही निराकार निरंजन रुद्र है।।काण्व संहिता 4.10.1.16।।

रुद्र की विराट् हिरण्यगर्भ—अव्याकृत मय ऊँ प्रतिमा है। यही महातारक मन्त्र है। हे मेरे मन! देह पात के पहिले व्यष्टि को समष्टि का रूपान्तर जानकर विराट् को सूत्रात्मा में, हिरण्यगर्भ को अव्यक्त रूप प्राणशक्ति में लय करता हुआ ध्यान कर। अपने किये हुए वैदिक अग्निहोत्र उपासना का स्मरण कर। अभेदज्ञान की महिमा का स्मरण कर। यह प्रत्यक्ष देह भस्मरूप से समाप्ति है। देह व्यापी प्राण स्थूल देहरूप स्थान रहित अविनाशी है। ''ब्रह्म मयोऽ मृत मयः संभूय देवता अप्येतिय एव वेद।।'' प्रणवमय ज्ञान ही मोक्ष हेतु है। ब्रह्म को जो अपना रूप जानता है, वही ब्रह्मज्ञानी है : ''तद्योऽहंसोऽ सौयो ऽसौ सोऽहम्।।'' ।।काण्व संहिता 4.10.1.

### शतरुद्रिय: मोक्ष रूप

अग्नेनयसु पथाराये अस्मान्विश्वानि देववयुना निविद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं व्विधेम।। ।।यजुर्वेद काण्व संहिता 4.10.1.18।।

हे रुद्र! मोक्षरूप धन के लिये उत्तम वैदिक मार्ग से हमें पहुँचाओ। हमसे जन्म मरण आदि कुटिल पाप को भिन्न करो। हे रुद्र! आप समस्त ज्ञानों के ज्ञाता सर्वज्ञ हो। आपके प्रति शतरुद्रिय प्रार्थना प्रस्तुत है। हम अनेक नमस्कार वचन का पठन करते हैं। "एको देवः सर्व भूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्व भूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च।।" एक रुद्र ही समस्त जड़ चेतन में सामान्य रूप से व्यापक है और विशेष रूप से अदृश्य है।।काण्व संहिता 4.10.1.18।।

## रुद्रादि की प्रायश्चित आहुति

विश्वेदेवाश्चमसेषून्नीतोऽसुर्व्होमायोद्यतो रुद्रो हूयमानो वातोऽभ्यावृतो नृचक्षाः प्रतिख्यातो भक्षो भक्ष्यमाणः पितरो नाराशंसाः । ।वाजसनेयी यजुर्वेद ८.५८।।

रुद्र—असु—वात—विश्वेदेव—नृचक्षा—भक्ष—नाराशंस—पितर नामों के द्वारा प्रायश्चिताया आहुति देते हैं। गृहपात्रों में लिया गया सोम विश्वेदेव संज्ञक होता है। होम के लिये उद्यत सोम असु होता है। होम किया जाता हुआ रुद्र होता है। हुतशेष होकर भक्षणार्थ सभामण्डल में आनीत सोम वात संज्ञक होता है। हे ब्रह्मन्! बुलाओ आदि वाक्यों के द्वारा भक्षण किये जाने के लिये पूछा गया सोम नृचक्षा संज्ञक होता है। पिया हुआ सोम भक्ष संज्ञक होता है। आंतों में स्थित सोम नाराशंस पितर होता है। शुक्ल। यजुर्वेद 8.58।।

रुद्र : आधिपत्य प्रेरक

बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्यैष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम्।।शुक्ल यजुर्वेद १.३९।।

हे यजमान! बृहस्पति आपको वाणी के आधिपत्य—विद्वता में प्रेरित करे। हे यजमान! इन्द्र आपको ज्येष्ठ (श्रेष्ठ) बनाये। हे यजमान! रुद्र आपको पशुओं (प्राणिमात्र) के आधिपत्य के लिये प्रेरित करे। सत्य—अनुशासनकर्त्ता मित्र—वरुण आपको धर्माधिकारियों के आधिपत्य में प्रेरित करे। वाजसनेयी यजुर्वेद 9.39।।

## रुद्र आहुति

रुद्र यत्ते क्रिवि परं तस्मिन्हुतमस्यमेष्टमसि स्वाहा।। ।।वाजसनेयी यजुर्वेद 10.20।।

हे अग्निरुद्र! आपका भक्षक परम नाम है। हे हिवः! उस सर्वभक्षक रुद्र में आहुत हो। आप मेरे घर में अभिप्रेत हो। यह आहुति है। वाजसनेयी यजुर्वेद 10.20।।

#### रुद्र का गणपतित्व-गाणपत्य

प्रतूर्वन्नेह्मवक्रामन्नशस्ती रुद्रस्य गाणपत्यं मयोभूरेहि।। ।।वाजसनेयी यजुर्वेद 11.15।।

इस मन्त्र में अप्रत्याशित रूप से "रुद्र के गाणपत्यं का उल्लेख" आया है। इससे पूर्व यजुर्वेद में रुद्र का वाहन मूषक का विवरण आ चुका है और उनकी बहिन अम्बिका है। यहाँ कहा गया है कि हे अश्व! आप हमारे सुख को सम्भावित करते हुए रुद्र के गणपतित्व को प्राप्त करने की अभिलाषा से आगे आओ। अर्थात् "रुद्र ही गणपित है।" । वाजसनेयी यजुर्वेद 11.15।।



# शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र : द्वितीय

रुद्र आलय कैलास

एतत्ते रुद्रा वसन्ते नपरो मूजवतोतीहि। अवतत धन्वा पिनाकी वसडं.कृत्ति वासाऽअहिं सन्नऽशिवो तीहि।। ।।शुक्ल यजुर्वेद।।3.61।। घोरतम स्वरूपवाले रुद्र का सोम वनस्पतिवाले मूजवान्पार— हेमकूट—कैलास महानग पर निवास है। हे घोर पिनाकी धनुष्यधारी रुद्र! आपका यह हवि भाग है। इसे ग्रहण कर पिनाकी धनुष्यधारण करके अपने मूजवान महानग के पार आलय पर पधारने की कृपा करें। मूजवान् आपसे ही रक्षित है। हे सिंहचर्मधारी (बाघाम्बरधारी) रुद्र! हमें नहीं मारो और हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर मूजवान पर निवास करें।।61।।

सामवेद उत्तरार्चिक (21.3.3) में रुद्र का नाम इन्द्र है। ऋग्वेद में रुद्र के घोर रूप अग्नि के दो सो सूक्त और अघोररूप इन्द्र के अढ़ाई सौ सूक्त हैं। अतः रुद्र ही अग्नि है और प्रकाश किरण समूह सूर्य है। इस घोर अघोर रूप अग्नि सूर्य के मध्य समस्त देवता मनुष्यादि भोग भोगते हैं।।मैत्रायणी संहिता 1.10.4।।

## रुद्र : तीन पन, आयुष्य दाता

त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्। यद्देवेष त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्।।62।।

हे रुद्र! देवों में तीन पन की आयु अर्थात् बाल—युवा—वृद्धपन, जमदिग्न ऋषि की तीन पन की आयु और कश्यप ऋषि की तीन पन का आयुष्य विद्यमान है। वह तीन पन का आयुष्य हमारे लिये भी हो। इस मन्त्र में दीर्घायु प्रदान करने की विनती की गई है। 162। 1

रुद्र : कल्याण की प्रार्थना

शिवो नमासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामा हिंसीः। निर्वतयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ।।63।। तृतीयोऽध्यायः।।

हे रुद्र! आप कल्याणमय यानी शिव नामवाले हो (शिव का अर्थ कल्याण)। आप वज्र के पिता हैं। आपको नमस्कार है। आप हमें हिंसित नहीं करो, कृपया हिंसित नहीं करो। मुण्डन के धारदार उस्तरे—छूरे को लिए नापित कहता है: "हे यजमान! मैं आयुष्य, पाचकत्व, प्रजोत्पादन, समृद्धि के लिये, सुन्दर सन्तान प्राप्त करने के लिये और सुबल के लिये मुण्डन करता हूँ। इस मन्त्र में रुद्र से घोर के स्थान पर अघोर रूप रखने की प्रार्थना की गई है। स्मरण रहे कि रुद्र कोप से त्रिलोक काँपते हैं। वे तीनों लोकों के पिता है। शास्ता रुद्र अमर्यादित कर्म के लिए प्रजापित का वध कर चुके हैं। ऋग्वेद में उन्होंने केशी के साथ विषपान किया। रुद्र का घोर रूप साक्षात मृत्यु है और अघोर स्वरूप जीवन है। इस प्रकार त्र्यम्बक रुद्र से मंगल, कल्याण करने का निवेदन किया गया है। 163 । 15ँ।।



शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र : तृतीय शतरुद्रिय : विराट् ब्रह्मस्वरूप रुद्रपरमेष्ठी : उदात्त सर्वत्र व्यापक

यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय के छियासठवाँ मन्त्र "रुद्रसूक्त" अथवा "शतरुद्रिय" सूक्त के नाम से सुविख्यात हैं। यह "नमोवाक्" भी कहलाता है। यह शोध अनुसंधान का विषय है कि सोलहवें अध्याय को शतरुद्रिय कहने की पृष्ठभूमि—आधार क्या है? शतरुद्रिय में मन्त्रों की संख्या सौ से कम है, अर्थात् छियासठ है। दूसरी अवधारणा यह है कि यजुर्वेद की एक सौ शाखाएँ हैं। यजुर्वेद की सभी शाखाओं में रुद्रपाठ—रुद्रोपनिषद् है।" एकशतं यजुश्शाखास्तासु रुद्रोपनिषदाम्नायते" (भट्टपाद)। "शतशाखागतेसाक्षाच्छत — रुद्रीयमुत्तमां तस्मात्तज्जपमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते" (सूतसंहिता)। "वेदे चास्य समाम्नातं शतरुद्रियमुत्तमं।" "तदिति ह वा एतस्य महतो भूतस्य नामधेयानि।" अतः शुक्ल यजुर्वेद की शत शाखाओं के कारण शतरुद्रिय कहा गया। इसमें तत् का आशय ब्रह्म है। "शातातप स्मृति" में यजुर्वेद के रुद्राध्याय को सर्वोत्तम जप की संज्ञा दी गई है: "भ स्मच्छन्नो भस्मशय्याशयनो रुद्राध्यायी मृच्यते सर्वपापैः।"

ऋग्वेद के "पुरुष सूक्त" की तरह यजुर्वेद का "रुद्राध्याय— रुद्रोपनिषद्—रुद्रपाठ रुद्रसूक्त रुद्र परमेष्ठी के विराट् ब्रह्मस्वरूप का नमोवाक् है।" विराट् ब्रह्मस्वरूप में रुद्र के घोर—उग्रमूर्ति और अघोर—अनुग्रह सौम्य मूर्ति दोनों को नमन किया गया है। यजुर्वेद के रुद्राध्याय के अनेक शब्दों के अध्यात्मक अर्थ शाब्दिक अर्थ से इतर हैं। "रुद्र को ज्येष्ठाय नमः" कहने का गूढ़ आशय है। "अथर्ववेद में ज्येष्ठ ब्रह्मसूक्त ज्येष्ठ प्रहेली का समाधान करता है।" "अथर्ववेद में ज्येष्ठ ब्रह्म का तात्पर्य श्रेष्ठ ब्रह्म—परमब्रह्म—परमेष्ठी से है।" यजुर्वेद के मन्त्रदृष्टा ऋषि याज्ञवल्क्य रुद्र को परमेष्ठी तत्त्व ज्येष्ठ कह रहे हैं। इसी शृंखला में "नीलशिखिण्डन्" शब्द है, इसका अध्यात्मिक आशय — "नीला आकाश ही जिनके केश स्वरूप है।" त्र्यम्बक का अर्थ तीन नेत्रवाला नहीं है। त्र्यम्बक का भावार्थ त्रिलोकी (तीन लोकों) के पिता से है। वहीं "विरूपक्ष अथवा विरूप का अर्थ विविध रूप धारण करनेवाला है।" रुद्र ही वायुस्वरूप, सूर्यस्वरूप, वरुणस्वरूप, अग्निस्वरूप, द्यौस्वरूप, इन्द्रस्वरूप आदि

है। "प्रभे शुभन्त जनयो न सक्तयो यामन् रुद्रस्य सूनवः सुदमसः रोदसीः मसतश्च चक्रवे वृधे।।" ।।ऋग्वेद 1.85.1।। यजुर्वेद में कहा है : "प्राणो वा एष रुद्रः।।" प्राण रुद्र है। तैत्तिरीय शाखा में कहा है : "रुद्रो वा एष यदग्निः।।"

विराट् ब्रह्मस्वरूप में रुद्र समस्त प्राणियों, वृक्षों, जड़—चेतन आदि कण—कण में व्याप्त है। रुद्र ही वागीश, आदिगुरु, आदिदार्शनिक, समस्त सनातन एवं ब्रह्म ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। "रुद्र ही सृष्टि को उत्पन्न करनेवाले भव और संहार करनेवाले शर्व हैं।" वे ही विश्वरूप हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस अध्याय में जगत् के सभी प्रकार के प्रौद्योगिकी, विज्ञान, कौशल कर्मियों का अधिष्ठाता रुद्र को कहा है। जगत् में छल— कपट—पाप—दुष्कर्म करनेवालों के भी रुद्र स्वामी हैं। रुद्र अविद्यावालों को रुदन करवाते हैं। अर्थात् रुद्र प्राणिमात्र के स्वामी हैं।

"रुद्र कर्मेन्द्रियों—ज्ञानेन्द्रियों के नियंता हैं। उनका निवास धर्मप्राय हुए अन्तःकरण में है।" धर्म से ही वृष्टि एवं वृष्टि से अन्न है। "मानवीय शरीर के मस्तिष्क के सहस्रार अथवा ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर रुद्र स्थित है।" वे ही साधक को मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित करनेवाले हैं। अर्थात् ज्ञानरूप प्रकाश के प्रतिपादक हैं। यह आठवाँ आश्चर्य है कि सर्वज्ञ रुद्र स्वयं ही प्राणिमात्र में रोग—व्याधि उत्पन्न करनेवाले और दिव्य महाभैषज्य—ओषधि स्वामी के रूप में रोग निवारण करनेवाले हैं। रुद्र ही नक्षत्र—ग्रहों के स्वामी हैं।

महर्षि याज्ञवल्क्य ने पुरुष सूक्त के अनुकरण में रुद्र को सहस्राक्षाय, सहस्रशोऽवैषां, श्रवाय—प्रतिश्रवाय, पशुपित, शम्भवाय, मयोभवाय, वेदरूप पर्ण, कल्याणस्वरूप, समग्र धर्म, सहस्राणि—सहस्रशो बाव्होस्तव, असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा, आकाशगंगा—नक्षत्रसमूहों के अधिष्ठाता, सभी भुवनों के स्वामी, समस्त मार्गो—तीर्थों के रक्षक, सभी दिशाओं—समूचे जगत्—कालों में व्याप्त, दैव्योभिषक् आदि कहा है। समूचे रुद्राध्याय में सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, स्वयं प्रकाशी, सृष्टि—स्थिति—प्रलय के स्वामी रुद्र से विनती की गई है कि हे रुद्र! आप हमें घोर रूप में प्रगट होकर दर्शन नहीं देने का अनुग्रह करें। यह स्मरण रहे कि यह जगत् "अग्निषोममय" है। "अग्न घोर है एवं सोम अघोर है।" अं कं को त्यागकर, शुद्ध अन्तःकरण से ही रुद्र की कृपा प्राप्त होती है।" रुद्र से संसार बंधन से छुड़ाने की प्रार्थना अनेक मन्त्रों में की गई है। रुद्र के कल्याणकारी वचन, कल्याणकारी वाक् (वाणी) से सम्पूर्ण जगत् दुःखों से रहित हो जाता है।

रुद्राध्याय से रुद्र के नित्य–शुद्ध–बुद्ध–मुक्त रूप का ज्ञान होता है। इनको पँचकोशों से अलग करके जानना आवश्यक है। रुद्र के मन्त्रों का अध्यात्मिक अभिप्राय है कि "बंधन अविचार से और मुक्ति विचार से है।" हमारा अहं अविवेक से है और विवेक उत्पत्ति पर यह रुद्र (कल्याणमय, मंगलमय, शुभ—शिव) है। रुद्र परमव्योम के अनन्त ब्रह्माण्डों, ब्रह्माण्डों की त्रिलोकी में प्रथम और सर्वाधिक पूज्य हैं। रुद्र से पहिले सृष्टिक्रम भी नहीं था (नासदीय सूक्त)।

यजुर्वेद के रुद्राध्याय में ब्रह्माण्ड (जगत् भी) को "सुमंगल" — श्रेष्ठ मंगल कहा है। यह ब्रह्माण्ड रुद्र का विराट् ब्रह्मस्वरूप है : "पवित्राणां पवित्रंयो मंगलानां च मंगलं।।" इस परमेष्ठी रुद्र ने सृष्टि को (ब्रह्माण्डों) चारों ओर से घेर रखा है। "येचैनं रुद्रा अभितोदिक्षु श्रिताः।।" अर्थात् परमेष्ठी द्वारा रक्षित है।

पँच महाभूतों में सभी अवस्थित है। रुद्र में ये सभी भूत अवस्थित हैं। एकादश रुद्र भी मूलतः दश इन्द्रियाँ एवं ग्यारहवाँ प्राण अथवा आत्मा है। "दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेष दशः।।" महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट किया कि जब शरीर से ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ एवं अन्तःकरण निकलते हैं, तब सभी रुदन करते हैं। "तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा।" यही रुद्र है। प्रजापित नियामक तत्त्व है। "रुद्र का मायारहित रूप—आनन्दस्वरूप है।" यह ही आनन्द की वर्षा करता है। "रुद्र विषय से विमुख होने का आत्मज्ञान देते हैं। रुद्र आत्मविद्या है। मूलतः विषय ही सभी दुःखों का कारण है।" "इदमद्यमया लब्धं इदं प्राप्स्ये मनोरथं। इदमस्तीदमिष मे भविष्यति पुनर्धनम्।।"श्रुति।। आत्मनिवृत्ति सत्त्व का बल है। "अथो ये अस्य सत्वानोहन्तेभ्योकरन्नमः।।"

इसलिये यजुर्वेद के शतरुद्रिय का ज्ञान आत्म चक्षुओं (अन्तर्मुखी होकर) से ही जाना जा सकता है। इसके प्रत्येक शब्द के पीछे वैदिक अवधारणा का सम्पूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है। विराट् रुद्र (पुरुष) परमसत्य एवं एकमात्र स्रष्टा है। रुद्र ऋत एवं सत्य का मूर्तमान स्वरूप है। रुद्र की माया के माध्यम से सृष्टि कार्य सम्पन्न होते हैं। रुद्र की माया सृष्टि की अभिव्यक्ति में सक्रिय कार्य करती है, विराट रुद्र मात्र प्रेरक हैं। इसीलिये ऋग्वेद में रुद्र को भुवन—जगत् का पिता एवं ईशान कहा गया है। "भुवनस्य ईशानः रुद्रः।।।।। भुवनस्य पितरं रुद्रः।।।।। ऋग्वेद 2.33.9; 6.49.10।।" यही नहीं ऋग्वेद (2.33.10) में रुद्र को एकमात्र सर्वशक्तिमान कहा गया है : "त्वत् ओजीयो न वा अस्ति।" ऋग्वेद में रहस्योद्घाटन किया गया है कि "परमसत्य रुद्र को अपने अन्तःकरण में ही प्राप्त कर सकते हैं" : अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीषया।।" 8.72.3।। अर्थात् "रुद्र विशुद्ध कर्मकाण्ड के देवता नहीं हैं।" अथवा कर्मकाण्ड से इतर है।

उदात्त, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, वैदिक देवों के शास्ता, महान् रुद्र का नैतिक उत्कर्ष केशी के साथ विषपान एवं पातकी प्रजापित का वध प्रकरण से होता है। रुद्र देव एवं प्राणियों की रक्षा के लिये दैत्यों के तीनों पुरों को नष्ट करते हैं। रुद्र अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, इन्द्र एवं वरुण स्वरूप आदि हैं। रुद्र त्र्यम्बक है। इसका अर्थ तीन नेत्रवाला नहीं है। अम्ब शब्द का अर्थ पिता है। अर्थात् रुद्र तीनों लोकों—ह्यु, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी के पिता हैं। अग्निस्वरूप रुद्र तीनों भुवनों में व्याप्त है। विरूपाक्ष रूपी रुद्र भिन्न—भिन्न रूप धारण करनेवाले हैं, सो अनेक अथवा असंख्य रुद्र अवधारणा प्रस्तुत हुई। पशुपित रुद्र प्राणिमात्र के स्वामी हैं। वे देवाधिपित हैं। रुद्र प्रकृति के प्रलयंकर विनाशक शक्तियों के भी प्रतीक हैं। त्र्यम्बक की अम्बिका देवांगना—दिव्यशक्तियाँ हैं। जगन्माता अम्बका रुद्र की बहिन है।

यजुर्वेद के रुद्र सुक्त पर मनन से स्पष्ट होता है कि जगत की प्रत्येक वस्तू, प्राणिमात्र, वनस्पति, जड़, चेतन आदि रुद्राधीन है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि समदृष्टि रुद्र सद्जन और दृष्टजन में तनिक भी भेद नहीं करते हैं। जगत के छोटे से छोटे काम करनेवाले अन्तिम व्यक्ति के अभ्योदय करनेवाले रुद्र हैं और इसके ठीक विपरीत रुद्र समाज के अनैतिक कार्यों में संलग्नों के भी अधिपति हैं। अर्थात रुद्र समभाव के प्रतिपादक हैं। ऋग्वेद के नासदीय सक्त की तरह रुद्र न सत है, न असत है। रुद्र ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति से पहिले विद्यमान रहे। रुद्र आदिभूत, आदितत्त्व है। यह पुनः स्मरण रहे कि रुद्रसुक्त में रुद्र दर्शन-सम्यक भाव अथवा समभाव का सर्वोच्च विचार सहज, सरल, हृदयग्राही रूप से प्रस्तुत किया गया है। रुद्रसुक्त में परमरुद्र परमानन्द शक्ति, रुद्र की सर्वज्ञता, रुद्र की क्रिया शक्ति एवं रुद्र की इच्छा शक्ति को सुत्रात्मक-संकेतात्मक-प्रतीकात्मक-अभिव्यंजनात्मक-अलंकारिक-कुट शैली रूप में प्रस्तुत किया गया है। परमरुद्र का अनुग्रह आत्मानुभृति की शक्ति–चितुशक्ति से ही प्राप्त (साक्षात्कार) किया जा सकता है। परिणामतः जीवात्मा बन्धनत्रयी-अविद्या-काम-माया से मुक्ति प्राप्त कर सकता है (ताप त्रयी-अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक से मुक्ति)। शतरुद्रिय का उपदेश है कि अनुग्रह मूर्त्ति करुणासागर परमेष्ठी रुद्र सदैव जीवात्मा में भी वास करता है। परन्तु रुद्रानुग्रह से ही मोक्ष मिलता है।

मन्त्रद्रष्टा महर्षि याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के रुद्रसूक्त में आत्मविद्या —ब्रह्मविद्या—सृष्टिविद्या का गूढ़तम ज्ञान प्रस्तुत किया है। वेदज्ञ याज्ञवल्क्य का उद्देश्य अविद्या—अज्ञान—अविवेक—अन्धकार को नष्ट कर जगत् कल्याण है। जगत् कल्याण के हेतु ही रुद्र दैव्यभिषक् स्वरूप में प्रगट होते हैं।

सद्ज्ञान के प्रवर्तक रुद्र के लिये एवं अध्यात्मिक उन्नित के लिये कृत्रिम कर्मकाण्ड को व्यर्थ कहा गया है। वैदिक काल अथवा उनतालीस लाख वर्ष पूर्व जीवन—मृत्यु—अमरता के परमेष्ठी सर्वत्र व्याप्तता से कर्मकाण्ड की अष्टपदीय पकड़ से कोसों दूर रहे। वेद में लगातार दोहराया है कि परमेष्ठी की कोई प्रतिमा नहीं है (अन्तःकरण में खोजें)।

यह अन्वेषक—शोधकों का विषय है कि यजुर्वेद के मात्र 66 मन्त्रों के रुद्रसूक्त को महाविस्तार देकर एक के स्थान पर आठ अध्यायों का महारूप किस काल में, कैसे, क्यों किया गया? यजुर्वेद के रुद्रसूक्त पर रुद्र त्रिशती भी अधिक वैदिक एवं प्राचीन नहीं प्रतीत होती है। छियासठ सूक्त का रुद्रपाठ स्वयं में दिव्य शक्ति सम्पन्न है। "रुद्र के त्र्यम्बक होम से ही शक्ति पूजा का श्रीगणेश हुआ।" जगन्माता अम्बिका शक्तिरूपा देवांगना (दैवी शक्ति) है। त्र्यम्बक होम के मन्त्रों में सर्वज्ञ रुद्र के साथ अम्बिका अवतरित होती है (अम्बिका रुद्र की बहिन है और रुद्र का वाहन मूषक है।)। इसमें रुद्र से मृत्यु से मुक्ति और अमरत्व की प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। त्र्यम्बक होम वास्तव में शतरुद्रिय स्तोत्र का पूरक है। वैदिक परम्परा में यजुर्वेद के रुद्र स्तोत्र का बहुत जल्दी—जल्दी, अथवा बहुत धीमी गित से और गायन कर पाठ अधम पाठ कहलाता है।

## वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद

रुद्रसूक्त : माध्यन्दिन संहिता—वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, कपिष्ठल कठ संहिता, काठक संहिता, मैत्रायणी संहिता, काण्व संहितादि

वैदिक काल से रुद्र अर्चना के लिये "शतरुद्रिय—रुद्रसूक्त" सूक्त पाठ और "त्र्यम्बक होन" की समृद्ध परम्परा चली आ रही है। शतरुद्रिय का पाठ प्रतिदिन करने का विधान रहा है। शतरुद्रिय पाठ जन्ममरण से मुक्ति का सहज एवं सरल मार्ग है।

ऊँ नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषव नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाह्भ्यामृतते नमः।।

हे रुद्र! आपके यज्ञ करनेवाले स्वरूप को प्रणाम है और आपके इषव—बाण (दिव्य महाशक्ति) को प्रणाम है। आपके धनुष्य को प्रणाम है। आपके दोनों हाथों को प्रणाम है। इस मन्त्र में मन्यु नाम तेज, ओज का है। तेज ही संहार की क्रोध शक्ति है। वैसे मन्यु का अर्थ यज्ञ और जोड़ने का भी है। स्तोत्र एवं कर्म का नाम मन्यु है। ज्ञान का मनन करनेवाली उत्तम बुद्धि

का नाम मन्यु है। रुद्र की दैवी माया ही वज रूप रथ है: "वज्रो वे रथः।।" श्रुति के अनुसार: "वज्रो वै यज्ञः।।" प्राणशक्ति ही यज्ञ है। प्राणशक्ति ही बाण है: "वज्रो वै शरः।।" प्राणशक्ति ही धनुष्य है: "वज्रो वै धनुः।।" श्रुति में कहा है: मन्यु ही महेश्वर नामवाला है। मन्यु की माया देह ही धनुष्य बाण—मृत्यु कार्य—अमृत क्रिया है। इन मृत्यु अमृतमय धनुष्य बाण की उपाधि से घोर अघोर नाम को रुद्र धारण करता है। माया रूप अज्ञान से सबको बचाने के लिये रुद्र का यजन करते हैं: "यज्ञस्यमायया सर्वानव यजामहे।" इस मन्त्र का अध्यात्मिक गृढ़ आशय जानना आवश्यक है।

यातइषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवाशख्या यातव तायानो रुद्र मुख्य।।।।।

हे रुद्र! आपका बाण हिव नमस्कार के द्वारा अतिशांत हुआ है, आपका धनुष भी सुख स्वरूप हुआ है। आपकी त्रिलोक संहार करनेवाली शक्ति शान्त है। हमें उस शक्ति के द्वारा सुखी करो।।1।।

> याते रुद्र शिवातनू रघोराऽपापकाशिनी। तयानस्तु नुवा शन्त मयागिरि शन्ता भिचाकशीहि।।2।।

हे रुद्र! आपकी देह सुख रूप सौम्य, पापमय माया से रहित है, आपकी ज्ञान के प्रकाश करनेवाली शक्ति है, उस अतिसुख स्वरूप आत्मा से हमें कैलासवासी देव, सर्वत्र से देखो। रुद्र के प्रसिद्ध दो पाश हैं, एक घोर एवं दूसरा अघोर। घोर संसार रूप प्रलय करनेवाला है। अघोर असंहारमय यज्ञ करनेवाला है, वह शिव है। "द्वौ वै पाशो घोरोऽन्यः शिवोन्ययोयज्ञियः सघोरो योऽ यज्ञियः स शिवः।।" "द्वौ वै वजो घोरोऽन्यः शिवोऽन्योयः शुष्कः स घोरो य आर्द्रः सशिवः।।" "रुद्रो वा एव यदग्निस्तस्यैते तनु वौ घोराभ्य शिवाऽन्या।। यहच्छतरुद्रीयं जुहोति यै वास्य घोरातनूस्तां तेन शमयति। यद्वसोर्धारां जुहोति यैवास्य शिवातनूस्तां तेन प्रीणाति।।" इस रुद्र की प्रसिद्ध जो घोर देह है, उस घोर देह को प्रसन्न करने के लिये शतरुद्रीय से यजमान हवन करता है। उस शतरुद्रिय से घोर रुद्र शान्त होता है। "रुद्र की अघोर देह वसोर्धारा (घृतधारा)" से शान्त होता है।। अतः यज्ञ में गोरस प्रवाहित किया जाता है।

यामिषु गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवांगिरि त्रतां कुरुमाहिं सीः पुरुषं जगत्।।3।।

नगराज कैलास में, सूर्य में बसनेवाले हे देव, शत्रु पर फेंकने के लिये जिस बाण को हाथ में धारण करते हो, हे वेद प्रतिपालक रुद्र! आप उपासकों के लिये उस शक्ति को शान्त करो। हमारे मनुष्य मात्र की और वन में चरनेवाले पशु मात्र (गो आदि) की हिंसा नहीं करो। इस मन्त्र में गिरि शब्द—सूर्य, मेघ, पँचप्राण, वेद, ब्रह्मलोक वाचक है।।3।।

शिवेन वचसा त्वागिरि शाच्छा वदामसि।

ययानः सर्वमिज्जग दयक्ष्म्ँ सुमना असत्।।4।।

आप सबके पूज्य सूर्यमण्डल में विराजमान हैं। सूर्यमण्डलस्थ रुद्र! हम आपकी प्रणव के सहित ऋचा से प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वजन, परिजन, पशु आदि रोग रहित प्रसन्न मुखवाले होवें। उस प्रकार ही सुख होवे। सायण भाष्यानुसार समस्त ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य, सभी इन्द्रियों में श्रेष्ठ नेत्र और समस्त पर्वतों में सर्वोत्कृष्ट कैलास है। सामान्य रूप से रुद्र सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु अधिदैव सूर्य, अध्यात्म नेत्र, अधिभौतिक कैलास, इन तीनों में रुद्र के विशेष स्वरूप की प्राप्ति है। ।।।

अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्य भिष्क।

अहीं श्चसर्वाजम्मयन्सर्वा श्चयातुधान्यः।। (धराचीः परासुवा) 5।।

सबसे पहिले वेद का वक्ता, अन्तर्मुख इन्द्रियरूप, देवों का हितकारी, सर्व रोगनाशक वैद्यनाथ रुद्र, हमारे लिये वेदों के गूढ़, रहस्यात्मक, अध्यात्मिक, गोपनीय रहस्य प्रणव का उपदेश करे। रुद्र सर्प, व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों का संहार करते हुए सभी यातुधान भी नष्ट करे (यातुधान—अश्वादि को मार कर खानेवाले शरीरस्थ राक्षस)। रुद्र के स्मरण मात्र से दृ:ख दूर होता है।।5।।

असौ यस्ताम्रो अरुण उतबभ्रुः सुमंगलः।

ये चेमां रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहःस्रशोऽवैषां हे डईमहे।।६।।

यह प्रत्यक्ष सूर्य उदय काल में रक्त वर्णमाला, मध्यान्ह काल में श्वेत वर्णमाला और अस्त काल में सुन्दर मंगल रूप लाल वर्णमाला है। सूर्य की असंख्य रिश्मयाँ इस भूमि पर समस्त दिशाओं से सर्वत्र व्यापक हुई हैं। असंख्य किरण भेद से सूर्य मण्डल का एक ही रुद्र अनन्त रुद्र रूपों में अवस्थित है। इस किरण व्यापी रुद्रों का हम मल मूत्रादि से अपमान करते हैं। उससे क्रोधित हुए रुद्रों के कोप को सायं प्रातःकाल शतरुद्रिय स्तोत्र के जप से हम शान्त करते हैं।।6।।

असौ योऽवसर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः।

उतैनं गोपा अदृशन्न दहार्युः।

उत्तैनं विश्वा भूतानि सदृष्ठो मृडयातिनः।।७।।

सूर्य उदय अस्त रूप से गमन करता है। जल को किरण समूह से निगलनेवाला विशेष लाल वर्ण है। इस सूर्य को गो आदि पशु चरानेवाले गोप (गो रक्षक) और जल भरती नारियाँ देखती हैं। साथ ही सम्पूर्ण प्राणिमात्र देखते हैं। इसके ब्रह्मलोकवर्ती महाकैलासवासी स्वरूप को मुक्त पुरुष देखते हैं। ध्यान करनेवाले अपने हृदयवासी को जानते हैं। भूलोकवर्ती कैलासवासी रुद्र की वैदिक उपासना करनेवाले उपासक दिव्य दर्शन करते हैं। प्रत्यक्ष उदय रूप से दृष्टि गोचर होनेवाला रुद्र स्वरूप सविता हमें सुखी करे।।7।। (इस मन्त्र में नीलग्रीवः का आशय जल को निगलनेवाला है। एक अन्य भौतिक रूप से नीलकण्ठ है।)

नमो अस्तु नीलग्रीवाय समस्राक्षायमीढुषे। अथोये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः।।८।।

सूर्य मण्डलमय निवास को धारण करके उसमें अवस्थित अपरिमित रिश्म रूप नेत्रवाले, जल की वर्षा करनेवाले रुद्र के लिये मेरा प्रणाम हो। इस रुद्र के प्रथम गण भृंगी, नंदी आदि को भी मैं नमस्कार करता हूँ। "स्थूल सूर्यमण्डल कृत्ति है। इस मण्डल रूप को धारण करनेवाला रुद्र ही कृत्तिवास है"।।।। पृथिवी के महासमुद्रों का जल नीला भासता है। सूर्यस्वरूप रुद्र उस जल का हरण करता है। इसे अलंकारिक रूप से रुद्र की नीलग्रीवा की उपमा दी गई है।

प्रमुंच धन्वनस्त्य मुभयोरार्त्नियो र्ज्याम्। याश्चते हस्त इषवः पराता भगवो वप।।९।।

हे सर्व प्रभुता सम्पन्न रुद्र! आप "संवत्सरात्मक धनुष" आदि और अन्त की दोनों कोटीमय—अनावृष्टि, अतिवृष्टि की भावना का त्याग करो। आपके हाथों (वश में) अनेक उपद्रव रूप बाण हैं, उनको भी हमारे स्थान से दूर करो।।9।।

> अवतत्य धनुस्त्वं सहस्राक्षशतेषुधे। निर्शीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव।।10।। विज्यं धनुः कपर्दिनो बिशल्यो बाण वाँ उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषंगिथः।।11।।

हे असंख्य नेत्रवाले देव, असंख्य बाण रखने के तूणीर अथवा निषंग वाले आप धनुष्य को प्रत्यंचा रहित करने का अनुग्रह करें। साथ ही बाणों के मुखों—धारदार फलों को निकालकर रखें। आपकी प्रजा (हम) जिस प्रकार उत्तम मनवाली होवें उसी प्रकार सुख होवे।

"रुद्र के विराट् स्वरूप का भूमि—पृथिवी चरण, आकाश उदर और द्यौ मस्तक है। रुद्र का जटाकेश सूर्य की अनन्त किरणे हैं।" रुद्र का वर्षा ऋतु में प्रचण्ड वायु मर्यादायुक्त धनुष्य होवे। बाण मर्यादासम्पन्न वर्षामय होवे। रुद्र के रोगरूप बाण वर्षा के अन्त में प्रगट होते हैं। शरद ऋतु में यज्ञ द्वारा रोगों

का नाश होवे। इस रुद्र के विद्युत्मय तलवार अथवा वज्र रखनेवाले मेघकोश हैं। ये मेघकोश शरद ऋतु में जल रहित होवे।।10।।

> याते हेतिर्मी ढुष्टम हस्ते बभूवते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिब्सुज।।12।।

हे सर्व सामर्थ्य सिंचक रुद्र! आपके हाथ में जो धनुष्य एवं बाण है, उसके द्वारा हमारी सर्वत्र रक्षा करो।|12||

> नमस्ते अस्त्वा युधायाना तताय धृष्णवे। उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तवधन्वने।।13।। परिते धन्वनो हेतिर स्मान वृणक्तु विश्वतः। अयो य इषुधिस्तवाऽऽरे अस्मन्निधे हितम्।।14।।

हे रुद्र आपके धनुष्य पर चढ़े हुए शत्रुओं को मर्दन करनेवाले बाण को प्रणाम होवे। आप घोर अघोर क्रियामय जगत् के उपादान स्वरूप हैं। आपके द्यावा भूमि मय हाथों को नमन करता हूँ। "महेश्वर रुद्र कार्य क्रिया मृत्यु अमृतमय हाथों से पँच भूतों को धारण करता है।" "पृथिवी नाम कार्य की समष्टि शक्ति है। द्यौ नाम क्रिया कारण की समष्टि शक्ति है।" ये दोनों शिक्त प्राणशक्ति की बाह्य और अभ्यन्तर अवस्था है। "यह प्राणशक्ति माया" है। इस "माया देह का देही महेश्वर" है। इसलिये घोर अघोर मायिक रुद्र महेश्वर के हाथ हैं।

रुद्र के अन्तिरिक्षमय धनुष्य में नक्षत्रगण अवस्थित हैं। उनका सय्वन्धि दैवकोप रूप बाण हमें सर्वत्र से बचावे। आपके रोग रूप बाणों के रहने का स्थान कुसमय वर्षा का मेध है। उस वर्षानेवाले मेघमण्डल को हमसे बहुत दूर स्थापना करो।।13, 14।।

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुतमा न उक्षितम्। मा नो वधीः पितरं मोत मातरंमा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीशिषः।।15।।

हे रुद्र! आप हमारे महान व्यक्ति को नहीं मारो। हमारे शिशु को नहीं मारो। गर्भाधान करते युवाँ को नहीं मारो। परिसिक्त गर्भ को नष्ट नहीं करो। हमारे माता—पिता को नहीं मारो। हे रुद्र! हमारे प्रिय शरीर को (असमय) नष्ट मत करो।।15।।

मा नस्तोकं तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। मा नो वीरान् रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे।।16।।

हे रुद्र! आप हमारे पौत्र—पौत्री में, पुत्र—पुत्री में, हमारी आयु अथवा गायों, अश्वों आदि के विषय में पुनः पुनः कोप नहीं करें। हे रुद्र! आप हमारे वीरों को भी नष्ट नहीं करो। आपका हम सदैव हविर्युक्त होकर आवाहन करते हैं।|16|| इन दोनों मन्त्रों में रुद्र से अकाल मृत्यु से रक्षा की विनती की गई है।|तैत्तिरीया संहिता 4.5.1||1—16||

नमो हिरण्य बाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमः।।1।।

हे सुनहरी बाहवाले (अर्थात आदि सूर्य सविता)! आप देव सेनाओं के नायक, दिशाओं के स्वामी! आपको बारंबार प्रणाम है। "सविता हिरण्यहस्तः।।" हम रक्षा के लिए तेजोमय हाथवाले सविता को बुलाते है: "हिरण्य पाणि स्तये सवितारं।।" सविता आठ दिशा प्रकाशक, अन्तरिक्ष, द्यौ, पृथिवी आदि लोकों को युक्त करनेवाला है : "अष्टौव्यख्यक कुमः पृथिव्या स्त्री धन्वयोजना सप्तसिन्धून हिरण्याक्षः।।" स्वर्ण हस्तवाला सविता रोगादि नष्ट करनेवाला है, सूर्य को सर्वत्र प्रकाशित करता है और अन्धकार समाप्त कर द्यौ को तेज से व्याप्त करता है : "हिरण्य पाणि सविता ....अपामीवां बधतेवेति सूर्यमभि कृष्णेनरजसाद्या मृणोति।।"ऋग्वेद में रुद्र अघोर हिरण्यमय हाथवाला असूर है : "हिरण्य हस्तो असूर:।।" आठ दिशाओं का आठ दिक्पाल इन्द्र आदि की देव सेना है। उन देवों सहित दिशाओं का स्वामी रुद्र है।" ऋग्वेदानुसार अमृत ही हिरण्य है। प्रकाश ही तेज है। यह भूमि प्रकाश रहित है और सूर्य प्रकाशयुक्त है। "अमृतं वै हिरण्यं।। तेजो वै हिरण्यं।। इयं वै रजताऽसौ हिरण्यं।।" अमृतशक्ति की बाह्य अवस्था ही मृत्युशक्ति है। स्थूल जड़ मात्र कार्य का मूल स्वरूप मृत्यु है। इस आधार के विना अभ्यन्तर अमृत आधेय का विकास नहीं होता है। इसलिये ही घोर अघोर परस्पर मिले हुए असंख्य विभृतियों के रूप में ओतप्रोत हो रहे हैं। घोर अमृत में लय होता है और अमृत भी निर्विशेष रूप से अनन्त शक्ति रूप रुद्र में विराजता है। यहाँ निराकार रुद्र का विशेष स्वरूप सूर्य में सविता नाम से है। इसप्रकार "नमो हिरण्य बाहवे" का अध्यात्मिक आशय है।

नमो वृक्षेभ्यो हरि केशभ्यः पशूनां पतये नमः।।2।।

ऋग्वेद में त्रिलोकी में व्याप्त विराट् वृक्ष ब्रह्म है। दूसरे श्रुति में आत्मा—घोर अघोर व्यापक स्वरूप ही पशु कहा गया है: "आत्मा वै पशुः।।" प्राण शक्ति ही व्यापक है। घोर अघोर घोरतर रूप ही प्राण महाशक्ति है: "द्यों बृहतीः।।" "पशवों वे बृहतीः।।" श्रुति अनुसार अग्नि पशु है, वायु पशु है, सूर्य पशु है। प्राण सूर्य, अपान अग्नि, व्यान वायु है और अम्बा—इडा भूमि देवी है। अम्बिका, सरस्वती, अन्तरिक्ष देवी और अम्बालिका—भारती द्यौ देवी है। समस्त पशुओं का नियंता रुद्र है। हरिकेश ही सूर्य की किरण हैं। अर्थात् रुद्र की महिमा को प्रणाम है।।2।।

नमः सस्पिंजरा यत्विषीमते पथीनां पतये नमः।।3।।

कृष्ण लाल पीत रंगवाला तेजस्वी अग्नि विद्युत् पथिकों के स्वामी को बारंबार प्रणाम है।।3।।

नमो वम्लुशाय विव्याधिनेऽन्नानां पतये नमः।।४।।

पापीगणों, व्याधियों को नाश करनेवाले, धर्म रूप अन्नादि पदार्थों के स्वामी (रुद्र) को बारंबार प्रणाम है।।४।।

नमो हरि केशायोपवीतिनं पुष्टानां पतये नमः।।५।।

नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमः।।६।।

जगत् के दुःख को नाश करनेवाले, समस्त ब्रह्माण्डों के स्वामी को अनेकबार प्रणाम है।।6।। इस मन्त्र में रुद्र के केशों का रंग पुनः हरित कहा गया है।

नमो रुद्रायाऽऽतताविने क्षेत्राणां पतये नमः।।७।।

सृष्टि के विस्तार करनेवाले, ब्रह्मा के स्वरूप में प्रकट होनेवाले, अव्याकृत, सूत्रात्म विराट्मय समष्टि क्षेत्रों के स्वामी रुद्र को प्रणाम है।।7।।

नमः सूतायाहन्त्यायवनानां पतये नमः।।८।।

समष्टि व्यष्टि ब्रह्माण्ड पिण्ड समूहों के उत्पन्न, पालन, संहार करनेवाले रुद्र को नमन है।।८।। रुद्र वनों के अधिपति हैं।

नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमः।।9।।

सूर्यमण्डल में स्थित नाशवान शरीरों को अनेक बार प्रणाम है।।9।। सूर्यमण्डलस्थ रुद्र का रोहित वर्ण है, वे वृक्षों के स्वामी हैं। वेद में वृषभ एवं सूर्य का भी वर्ण रोहित है।

नमो मन्त्रिणे वाणि जायकक्षाणां पतये नमः।।१०।।

सृष्टि विचार को करके यथाक्रम विभाग करनेवाले नक्षत्रों के स्वामी को नमन है।।10।।

नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमः।।11।।

प्राणियों का विस्तार करनेवाले, भौतिक—दैविक—अध्यात्मिक धन प्रदाता और वृक्ष, लता, कुंज, गुल्मादि ओषध के स्वामी को प्रणाम है। ऋग्वेद में रुद्र ओषधियों—वनस्पतियों के अधिष्ठाता हैं। तीनों लोकों में व्याप्त विराट् वृक्ष ब्रह्म (रुद्र) है। रुद्र दैव्य भिषज् हैं।।11।।

नमे उच्चेर्घोषाय ऽऽ क्रन्दयते पत्तिनां पतये नमः।।12।।

महागगनभेदी घोष करनेवाले, शत्रुओं—त्रिलोकी को कोप से रुदन करानेवाले और पदतिका सेनाओं के स्वामी को नमन है।।12।।

नमः कृत्स्न वीताय धावते सत्वानां पतये नमः।।13।।

सैन्य व्यूह में घिरे उपासकों (घोर संकटाग्रस्त) की रक्षा के लिये मन के वेग से दोड़नेवाले, दिव्य देहधारी गणों के स्वामी को मेरा प्रणाम है। पौराणिक काल में रुद्र ने उपासक की रक्षा के लिये मृत्यु के देवता यम का वध किया। स्वयं रुद्र ने अनैतिक प्रजापित का वध किया। नृसिंह अवतार का वध रुद्र के शरभेश्वरावतार ने किया। रामायण काल में रुद्र ने अपने उपासक की रक्षार्थ श्रीराम की सेना के साथ युद्ध किया।।13।।अर्थात् एकमात्र रुद्र ही महाविकट संकटों से मुक्ति दिलानेवाले हैं।

नमः सहमानायनि व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमः।।14।।

समस्त को पराजित करनेवाले, अपने महातेज से छेदन (भस्मीभूत) करनेवाले और सर्वत्र प्रहार करनेवाली सेनाओं के महाधिपति को प्रणाम है।।14।।

नमः क कुभाय निषंगिणेस्तेनानां पतये नमः।।15।।

पुरुष रूप ईश प्राण ही ककुभ है : "पुरुषो वै ककुभः।।" शस्त्रधारी महाबली गुप्तचरों के स्वामी को प्रणाम है।।15।। यह स्मरण रहे कि रुद्र के गुप्तचर जगत् में सर्वत्र व्याप्त हैं। वे प्राणिमात्र के सत् असत् की सूचना रुद्र को निरन्तर दे रहे हैं।

नमो निषंगिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमः।।16।। सशस्त्र प्रगट तस्करों के स्वामी को मेरा प्रणाम है।। नमो वंचते परिवंचते स्तायूनां पतये नमः।।17।।

ठग, विश्वासघाती, स्वामी का विश्वासपात्र बनकर धनादि हरनेवालों के स्वामी को अनेक—अनेक प्रणाम हैं।|17||

नमो निचेरवेपरिचराया रेण्यानां पत्तये नमः।।18।।

चोरी की कामना से सर्वत्र विचरनेवालों के स्वामी को प्रणाम है।।18।।

नमः सुकाविभ्यो जिघाँसदभ्यो मुष्णतां पतये नमः।।19।।

वजधारी आक्रमण कर मारनेवाले और खेतों के अन्न को लूटनेवालों के स्वामी को बारंबार प्रणाम है।।19।।

नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरदभ्यः प्रकृन्ताना पतये नमः।।20।।

रात्री में सशस्त्र विचरनेवाले, दिन में मारकर चोरी करनेवालों के स्वामी को प्रणाम है।|20||

नमः उष्णीषिणे गिरिचाय कुलूंचानां पतये नमः।।21।।

पगड़ीवाले, गिरिवासी, दुर्बलों को लूटनेवालों के स्वामी को प्रणाम है। ये छह मन्त्र रुद्र के समभाव को उद्घाटित करते हैं। वैदिक देवों के शास्ता देव, दानव एवं मनुष्यों में समान रूप से पूजित हैं। वे किसी में भी भेद नहीं करते हैं। रुद्र वेद में मर्यादाहीनता के लिए प्रजापित का वध; त्रिपुरों का संहार; विषपान आदि से परमेष्ठी कहलाये। इन मन्त्रों का आशय है कि रुद्र सभी प्राणियों के स्वामी हैं।। किपष्ठल कठ संहितायां सप्त विंशति तमोऽध्यायः।। अनुवाकः।।2।।

रुद्र की अनन्त शक्ति को एक निर्विशेष प्रलयस्थ बीज सत्ता— सृष्टि के कुछ पहिले मायारूप से भासती है। भासरूप भस्म को रुद्र महेश्वर रूप से धारण करता है। इस अधिष्ठित रूप भस्म को धारण करने से ही चेतन अधिष्ठान का नाम भस्म हुआ। उस माया भस्म की असंख्य अध्यात्म अधिदैव विभूति हैं। इन अग्नि, सूर्यादि अधिदैव, वृक्षादि अधिभौतिक, मनुष्यादि अध्यात्म शरीरों में अहंकर्ता भोक्ता रूप से अध्यास है। यही रुद्र का चिदाभास है। ''शरीरों के सब प्रकार के अध्यासों से रहित चिदाभास ही रुद्र है।''

"रुद्र ज्ञानी के शरीर में शुद्ध और अज्ञानी देहों में मलीन भासता है।" वास्तव में परिणाम रहित नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप माया के समस्त प्रकार के आवरणों से रहित है। "उपासक अग्निहोत्र की भस्म धारण करते हैं, ज्ञानी ज्ञानरूप भस्म लगाते हैं।" जगत् कार्य के सहित मायाकारण को प्रलयरूप श्मशान में निर्विशेष बीज सत्ता के रूप से भस्म करके उस बीज सत्ता रूप भस्म को अपने अनन्ताकाश ज्ञानस्वरूप में एक ज्ञानाकार रूप से रमाता हुआ (रुद्र) महाप्रलय श्मशान में विराजता है। रुद्र चराचर व्यापी है तो चोर एवं सज्जन विभूति नहीं हैं, अवश्य है। अर्थात् रुद्र सभी तरह के कर्म करनेवालों में समान रूप से व्यापता है। प्राण स्वरूप रुद्र, उत्तम अधम कर्म में एवं श्रेष्ठ अश्रेष्ठ में भेद नहीं करता है। रुद्र जिस मनुष्य को सत्यलोक भेजना चाहता है, उससे ही उत्तम कार्य कराता है। इसके विपरीत जिसको नरक भेजना चाहता है, उससे नीच कर्म—दुष्कर्म कराता है। जैसे समष्टि तरंग और व्यष्टि बुब्दुदा जल के ही दो स्वरूप हैं। वैसे ही एक ही रुद्र उपाधिक व्यष्टि चेतन और कारण उपाधिक समष्टि अन्तर्यामी है।। किपष्ठल कठ संहितायां सप्त विंशति तमोऽध्यायः।।अनुवाक।।2।।

नम इषुकृद्भ्यो धनुष्कृद्भ्यश्चनो नमः।।1।। धनुष्य बाण (महातेज) और उसके स्वामी को प्रणाम है।।1।। अर्थात् दिव्यशक्ति को नमन करते हैं।

नामो इषुमद्भ्यो धन्वायिभ्यश्चवो नमः।।2।। धनुष्य बाण धारियों को नमन और उनके अन्तर्यामी रुद्र को प्रणाम है।।2।। नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्चवो नमः।।3।। धनुष्य पर प्रत्यंचा को चढ़ानेवाले और धनुष्य पर बाण—महातेज शक्ति का अनुसन्धान करनेवाले को प्रणाम है। उनके प्रतिपालक रुद्र को प्रणाम है।।3।।

नम आयक्ष्च्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्चवो नमः।।४।।

प्रत्यंचा को ताननेवाले, बाण को छोड़नेवालों को नमस्कार है। उन विभूतियों के आप रुद्र विभूतिमान् को प्रणाम है।।४।।

नमोऽस्यदभ्यो विध्यदभ्यश्चवो नमः।।५।।

सटीक बाण का प्रहार कर मारनेवाले को प्रणाम है और आप स्वामी को प्रणाम है।।5।।

नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्चवो नमः।।६।।

स्वप्न जाग्रत् अवस्थावालों को प्रणाम है और आप स्वामी को प्रणाम है।।6।।

नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्चवो नमः।।७।।

शयन करनेवालों, बैठनेवालों को प्रणाम है। परम ब्रह्म दोनों अवस्थाओं में विद्यमान है। उस सर्व विद्यमान को प्रणाम है।।७।।

नमः स्तिष्ठद्भ्योधावद्भ्यश्चवो नमः।।८।।

खड़ी हुई, धावती हुई विभूतियों और आपको प्रणाम है। परमब्रह्म स्थिर और गतिमान दोनों है। उनसे दोनों स्थितियों में परमब्रह्म को नमन करते हैं।

नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्चवो नमः।।९।।

समाज सहित जन समूह के स्वामियों और आपको प्रणाम है।।9।। अधिदैविक रूप से देवसभा के सभापति रुद्र हैं। अतः रुद्र को प्रणाम है।

नमोऽश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्चवो नमः।।१०।।

अश्वों के सहित अश्वपालकों को और आप रुद्र को प्रणाम है।।10।। वेद में ब्रह्म का पर्याय अश्व है और ब्रह्म ही सर्वपालक है।

नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्चवो नमः।।11।।

शत्रु सेना को घेर कर मारती हुई नारी सेनाओं (देवांगनाएँ) (दैवी शक्ति) और रुद्र को प्रणाम है।।11।।

नम उगणाभ्यस्तुं हतीभ्यश्चवो नमः।।12।।

सप्त मातृका ब्राह्मी आदि, युद्ध में शत्रुओं का संहार करनेवाली दुर्गादि और रुद्र को प्रणाम है। यहाँ दिव्यशक्तियाँ—देवांगनाओं को नमन किया गया है।।13।। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य श्चवो नमः।।13।।

इस मन्त्र में रुद्र को गण के अधिपति से सम्बोधित किया गया है। गणपित अथर्वशीर्ष में उन्हें (महागणपित) ब्रह्म घोषित किया गया है। आगम में "महागणपित को महेश्वर महेश्वरी भी माना गया है।" त्र्यम्बक होम में रुद्र का वाहन मूषक है। साथ ही जगन्माता, मातृशक्ति अम्बिका रुद्र की बिहन कही गई है। इसके ठीक विपरीत आगम के गणपित का वाहन भी मूषक है। निगम में गणों को एवं गणों के अधिपित को रुद्र सिहत प्रणाम कहा गया है (इस दृष्टि से शतरुद्रिय स्तोत्र पाठ से पूर्व अन्य देवों, मातृका, नवग्रह और गणपित की पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं है।)।।3।।

नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्चवो नमः।।14।।

जातियों के सहित जाति समूहों अधिपतियों को और उन सभी के स्वामी को प्रणाम है। यहाँ रुद्र को विश्व के सभी जनों का स्वामी घोषित किया गया है।।14।।

नमः कृच्छ्रेभ्यः कृच्छ्रपतिभ्यश्चवो नमः।।15।।

दु:खियों के सहित दु:खियों के पालक रुद्र को नमस्कार है।।15।। अर्थात् रुद्र दु:ख हरण करनेवाले हैं।

नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमः।।16।।

विभिन्न रूपोंवालों, सर्व स्वरूपों को धारणकर्त्ता रुद्र को बारंबार प्रणाम है। यह स्मरण रहे कि रुद्र ही सूर्यस्वरूप, वरुणस्वरूप, अग्निस्वरूप, वायुस्वरूप, द्यौस्वरूप आदि है।।16।।

नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्चवो नमः।।17।।

देव सेनाओं, देव सेनानियों और महाशूरवीर दुर्धर्ष योद्धा, अपराजेय, शत्रुओं के बल हरण करनेवाले रुद्र को कोटि—कोटि प्रणाम है।।17।।

नमो रथिभ्यो वरूथिभ्यश्चवो नमः।।18।।

विमानवालों अथवा रथवालों के सहित कवचधारी रथवाले वीरों को प्रणाम है और आप अन्तर्यामी को प्रणाम है।।18।।

नमः क्षतुभ्यः संग्रहीतुभ्य श्ववो नमः।।19।।

क्षत्रः का अर्थ अधिराज्य, शक्ति, प्रभुता, सामर्थ्य आदि है। इसका आशय यह है कि सर्वप्रभुतावान्, सर्वसामर्थ्यवान् रुद्र और उनके प्रचण्डतम तेज को प्रणाम है। साधारण रूप से अर्थ रथ हाँकनेवालों के सहित रथ के पीछे बाण संग्रह करनेवाले और आपको प्रणाम है।।19।।

#### नमो बृहद्भ्योऽर्भकेभ्यश्चवो नमः।।20।।

कार्य कारण से भी अनन्त स्वरूप अतिमहान है : "अघोरणीयान्महतोमहीयान्।।" रुद्र महाविराट् स्वरूप हैं, रुद्र कारणों का भी महाकारण है। रुद्र के सूक्ष्मतम—वामन, बृहदतम विराट् स्वरूपों की महिमाओं में स्वयं रुद्र ही महिमावान् हैं। उन्हें कोटि—कोटि नमन है।।20।।

### नमोयुवभ्या आशीनेभ्यश्चवो नमः।।21।।

वेद में "रुद्र को नित्य तरुण" कहा गया है। रुद्र अनादि, अनन्त है। रुद्र पँचभूतों का आदिभूत है, त्रितत्त्वों का आदितत्त्व है। उनके पुत्र मरुत् भी नित्य तरुण हैं। यहाँ काम क्रोध के स्थान पर युवतियों एवं युवाओं को प्रणाम कहा गया है। इस मन्त्र में युवती—युवा का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम है। साथ ही सर्वव्यापक रुद्र को प्रणाम है।।20।। यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता मध्यमकाण्डे नवमः प्रपाठकः।।

जल तरंगवत् अनेक स्वरूपों से विशेष चेतन प्रतीत होता है, सो ही अलिंगी निराकार चेतन का विशेष लिंग है। इस विशेष लिंग रूप महिमा के द्वारा ही निर्विकारी रुद्र जाना जाता है। पहिले लिंगात्मक चराचर विभूतियों को प्रणाम है। उसके अनन्तर अलिंग स्वरूप रुद्र को मेरा कोटि—कोटि प्रणाम है। 'वंद में आकाश में सूर्य गगनलिंग है और पृथिवी पर अग्निलिंग है।'' वंद में स्पष्ट कहा है कि ब्रह्म (रुद्र) की कोई प्रतिमा नहीं है। रुद्रसूक्त निरन्तर निराकार रुद्रोपासना का सूत्र दे रहा है।

नमो ब्राह्मणेभ्यो राजन्येभ्यश्चवो नमः।।11।।

ब्रह्मविदों, प्रभुता कार्यवालों और आप रुद्र को प्रणाम है। यहाँ ''ब्राह्मण का आशय ब्रह्मविद'' लिया गया है।।।।

नमः सूतेभ्यो विश्येभ्यश्चवो नमः।।2।।

विलोम जाति से उत्पन्न महाविद्वानों और विश्व कर्म करनेवालों एवं उनमें पूजित रुद्र को प्रणाम है। स्मरण रहे कि नैमिषारण्य में सूतजी महाराज ने सहस्रों ऋषियों को पुराण आदि का उपदेश किया। सूत पर विशेष प्रकाश सूत संहिता में डाला गया है।।2।।

नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्चवो नमः।।३।।

विश्वकर्मा के साक्षात वंशज तर्खाण—बढ़ई, शिल्पकार, रथकार, सुतार, प्रौद्योगिकीविद, नव आविष्कारकर्त्ता आदि को रुद्र सहित प्रणाम है। इससे पूर्व रुद्र को विश्वकर्मा कहा गया है। अतः उनके अंशरूप को उनके सहित नमन किया जाना उचित है।।3।। नक्सृजनकार, नवप्रौद्योगिकी विकासकर्त्ताओं को रुद्र का दूसरा रूप माना गया है।

नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्चवो नमः।।४।।

लोक में प्रजापित को कुम्हार वर्ग कहा गया है। कुम्हार प्रजापित मिट्टी से सृजन करता है और प्रजापित ब्रह्म मानव की पँच भूतों से रचना (सृजन) करता है। प्रजापित कुम्भकार, लोहार एवं स्वर्णकार सिहत सर्वरचनाकार रुद्र को कोटि—कोटि प्रणाम है। 1411

नमो निषादेभ्यः पुंजिष्टेभ्यश्चवो नमः।।५।।

निषाद, धीवर, मांझी आदि नद पार करवाते हैं और रुद्र भवसागर के तारणहार है। धोबी वस्त्र धोता है और रुद्र मन, हृदय को शुद्ध करते हैं। नट कला प्रदर्शन करता है एवं नटेश्वर रुद्र जगत् में विरुपाक्ष— विविध रूप धारण करता है। चर्मकार, डोम, भृंगी आदि भी जगत् सन्तुलन रखने में अहम् भूमिका निर्वहण करते हैं। महास्वामी रुद्र जड़ चेतन में सर्वव्याप्त है, उनको एवं उनके रूपों को प्रणाम है। आगम में भृंगी ऋषि ने उमा को शाप दिया। रुद्र ने डोम स्वरूप में आचार्य शंकर को ज्ञान दिया। ।5।।

नमः श्वनीभ्यो मृगयुभ्यश्चवो नमः।।६।।

श्वानों सिहत वन में भ्रमण करनेवाले, शिकार खेलनेवाले व्याघ्र को प्रणाम है (इसका अध्यात्मपरक अर्थ लें।)।।6।। घोर रूप रुद्र जगत् में असत्य करनेवालों को दण्ड (शिकार) देते हैं।

नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्चवो नमः।।७।।

हे रुद्र! आप सत्य स्वरूप हो। मैं जब तक देहाभिमानी हूँ, तब तक एक शुद्ध स्वरूप नहीं हूँ। आपके अभेद स्वरूपमय जाग्रत् होते ही, देहाष्यास स्वप्नजाल विलीन हो जाता है : "तदपश्यतद् भवत्तदासीत्।।" उस अपने वास्तविक स्वरूप सो ही होता है, जीव नाम उपाधि के पहिले सो ही निरूपाधिक रुद्र ही रहा। रुद्र से कल्पित विशेष स्वरूप जीव भिन्न नहीं है। किन्तु विशेष अवस्था से निर्विशेष अवस्था अवश्य भिन्न है। इसलिये व्यवहार सत्ता को पृथक् प्रणाम और परमार्थ सत्तावान् को भिन्न प्रणाम है। जगत् व्यवहार दृष्टि से सत्य और परमार्थ दृष्टि से असत्य है। अपरिमित विभूतियों के नाम रूप वर्णन करती हुई ऋचा भी अन्त में रुद्र को सबका सत्य स्वरूप वर्णन करती हुई मौन होती है। (कुत्तों के सिहत कुत्तों के रक्षक और अन्तर्यामी रुद्र को प्रणाम है।)।।7।।

नमो भवाय चशर्वायच।।८।।

जगत् सृष्टि के रचनाकार भव को और शर्व अर्थात् प्रलय करनेवाले को प्रणाम है। रुद्र ही भव एवं सर्व है।।।।

नमो रुद्राय च पशुपते च।।9।।

ब्रह्माण्ड के पालनकर्त्ता पशुपित और स्वयं प्रकाशी अखण्ड धन अनािद अद्वितीय स्वरूप रुद्र के लिये नमस्कार है। रुद्र का शुद्ध निर्मल स्वरूप है।

"श्वेतो भवति ब्रह्मणो रूपं"।।९।।

नमो व्युप्तकेशायच कपर्दिने च।।10।।

मुण्डित केशवाले सन्यासी स्वरूपा रुद्र और जटाधारी स्वरूपी रुद्र को कोटि-कोटि प्रणाम है। तीन आश्रम शिखा सूत्रधारी हैं। उनके अनन्तर सन्यास आश्रम के लिए शिखा का मुण्डन कराते हैं और यज्ञोपवीत का त्याग करते हैं। सन्यास ग्रहण करनेवाला अपने अज्ञानादि महापाप को भस्म करता है। वह जन्म मरण के देनेवाले पाप से रहित निष्पापरूप सुक्ष्म होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। "उपवीतं भूमावप्सुषावि सृजेत्।।" "शिखां यज्ञोपवीतं।।" "ऊँ भू: संन्यस्तं मया ऊँ भुवः सैन्यस्तं मया ऊँ स्वः संन्यस्तं मयेति त्रिः कृत्वा।।" इन मन्त्र का तीन बार पठन करके समस्त कामनाओं को त्यागें। "सखा मागोपायौजः सखायाऽ सिवार्त्रघ्नः शर्ममे भवयत्पापंतन्निवारय।।" "सर्व शक्ति सम्पन्न रुद्र का अघोर रूप मेरी रक्षा के लिये मित्र है। साथ ही पाप का समूल नाश करनेवाला घोर स्वरूप मित्र है। घोर स्वरूप मेरे पाप का नाश करे और सुख रूप हो।।" हे समष्टि-व्यष्टि ब्रह्माण्ड पिण्डमय आलय के स्वामी रुद्र! आप शरीरों के मध्य सुखरूप प्राणों का स्थिर संचार कर्त्ता हो। आप अत्यन्त करुणा के महासागर हैं। आप दैत्यों के त्रिपूरों के संहार कर्त्ता हो। आप सन्यासीगण के मित्र हैं। "वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणाँ सत्रँ सोम्यानां।। द्रप्सः पुरां भेत्ता शाखनी नामिन्द्रो मुनीनाँ सखा।।" आमजन धर्म कर्म से मोक्ष नहीं पाता है। किन्तु माया के समस्त इन्द्रजाल को अधिष्ठान रुद्र में लयकर, एक मात्र रुद्र में मग्न होने से ही कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है। क्रम मोक्ष समस्त लोकों से परे उत्तम ब्रह्मलोक है। "ब्रह्मलोक अथवा रुद्रलोक स्वयं प्रकाशमय अव्याकृत गृहा में स्थित है।" उस परमव्योमवासी परमेष्ठी में सन्यासी गण अभेदरूप से प्रवेश करते हैं। वे व्यष्टि भेद को त्यागकर समष्टि रूप हो जाते हैं (भली प्रकार कैवल्य या क्रम मोक्ष रूप ब्रह्मलोक के लिये प्रयत्न करते हैं, वे ही सन्यासी हैं।)। "ब्रह्म वै ब्रह्मा।। रुद्र ही ब्रह्मा है"।।10।।

नमो नीलग्रीवायचशितिकष्ठायच।।11।।

माया के स्वामी और माया रहित शुद्ध स्वरूप को कोटि—कोटि प्रणाम है।।11।। नीलग्रीवा का आशय पूर्व में स्पष्ट किया है। रुद्र का श्वेतकण्ठ है और सूर्य रूप में महासागर का नीला भासता जल हरण से नीला भासता है। नमः सहस्राक्षाय चशतधन्वनेच।।12।। अनन्त नेत्र एवं असंख्य धनुष्यवाले अर्थात् निराकार रुद्र ब्रह्म को प्रणाम है।।12।।

नमो गिरिशाय चशिपिविष्टाय च।।13।।

पृथिवी के द्युलोक कैलास—मेरु—सुमेरु—मुजवान महापर्वत और सूर्यमण्डल योनि के मध्य व्यापक भर्ग को प्रणाम।। सूर्य ही पशुरूप शिपि है। सूर्य ही यज्ञ है। गुह्योन्द्रिय रूप से व्यापक सूर्यमण्डल है। "आदित्यो वैय यज्ञः।।" "पशु वैं यज्ञः।।13।। शिपि का अर्थ किरण है और सूर्यमण्डल के मध्य स्व प्रकाशी रुद्र अवस्थित है। नमो मीढ्ष्टराय चेषुमते च।।14।।

वर्षावाले और महातेजवान् (बाणवाले) रुद्र को प्रणाम है।।14।। नमो इस्वायच वामना यच।।15।।

लघु और स्वल्प स्वरूपवान् को प्रणाम है। यह स्मरण रहे कि वेदानुसार ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं है। उनकी विराट् देह सभी लोकों के आरपार है। इसलिये उनके लघु से लघुतम अथवा सूक्ष्मतम और बृहदतम् विराट् स्वरूप हैं।।15।।

नमो बृहते चवर्षीय से च।।16।।

रुद्र के बृहद् स्वरूप और विशालतम स्वरूप को प्रणाम है।।16।। नमो वृद्वाय चसुवृध्वने च।।17।।

रुद्र अनादि हैं अर्थात् वे सर्वाधिक अनन्त आयुवाले महाज्ञानवृद्ध हैं। वे ही उत्तम ज्ञानात्मक वृद्ध हैं। दोनों को बारंबार प्रणाम है।।17।।

नमोऽग्रीयाय प्रथमाय च।।18।।

जगत् उत्पत्ति के पहिले प्रगट होनेवाले ब्रह्मा एवं ब्रह्मा के पिता अनादि रुद्र को प्रणाम है।।18।।

नम आशवे चाजिराय च।।19।।

व्यापक मायिक सृष्टि संकल्प को और संकल्प की क्रिया कारण रूप से गमन करनेवाले अर्थात् रुद्र को प्रणाम है।।19।।

नमः शीभाय च शीघ्नाय च।।20।।

जल और जल के प्रचण्ड प्रवाह के स्वामी (रुद्र) को प्रणाम है। यह उल्लेखनीय है कि रुद्र ही वरुणस्वरूप है। अतः रुद्र ही जल रूप भी है।|20||

नमा ऊर्भ्याय च वस्वन्याय च।।21।।

जल तरंग को और शब्द रहित जल प्रवाह को कोटि—कोटि नमन है। यहाँ जल (आप:) रुद्र वाचक है।।21।। नमो द्विप्याय च स्रोतस्याय च।।22।।

टापू और पर्वतवर्ती स्रोत को प्रणाम है। यह रुद्र के वरुणस्वरूप को नमन है।।22।। मैत्रायणी संहिता मध्य काण्डे नवमः प्रपाठकः।। समाप्त।। नमो ज्येष्ठाय चकनिष्ठायच।।1।।

सर्वोच्च श्रेष्ठतमब्रह्म और कनिष्ठ देवों को प्रणाम है (वेद का ज्येष्ठ ब्रह्मसूक्त)।।।।।

नमः पूर्वजाय चापरजाय च।।2।।

अनादि काल में पहिले उत्पन्न (रुद्र) और पीछे प्रगट होनेवाले देवों को प्रणाम है।।2।।

नमो मध्यमाय चापगल्भाय च।।३।।

युवॉ एवं अतिबाल्यावस्थावान् (देवों) को प्रणाम है (रुद्र नित्य तरुण हैं।)।।3।।

नमोबुध्न्यायच जघन्याय च।।४।।

मूल अर्थात् देवों के अनादि महादेव रुद्र और पिछला भाग ब्रह्मा प्रजापति को प्रणाम है।।5।।

नमः सोभ्याय च प्रतिसयर्या च।।५।।

उनके कार्य क्रिया रूप पाप—पुण्य को और उनकी प्रतिक्रिया रूप विस्तृत समूह को प्रणाम है।।5।।

नम आशुषेणाय चाशुस्थाय च।।६।।

रुद्र पुत्र मरुत् मन की गति से चलते हैं। उनकी सेना वायुवत शीघ्रगामी है। रुद्र का रथ अत्यन्त वेगवान अथवा वायुवेग से चलता है। रुद्र की सेना और उनके रथ को प्रणाम है।।6।।

नमो विल्मिनेच कवचिने च।।७।।

(रुद्र के) शिरस्त्राण एवं अभेद्य, अपराजेय कवच को प्रणाम है।।17।। अर्थात् रुद्र अजेय रक्षक एवं दुर्धर्ष योद्धा हैं।

नमो वर्मिणेच वरूथिनेच।।।।।।।

(रुद्र कें) बख्तरबन्द वाहन और अलौकिक अंगरखा को कोटि—कोटि नमन है।।৪। अर्थात् रुद्र के अभेद्य कवच एवं विमान को नमन है।

नमः शुराय चावभेदिने च।।९।।

सर्वोत्कृष्ट रुद्र शत्रु और योद्धा दोनों का संहार करनेवाले हैं। उन्हें प्रणाम है।।९।।

नमः श्रुताय व श्रुतसेनाय च।।10।।

सुज्ञात सुप्रसिद्ध देव सेना के स्वामी (रुद्र) और उनकी प्रख्यात देव सेना को प्रणाम है।।10।।

नमो यम्याय च क्षेम्याय च।।11।।

"रुद्र के यम रूप" को प्रणाम है और स्वर्ग सुख भोगनेवालों को प्रणाम है। रुद्र ही महाकाल रूपी यमराज है और उनका रुद्रलोक कैवल्यधाम है।।11।। आगम में रुद्र ने कालरूप यम का वध किया। अर्थात् काल के संहारक महाकाल की शरण में मृत्यु क्या करेगी?

नम उर्वर्याय च खल्याय च।।12।।

वेद में रुद्र विराट् वृक्ष स्वरूप हैं। वे ही अन्न—ओषध में व्याप्त हैं। रुद्र ही भूमि है। इस पृष्ठभूमि में रुद्रस्वरूप उर्वरा भूमि और खलिहान को प्रणाम है।।12।।

नमः श्लोक्याय चावसान्याय च।।13।।

कर्म उपासनेवाले मन्त्र समूह को और अनन्त ज्ञान के अनादि स्रोत समूह को प्रणाम है। रुद्र ही वागीश और अनादिज्ञान के स्रोत हैं।।13।।

नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च।।14।।

रुद्र परमव्योम स्थित हैं। आकाश का गुण शब्द करना है। परमव्योम में वेद की ऋचाएँ विराजमान हैं। रुद्र ही शब्दब्रह्म एवं नादब्रह्म है। अतः शब्द ध्विन और प्रतिध्विन को रुद्रस्वरूप स्वीकार कर प्रणाम है।।14।।

नमो वन्याय च कक्ष्याय च।।15।।

रुद्र वृक्ष रूप हैं। वन में प्रगट होनेवाले वृक्षसमूह-रुद्रसमूह और गुल्म, लता, कुँज आदि को प्रणाम है।।15।।

नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्वाय च।।१६।।

''राव'' की अन्तिम ध्वनि दुन्दुभी है (तन्त्रालोक)। यह मोक्षदायक है। यहाँ मोक्ष प्रदाता ध्वनि और उसके उत्पन्नकर्त्ता को प्रणाम है।।16।।

नमो धृष्णवे च प्रमुशाय च।।17।।

अनादि ज्ञान स्रोत रुद्र ही महाधैर्य्यवान् एवं महाविचारशील हैं। उस धैर्य्यवान विचारशील को प्रणाम है।।17।।

नमो निषंगिणे चेषुधिमते च।।18।।

संहारक अस्त्र—शस्त्रधारी रुद्र को प्रणाम है। रुद्र के दिव्य शस्त्र महातेज से सम्पन्न और अजेय हैं। उन्होंने पिनाकी धनुष्य से त्रिपुर विध्वंस किया।।18।।

नम स्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च।।19।।

रुद्र का विद्युत्मय वज्र प्रलयंकर है। उन्होंने पिनाकी धनुष्य के अनन्त तेजोमय बाण से प्रजापति का (अमर्यादित कर्म करने पर) वध किया। उनके बाण का शूल भी अतुल्य तेज युक्त है। उन्हें प्रणाम है।।19।।

नमस्त्वायुधाय च सुधन्वने च।।20।।

अद्भुत धनुष्य और दिव्य त्रिशूलवज्रधारी रुद्र को कोटि—कोटि प्रणाम है।।20।।काठक संहितायां सप्तदश स्थानकं।।अनुवाक 14।।

नम स्रुत्यायच पथ्याय च।।1।।

कल्याणकारी और रसस्रवण कर्त्ता को प्रणाम है।।1।।

नमः काट्यायच नीप्याय च।।2।।

रुद्रस्वरूप वायु नगराज (पर्वत) हैं। रुद्रस्वरूप वायु साक्षात्कार का विकट पथ है, उसे प्रणाम है। साथ ही रुद्र वरुणस्वरूप है, उनके नीचले पथ को प्रणाम है। १२।।

नमः कुल्याय च सरस्याय च।।3।।

(देव) संघाध्यक्ष और महान ज्ञानी रुद्र को कोटि-कोटि नमन है।

नमो नादेयाय च वैशन्ताय च।।४।।

महाघोष कर्त्ता और सूक्ष्मतम नाद (हृदय में) करनेवाले को प्रणाम है।।4।। वेद में नदी पार्थिव देवता है। नद में सूक्ष्म नाद और महानाद में भयानक गर्जन (नाद) होता है।

नमः कूप्यायचावट्याय च।।५।।

अमृतमय जलवाले कूप और अल्प जलवाले जलाशय को प्रणाम है। क्योंकि जल ही जीवन है। आपः ही ईश्वर हैं।।5।।

नम ईध्रया यचा तप्ताय च।।६।।

निर्मल प्रकाश और तपते प्रकाश अर्थात रुद्र स्वरूप सूर्य को प्रणाम है।।6।।

नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च।।७।।

वैदिक देवों में पर्जन्य (मेघ) और मरुत् (विद्युत्) सम्मलित हैं। दोनों को प्रणाम है।।7।।

नमो वर्ष्यायचावर्ष्याय च।।८।।

वर्षा (वर्षा के देव इन्द्र, मरुत्, वायु, रुद्र) और अवर्षा दोनों को नमन है। अर्थात् समभाव प्राप्त हो।।।।

नमो वात्यायच रेष्मा यच।।१।।

जीवनीशक्ति सुखप्रद वायु (देवता) और संहारक वायु प्रवाह को प्रणाम है।।।। नमो वास्तव्यायच वास्तुपाय च।।१०।।

वेद में रुद्र ही यज्ञ है। पृथिवी यज्ञ वेदी है। वायु यज्ञ का होता एवं समिधा है। रुद्र संवत्सर यज्ञ के स्वामी हैं। यज्ञशाला एवं यज्ञरक्षक को प्रणाम है।।10।।

मनः सोमायच रुद्राय च।।11।।

सोम अमृतमय है। सोम दिव्य चेतनामय है। दूसरे अर्थ में — सः वह रुद्र उमा के सहित है, सोही सोम है। "रुत्" — स्वयं प्रकाशी चेतन की, "द्र" — ज्ञानस्वरूप उमा है। वह ही रुद्र है। यहाँ उमा रुद्र पूर्वोक्त महिमाओं से ओतप्रोत हो रहा है। अतः सभी विभूतियों को प्रणाम है, सो प्रणाम रुद्र को है। तीसरे अर्थ में, संजीवनी सोम पृथिवी के द्युलोक हिमवत हिमालय से कैलास क्षेत्र में उपलब्ध है। संजीवनी सोम और मृत्युंजय रुद्र को प्रणाम है।।11।।

नम स्ताम्रायचारुणाय च।।12।।

सूर्य मण्डल के मध्य में रुद्र हैं। सूर्य रुद्रस्वरूप है। सूर्य के उदय रूप (अरुण रूप) और अस्त समयवाले (ताम्ररूप) रूप को नमन है।।12।।

नमः शंग वेच पशुपतयेच।।13।।

पशुपति रुद्र की ही उपमा है। सुखप्रदाता पशुपति को प्रणाम है।।13।।

नम उग्राय च भीमाय च।।14।।

रुद्र के घोर उग्र और अघोर सौम्य रूप को प्रणाम है।।14।। नमोऽग्रे वंधाय च दूरे वधाय च।।15।।

उपासक की रक्षा के लिये शत्रु की अग्र सेना का संहार करनेवाले और ब्रह्मज्ञानीगणों के अज्ञान रूप मृत्यु को हमेशा के लिये नष्ट करनेवाले रुद्र को प्रणाम है।।15।।

नमो हन्त्रे चहनीयसेच।।16।।

अज्ञानी प्राणीमात्र को प्रलय में संहार करनेवाले और ज्ञानियों के अज्ञानरूप को हमेशा के लिये नष्ट करनेवाले सर्वज्ञ महाज्ञानी रुद्र को प्रणाम है।।16।।

नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशभ्यः।।17।।

ऋग्वेद में सभी लोकों में व्याप्त वृक्ष ब्रह्म है। महाविराट् वृक्ष में सूर्य, अग्नि, वायु आदि अधिदैव स्वरूपों में अवस्थित हैं। वृक्षब्रह्म रुद्र को प्रणाम है। बाह्म विषयों में चेतन को हरण करनेवाली, जाग्रत में प्रकाशित होनेवाली चक्षुआदि इन्द्रियों को नमस्कार है। इनके नियंता—अन्तर्रात्मा रुद्र को प्रणाम है।।17।।

नम स्ताशय।।18।।

"ओंकार रूप रुद्र" को प्रणाम है। यह संसार सागर तारने का तारक मन्त्र है। इस "ऊँ" रूप नौका में बैठाकर रुद्र उपासकों को तारता है। ओंकारमय नौका के द्वारा विवेकी पुरुष तर जाता है। "ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान।।" धर्म रूप प्रणव नौका को चलानेवाले पाप को नाश करनेवाले ऐश्वर्य सम्पन्न रुद्र को जानकर ज्ञानी जीवन—मरण से मुक्त हो जाते हैं। "धर्मावहं पापनुदं भगेशं।। ऊँ धनुष्य है, मन ही बाण है और मन का निशाना—लक्ष्य रुद्र है। प्रणव के विराट् सूत्रात्मा अव्याकृत को तुरीय में लय करता हुआ मन स्वयं ही लवण जलवत् विलीन हो जाता है। यही लक्ष्य भेद है। "प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते।।" स्मरण रहे कि जब "मन लीन हो जाता है तब जीव रुद्र" हो जाता है। रुद्ररूप ब्रह्मवाच्यका; ब्रह्मरूप ओंकार वाचक है। प्रणव रूप का स्वामी रुद्र है। "ब्रह्म वै प्रणवः।" "रुद्र ही ऊँकार है।" उसी तारकमन्त्र का रुद्र धर्मक्षेत्र और कैलास की काशी में उपदेश करते हैं। "रुद्र प्राप्ति का स्थान रूप कोश ओंकार है।" "ब्रह्मणः कोशोऽसि ।।"18।।

नमः शम्भवेच मयो भवे च।।19।।

रुद्र इस लोक के सुख (भौतिक, दैविक, अध्यात्मिक) देनेवाले हैं और स्वर्ग सुख प्रदाता हैं, उन्हें प्रणाम है।।19।।

नमः शंकराय च मयस्कराय च।।20।।

शंकर अर्थ शांति करनेवाला और मयोभव, मयस्कर का अर्थ सुख देनेवाला है। शान्ति एव सुखप्रदाता रुद्र को प्रणाम है।।20।।

नमः शिवाय च शिवतराय च।।21।।

शिव का अर्थ शुभ, मांगलिक, सौभाग्यशाली, प्रसन्न, कल्याणप्रद आदि है। वैदिक काल से "शिवास्ते सन्तु पन्थानः" (ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे) कहने की परम्परा रही। ऋग्वेद में वालखिल्य ऋषियों का "शिव संकल्प सूक्त" है। रुद्रशिव कल्याण स्वरूप निष्पाप है, उसको प्रणाम है। अति सुख स्वरूप, उपासकों को पाप रहित करनेवाले रुद्र को प्रणाम है। "शिवः कल्याण रूपो निष्पापस्तस्मै नमः।। शिव तरोऽत्यन्तं शिवोभक्तानपिनिः पापान् करोति तस्मै नमः।।" सुख धाम रुद्र को प्रणाम है। उपासकों को मोक्ष करानेवाले अति मंगल स्वरूप रुद्र को प्रणाम है। "तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु"।।21।।।।सायणभाष्य काण्वसंहिता सप्तदशेऽध्याये षष्ठोऽनुवाकः।।

नमः पार्यायचा वार्यायच।।।।।

सभी लोकों से परे रहनेवाले, ब्रह्माण्ड के मध्यवर्ती एवं ब्रह्माण्ड स्वामी रुद्र को प्रणाम।।।। प्रतरणाय चोत्तरणाय च।।2।।

पाप से तरने का हेतु, नित्य कर्म रूप रुद्र को और अज्ञान से उत्तम ज्ञान द्वारा भवसागर पार कराने वाले रुद्र को प्रणाम है।।2।।

नम स्तीर्थ्यायच कूल्याय च।।3।।

"वेद के पार्थिव देवताओं में निदयाँ, पर्वत, पृथिवी आदि हैं। ये सभी तीर्थ हैं।" पवित्र निदयों, पवित्र नगराज और उनके समीपी क्षेत्रवर्ती रुद्र को प्रणाम है।।3।।

नम श्शब्दुयाय च फेन्याय च।।४।।

काँच कुश व्यापी और नदी आदि के फेन व्यापी रुद्र को प्रणाम है।|4|| वेद के अनुसार कुश सबसे पवित्र है। मन्त्रदृष्टा ऋषि कुशासन पर बैठकर ही तपश्चर्या एवं यज्ञ करते रहे। दूसरे, वैदिक वांगमय में फेन के माध्यम से वैदिक पृथिवी संरचना का उल्लेख किया गया है।

नमस्सिकत्याय च प्रवाह्याय च।।५।।

पार्थिव देवता पृथिवी के रेतव्यापी और अन्तरिक्ष देवता आपः स्वरूप जल प्रवाह व्यापी रुद्र को प्रणाम है।।5।।

नमः किँ शिलायचक्षयणाय च।।६।।

जड़ प्रस्तरांश कंकड़ व्यापी को और जल के स्थिर स्थान व्यापी को प्रणाम है। रुद्र जड़ और चेतन में व्याप्त है। अर्थात् रुद्र प्रत्येक रज कण और प्रत्येक नग में व्याप्त है अथवा सर्वव्यापी है। उसे हम नमन करते हैं।।।।

नमः कपर्दिनेच पुलस्तिनेच।।७।।

जटाजूटधारी और महाचैतन्यवान्—महाप्रज्ञावान् को प्रणाम है (जल के चक्रावर्त व्यापी और जल के पुर व्यापी को प्रणाम है।)।।7।।

नम इरण्या यच प्रपथ्याय च।।।।।।।

बंजड़ अथवा ऊसर भूमी व्यापी और मार्गों के दर्शक रुद्र को कोटि—कोटि प्रणाम है।।8।।

नमो वृज्यायच गोष्ठयाय च।।९।।

गोचर भूमी व्यापी और गौशाला व्यापी को प्रणाम है। गो का अर्थ प्रकाश की किरण, ज्ञान, इन्द्रिय शक्ति आदि भी है। ज्ञान चर्चा स्थल एवं ज्ञान कोश को प्रणाम है।।9।।

नमः स्तल्प्यायच गेह्यायच।।10।।

शयिप्या व्यापी को और आलय व्यापी को नमन है।।10।।

नमः हृद्यायच निवेश्याश्च।।11।।

प्राणियों के हृदयव्यापी और नीहार व्यापी को प्रणाम है।।11।।

नमः काट्या यच गव्हरेष्ठायच।।12।।

दुर्गम क्षेत्र व्यापी और पर्वत गुहा व्यापी को प्रणाम है। अध्याय में रुद्र हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है, उसका पथ दुर्गम है।।12।।

नमः शुष्कयाचय हरित्यायच।।13।।

सूखे काष्ठव्यापी और हरित काष्ठव्यापी को प्रणाम है। यह उल्लेखनीय है कि "रुद्र वृक्षाणां पतिः"।।13।। नीलमत पुराण में रुद्र काष्ठस्वरूप हैं।

नमः पाँ सव्याय चरजस्याय च।।14।।

वेद में रुद्र को सर्वत्र व्यापी घोषित किया गया है। यहाँ पृथिवी की मिट्टी की धूल और उड़नेवाले रज कण व्यापी को पुनः प्रणाम किया है।।14।।

नमो लोप्यायचो लप्मायच।।15।।

भूमि में लुप्त बीज व्यापी को और अंकुर व्यापी रुद्र को प्रणाम है। अर्थात् रुद्र ही बीज एवं उसका प्रतिफल है।।15।।

नमः ऊर्व्या यच सूर्व्यायच।।16।।

अग्नि रुद्र स्वरूप है। वडवानल व्यापी एवं महाप्रलय व्यापी अग्नि रूपी रुद्र को प्रणाम है।।16।।

नमः पर्णायच पर्ण शदायच।।17।।

रुद्र वृक्षों के स्वामी हैं। रुद्र ब्रह्म विराट् वृक्ष स्वरूप है। इस विराट् वृक्ष में देवता पर्ण एवं फल स्वरूप हैं। पर्णव्यापी और भूमि परस्थित पर्णव्यापी को प्रणाम है।।17।।

नमः उदनरमाणाचाभिध्नतेच।।18।।

वैदिक रुद्र अन्धसस्पति, अन्नां पतिः (अन्न पालन कर्त्ता, विविध धान्य पालन करनेवाला); वाणिजः; संग्रहीता; पुष्टानां पतिः आदि हैं। उसी शृंखला में उद्यमशील व्यापी एव दरिद्रनाशक व्यापी को प्रणाम है।।18।।

नमः अखिदतेच प्रखीदतेच।।19।।

प्रकीर्ण पाप के अनुसार पापी को दण्ड देने के लिये दण्ड व्यापी को और महापापी को दण्ड देने के लिये महादण्ड व्यापी को प्रणाम है। रुद्र सृष्टि के परम दण्डाधिकारी हैं। वे समभाव से न्याय करते हैं। 11911

नमो वः किरिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो।

विचिन्वत्केभ्यो नमो विक्षिणत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यः।।20।।

असंख्य त्रिलोक व्यापी रुद्रों का मुख्य स्वरूप अपने—अपने सौर जगतों की सृष्टि, पालन, संहार करनेवाले, अग्नि—वायु—सूर्य देह व्यापी अद्वैत रुद्रों को प्रणाम है। प्राणिमात्र के शुभाशुभ कर्मानुसार फल देनेवाले रुद्र को प्रणाम है। विश्व उत्पत्ति के आदि में सर्वत्र व्यापक रुद्र को प्रणाम है। अग्नि के असंख्य रूप रुद्र भूमिवासी, वायु के अपरिमित रूप रुद्र अन्तरिक्षवासी, सूर्य के अनन्त स्वरूप रुद्र द्यौ वासी हैं। असंख्य लोकों में सूर्य, अग्नि, वायु भी अनन्त हैं। उन सभी के चेतन का नाम रुद्र है। रुद्र का समष्टि रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का सत्य स्वरूप महेश्वर रुद्र है। 120।। । काण्व संहिता सप्त दशेऽध्यायः। अनुवाकः। 17।।

दापे अन्ध सस्पते दरिद्र नील लोहित। आसाम्प्रजामेषाम्पशू नाम्माभेर्मोशेड्. मोचन किंचना ममत्।।

पापियों की दुगर्ति करनेवाला सोमपालक है। हे अद्वितीय रुद्र! आप नित्य तरुण हो। माया के सभी भोगों से रहित हो। आप कृपाकर इन प्रजाओं और हमारे पशुओं को भयाक्रान्त नहीं करें। साथ ही भंग भी नहीं करें (मृत्यु प्रदान नहीं करें)। आपके अनुग्रह में हमारी समस्त प्रजा रोग मुक्त रहे (आरोग्य प्रदान करें।)।।1।।

इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीरायप्रभराम हे मतीः।

यथा शमसद् द्विपदे चतुष्पदे विश्वम्पुप्तड्.ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् ।।2।।

हे रुद्र! आप समस्त पापों के मूल नष्ट करने वाले हो। महावीरों के स्वामी, जटाधारी, सर्वज्ञानाधार, महागुरुवर के लिये, इन स्तुतियों को प्रस्तुत करते हैं। आप द्विपद मनुष्यादि एवं चार पाद वाले पशुमात्र के लिये सुखपद होंवे। इस क्षेत्र के सभी प्राणिमात्र रोग रहित हस्ट पुष्ट होवें। यही आप रुद्र से हमारी प्रार्थना है।।2।।

याते रुद्र शिवा तनूश्शिवा विश्वाहा भेषजा। शिव ऋतस्य भेषजीतयानो मुड जीवसे।।३।।

रुद्र का घोर स्वरूप सर्वकाल और अघोर रूप मंगलस्वरूप, शान्त, सौम्य है। रुद्र कल्याणमय, सुखस्वरूप है। हे रुद्र! आपका शान्त देह है, उससे हमारी जीवन अवस्था को सुखी करो।।3।।

> परिणो हेती रुद्रस्य वृज्या परित्वेषस्य दुर्मति र्महीगात्। अवस्थिरामघवद्भ्यस्तनृष्वमीस्द्वस्तोकाय तनयाय मृळ।।४।।

हे रुद्र! आप प्रलयकारी आयुध सर्वत्र परित्याग करके और अत्यन्त दु:खदायिनी संहार बुद्धि को त्याग कर प्रकाश स्वरूप में पधारें। रुद्र परिणाम रहित, एक रस, नित्य तरुण एवं माया से जगत् रचनेवाले हैं। आप विविध रूप सुखों, आरोग्यादि धन को उपासकों में वितरित करने की अनुकम्पा करें। इन धनों को उपासक एवं उनके स्वजन परिजन में रक्षार्थ बाँट देओ।।4।। यह ऋचा ऋग्वेद में भी है। मीह्ळुष्टम शिवतम शिवो नस्सु मनाभव।

परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिव्वसान आचरपिनाकम्बिभ्रदा गहि ।।५।।

इस ऋचा में "मीह्ळुष्टम का अर्थ सर्व कामनाओं की वर्षा करनेवाला" है। रुद्र की सूर्य कृत्ति है। अतः सूर्यमण्डल स्थित रुद्र कृत्तिवसानः हैं। शिवतम का आशय सुन्दर मोक्ष देनेवाला है। इस ऋचा में रुद्र का आयुध पिनाकी धनुष्य है।

हे सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करनेवाले, अतिसुन्दर, मोक्ष रूप सुख दाता रुद्र! आप हमारे लिये कल्याण स्वरूप, मंगलमय स्वरूप, प्रेमास्पद होवो। आपसे करबद्ध विनती है कि आप अपने प्रलय स्वरूप भयानक पाशुपतास्त्र, पिनाकी धनुष्य, विद्युत् वज्र आदि शस्त्रों को सूर्यमण्डल किरण व्यापी ब्रह्मवृक्ष, भूस्वर्ग कैलास—मेरु—सुमेरु—मूजवान महापर्वत पर स्थापन करो। हे रुद्र! आप सिंह चर्मरूपी वस्त्र धारण करके सर्वत्र यज्ञ स्थलों में विचरण करो और आप शान्त रूप धारण किये हमारे यहाँ पधारो।।5।। रुद्र से उग्रतम, रौद्रतम भाव त्यागकर मंगलमय, कल्याणप्रद, शान्तस्वरूप में यज्ञ में आने की विनती की गई है।

विकिरिद्र विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः। यास्ते सहस्रँ हेतयोन्यमस्मन्निव परन्तु ताः।।६।।

"विकिरिद्र" का अर्थ "विविध दारिद्रादि पापों को भष्म" करनेवाला है। अर्थात् रुद्र दुःख दारिद्र नाशक हैं। हे रुद्र! आप दुःख दारिद्र आदि पापों को नष्ट करनेवाले हैं। आप समस्त प्रकार के माया आवरणों से रहित, शुद्ध तुरीय स्वरूप हैं। रुद्र आप सर्वेश्वर्य सम्पन्न हैं। रुद्र आपसे विनती है कि आपके पिनाक, परशु, विद्युत् वज्र आदि शस्त्रों को हम उपासकों से दूर प्रयोग करने की कृपा करें। इसी शृंखला में वैदिक ऋषि विसष्ठ का दुःख दिद्र नाशक स्तोत्र है।।6।।

सहस्राणि सहस्रशो बाव्होस्तवहेतयः। तासा मीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि।।७।।

इस ऋचा में रुद्र के सहस्र हाथ और सहस्र आयुधों का आशय निराकार रुद्र से है। हे षडैश्वर्यसम्पन्न रुद्र! आपके असंख्य आयुध, असंख्य दिशाओं से संचालित हैं। आप समस्त देवताओं के स्वामी हो। आप ही प्राणिमात्र के स्वामी हो। आप उन आयुधों के रोगादि दुःखों को हमसे पराड्. मुख करो।।7।।

> असड्.ख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्। तेष्ाँ सहस्रयो जनेऽवधन्वानि तन्मसि।।।।।।

हे रुद्र! आपके असंख्य रुद्र स्वरूप भूमि पर अवस्थित हैं। उनके मारक आयुधों को हमसे हजारों योजन दूरी पर करो। अर्थात् आपके असंख्य स्वरूप मंगलमय हों। हे रुद्र! आपकी आज्ञा में समस्त जगत् है। एक ही रुद्र अपनी अनन्त शक्ति के द्वारा असंख्य स्वरूपवान है।।8।।

अस्मिनमहत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भुवा अधि।। तेष्ाँ सहस्रयो जनेऽवधन्वा नितन्मसि।।।।।।

हे रुद्र! आपके असंख्य स्वरूप परमव्योम के दिव्य महासलिल में स्थित हैं। आकाश दिव्य आपः से ओतप्रोत है। इस मन्त्र के पाठ करते ही रुद्र की आज्ञा से रुद्रस्वरूप धनुष्य पर प्रत्यंचा खींचे आक्रामक मुद्रा से शान्त सौम्य मंगलमय रूप में आ जाते हैं। 1911

नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिव्ँ रुद्रा उपाश्रिताः। तेषाँ सहस्रयो जनेऽवधन्वानि तन्मसि।।१०।।

इस मन्त्र में दो परस्पर विरोधी विशेषण नीलग्रीवा (नीलमणि समान कण्ठ, नीला कण्ठ) और शितिकण्ठा (श्वेत कण्ठ, काला कण्ठ) हैं। हे रुद्र! आपका विषपान से (सूर्यस्वरूप में रुद्र पृथिवी के महासमुद्रों का विषमय, नीला भासता जल हरण करते हैं।) नीलकण्ठ—नीलग्रीवा रूप है और विषपान रहित श्वेतकण्ठ है। अर्थात् ये रुद्र का घोर और अघोर रूप है। रुद्र सत्यलोक—ब्रह्मलोक—रुद्रलोक—परमेष्ठीलोक अथवा परमव्योम में विराजमान हैं। इस मन्त्र में परमेष्ठी रुद्र से पिनाक धनुष्य पर प्रत्यंचा खींचकर महातेज बाण धारण किये उग्रतम, रौद्रतम, घोर स्वरूप उपासक की प्रार्थना से त्यागने की विनती की गई है (क्योंकि रुद्र का घोर स्वरूप प्रलय, संहार का प्रतीक है, और अघोर रूप अमृत है।)।।10।।

नील ग्रीवाश्शिति कण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः।। तेषाँ सहस्रयो जनेऽवधन्वा नितन्मसि।।11।।

"शर्व का अर्थ प्रलयकर्ता" है। इसके विपरीत "भव का अर्थ सबका उत्पादक" है। इस मन्त्र में पुनः नीलकण्ठ (घोर) एवं श्वेतकण्ठ (अघोर) रुद्र से प्रलयंकर स्वरूप से पाताल में विचरण करने और उपासक को मंगलमय स्वरूप में ही दर्शन देने की प्रार्थना की गई है। यह स्मरण रहे कि रुद्र का शर्व रूप जगत् का समापन है।।11।।

ये वृक्षेषु शष्पिपंजरा नीलग्रीवा विलोहिताः। तेषाँ सहस्रयोजनेऽवधन्वानितन्मसि।।12।।

इस मन्त्र में विलोहित का अर्थ रक्तिम वर्ण, मंगल ग्रह, ताम्रवर्ण, रुधिर, लाल रंग और शष्पः का अर्थ प्रतिभाक्षय, पिंजर का अर्थ पक्षियों का आश्रय है। शिष्पपंजराः का एक अर्थ पीत रंग वाला है, पीत वर्ण दिव्य है। वेद में रुद्र वृक्ष वनस्पति के भी स्वामी हैं। हे रुद्र! नीलग्रीवा नीलकण्ठ आपका पीत रिक्तम वर्ण वाला स्वरूप वृक्षों में स्थित है (पीत एवं नील रंग मिश्रण से हिरत रंग प्रगट होता है।)। वक्ष ही रुद्र रूप है। आपसे विनती है कि आप उपासक के प्रति अघोर रूप में ही रहें।।12।। वैसे पीत रंग सर्वोच्च अध्यात्मिक स्थिति का भी द्योतक है।

ये भूतानामधिपतियो विशिखासः कपर्दिनः। तेषाँ सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि।।13।।

हे प्राणिमात्र के नाथ रुद्र! आप जटाजूटधारी और शिखारहित हैं।।।3।। आप अपना आयुध हमसे दूर करो।

> ये पथाम्पथि रक्षिण ऐलवृदा आयुर्यधः। तेषाँ सहस्र योजनेऽवधन्वानि तन्मसि।।14।।

हे रुद्र! आप ब्रह्माण्ड के सर्वत्र मार्गों के स्वामी एवं मार्ग रक्षक हैं। रुद्र! आप प्राणिमात्र का अन्तसमूह से पालन पोषण करनेवाले हो। आप सत्य रक्षा के लिये शस्त्र से युद्ध के लिये सदैव तत्पर रहते हैं। आपसे विनती है कि आप अघोर रूप में ही उपासक पर कृपा करो।।14।।

ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृका हस्तानिषंगिणः। तेषाँ सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि।।15।।

रुद्र के गण (रुद्रस्वरूप) सशस्त्र (तलवार, ढाल लिये) पवित्र तीर्थों में भ्रमण करते हैं। उनके आयुधों को हमसे हजारों योजन दूर करने का अनुग्रह करो। अर्थात् पवित्र तीर्थ में रुद्रस्वरूप मंगलमय कल्याणकारी होवे।।15।।

येऽन्नेपु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्। तेषाँ सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि।।16।।

रुद्र के सौम्य एवं असौम्य (घोर एवं अघोर) दो भेद हैं। रुद्र को आरोग्यदायक भेद से अघोर और रोगकारक से घोर कहा जाता है। दुःख के असंख्य भेद से घोर को भी असंख्य रुद्र कहा है। सुख के अनन्त भेद से अघोर को अनन्त रुद्र कहा गया है। इसलिये अन्न—जल भक्षण से प्राणियों में होनेवाले रोग रूप को घोर रुद्र अपने बाण से छोड़ते हैं। रुद्र ही रोग स्वरूप बाण फैंककर विविध रोग रूप जन्माते हैं। इस मन्त्र में महावैद्यनाथ रुद्र से विनती की गई है कि आप रोग उत्पत्ति के मूल को अपने दिव्य तेजरूपी बाण से नष्ट करो। प्राणिमात्र की सुख आदि महिमा रुद्र की अघोर विभूति की है। यहाँ यह रहस्योद्घाटन होता है कि परमेष्ठी रुद्र ही सभी रोगरूप दुःख के

जनक और स्वयं ही दिव्य ओषध से रोग हरण करनेवाले हन्ता हैं। उस सर्वसत्तात्मक रुद्र को प्रणाम है।।16।।

> यएता वन्तश्च भूयाँ सश्चिदशो रुद्रावित स्थिरे। तेषाँ सहस्र योजनेऽवधन्वानि तन्मसि।।17।।

हे रुद्र! आपके कुछ ही स्वरूपों (सूक्त वर्णित) के ही दर्शन होते हैं, यद्यपि आपके अपरिमित रूप हैं। इन अपरिमित रुद्रों के दर्शन नहीं होते हैं। ये अपरिमित अदृश्य रूप सर्व दिशाओं में अवस्थित हैं। रुद्र का चारों मार्गो—मनुष्य गतिरूप; पितृमार्ग यमलोक; इन्द्रलोक एवं ब्रह्मलोक में आलय है। "चतुष्पथे पै रुद्राणांगृहं।।" तीन लोकों के पिता रुद्र हैं। "भूमि के तीन भेद—उष्ण, वर्षा, शीत हैं। अन्तरिक्ष के तीन भेद—वायु, विद्युत्, वरुण लोक हैं। द्यौ के तीन भेद—इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, ब्रह्मलोक हैं। तीन तत्त्व—सत्, रज, तम हैं। मुख्य व्याहृति तीन हैं।" इन प्रधान नौ भेदों में रुद्र ही व्यापक है।।17।।

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो येदिवियेषाँ व्वर्षमिषवः। तेभ्यो दश प्रार्चीर्दश दक्षिण दश प्रतीचीर्दशो दीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो मृळयन्तु तेनोऽवन्तु।। ते यन्द्रिष्मोयश्चनो द्वेष्टितमेषाजम्भे दध्मः।।१८।।

यह रुद्र द्युलोकधिपित है। उनके जल वर्षा ही बाण हैं। उन रुद्रों को प्रणाम होवे। हम करबद्ध— पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व ऊपर की दिशा के रुद्रों से प्रार्थना करते हैं। सभी को प्रणाम करते हैं। वे रुद्र हमारी रक्षा करें। रुद्र ही हमें सुखी करें। हमसे द्वेष करनेवाले शत्रु और जिस शत्रु से हम द्वेष करते हैं, उन शत्रुओं को रुद्र निवाले में स्थापित करते हैं। इस मन्त्र में "सर्वोत्कृष्ट रुद्र परमेष्टी अरिहन्त हैं।"।।18।।

नमोऽस्तु रुद्रभ्यो येऽन्तिरक्षे येषा ब्वाताइषवः।। तेभ्यो दशप्रार्चीर्दशदक्षिणा दशप्रतीचीर्दशोदी चीर्दशोर्ध्वाः।। तेभ्यो नमो अस्तु तेनो मृळयन्तु तेनोऽवन्तु। ते यद्विष्मो यश्चनो द्वेष्टि तमेषांजम्भे दध्मः।।१९।।

हे रुद्र अन्तरिक्षवासी हैं। वायु बाण वाले रुद्रों को प्रणाम होवे। दोनों करों को जोड़कर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं ऊर्ध्व दिशाधिपति रुद्रों से रक्षा एवं सुख प्रदान करने की प्रार्थना है। हमसे द्वेष करनेवाले शत्रुओं और हम जिनसे द्वेष करते हैं उन शत्रुओं को रुद्र की वज डाढ़ में रखते हैं। इस मन्त्र में पुनः "अरिहन्त रुद्र" से सर्व प्रकार की रक्षा और सर्व सुख की विनती की गई है।।19।।

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याँय्येषामन्नमिषवः।। तेभ्यो दशप्राचीर्दशदक्षिणा दशप्रती चीर्दशोदी चीदशो ध्वाः।। तेभ्यो नमो अस्तु तेनो मृळयन्तु तेनोऽवन्तु। ये यन्द्रिष्मो यश्चनो द्वेष्टि तमेषांजम्भे दध्वः।।20।।

इस मन्त्र में पृथिवीवासी रुद्र का उल्लेख है। इससे पहिले द्युलोक एवं अन्तरिक्षस्थ रुद्र का उल्लेख किया गया। दूसरे शब्दों में परमेष्ठी रुद्र तीनों लोकों का स्वामी त्र्यम्बक है। वैदिक रुद्र देवों का भी शास्ता है। रुद्र देवों में नैतिक मर्यादा पालन के लिये प्रजापित का वध करता है। रुद्र केशी के साथ विषपान करता है। दैत्यों के त्रिपुरों को नष्ट करता है। रुद्र ही सूर्यस्वरूप, वरुणस्वरूप, वायुस्वरूप, अग्निस्वरूप, आकाशस्वरूप, इन्द्रस्वरूप आदि विभिन्न रूपों वाला है। रुद्र ही संवत्सर का संचालक है। प्रजापित रुद्र के पुत्र हैं। महायोद्धा मरुत्गण एवं अश्विनौ भी रुद्र के पुत्र हैं। रुद्र मृत्युंजय हैं। रुद्र महारोग निवारक वैद्यनाथ है। रुद्र का घोर रूप संहारक और अघोर रूप मंगलमय शुभकर कल्याणकारी है। रुद्र का वोर रूप संहारक और उघोर रूप मंगलमय शुभकर कल्याणकारी है। रुद्र की कोई प्रतिमा नहीं है। रुद्र निराकार व्यापकतम, अव्याकृत, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते हुए भी सर्वव्याप्त हैं। रुद्र का तारक मन्त्र ऑकार है।

पृथिवीवासी रुद्रों का अन्न ही बाण है। उन पृथिवीचारी रुद्रों को दोनों करबद्ध कर नमन करते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं ऊर्ध्व दिशाओं में स्थित रुद्रों को प्रणाम करते हैं। रुद्र के तीन बाण—द्यौ में, अन्तरिक्ष में एवं पृथिवी भूमि में हैं। "तिस्रो वैशख्यादि व्यापार्थिया समुद्रिया।।" अघोर रूप रुद्र की कृपा से जगत् की उत्पत्ति, पालन, जल, वर्षा, वायु, अन्नादि होता है। जगत् का पालन—पोषण होता है। घोर रूप रुद्र के ये ही बाण संहार का कारण होते हैं।

"प्रजा मात्र के पालनकर्ता—स्थूलकार्य—सूक्ष्म स्थूल की अप्रगट अवस्था ही माया है। इस त्रिविध माया को धारण करनेवाली नित्य ज्ञान स्वरूप उमा—अम्बिका है। अम्बिका जगन्माता है और रुद्र भगिनी है। यही ऋग्वेदीय आदिशक्ति है। उसका स्वामी त्र्यम्बक रुद्र सर्वत्र व्यापक चेतन रूप से सर्वोत्तम यशवाला है। उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान् रुद्र का हम यजन करते हैं। जैसे पका फल वृक्ष—लता के बन्धन से छूट जाता है। उसी प्रकार रुद्र आपका घोर स्वरूप हमें जन्म—मृत्यु बन्धन से मुक्त करावे। हम आपके जीवन रूप अघोर अमृत से कभी पृथक् नहीं होवें।" एक ही रुद्र कार्य, कारण, क्रिया की उपाधि से अनेक रुद्र हैं। हम हमसे द्वेष रखनेवाले शत्रुओं और हम जिन शत्रुओं से द्वेष करते हैं उन्हें अरिहन्त रुद्र के विराट् संहाररूप डाढ़ में स्थापन करते हैं। 120। 1

।।काण्वसंहिता सप्तदंशेऽध्यायेऽष्ट मोनुवाकः।। ।।यजुर्वेदीय शत रुद्रिय समाप्त।।'

शुक्ल यजुर्वेदीय शतरुद्रिय सूक्त अथवा रुद्रसूक्त में मूलरूप से मात्र 66 मन्त्र (अथवा ऋचाएँ) हैं। शतरुद्रिय सूक्त ऋग्वेद और यजुर्वेद की रुद्र ऋचाओं का सारतत्त्व है। शतरुद्रिय सूक्त में वैदिक देवों के शास्ता रुद्र के विराट् स्वरूप को परमेष्ठी के रूप में ही स्थापित किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद के रुद्र मन्त्रों में रुद्र ब्रह्माण्डाधिपति; सूर्यस्वरूप; वरुणस्वरूप; अग्निस्वरूप; वायुस्वरूप; परमव्योम स्वरूप; इन्द्रस्वरूप; जगत् सृष्टि उत्पत्ति—सिथिति—संहार कर्त्ता; जीवन—मृत्यु देव; वन वनस्पति—अन्न—पशुधन स्वामी; ग्रह नक्षत्र—दिशा अधिपति; विराट् पुरुष; संवत्सर स्वामी; गणाधिपति : मातृका शक्ति सम्पन्न; समभाववाले; महादण्डनायक; कार्य—क्रिया—कारण; विश्वकर्मा; त्रिलोक के पिता; सर्वज्ञ; महागुरु; वागीश; सर्वव्यापक; विरूपाक्ष; विरूप; सर्वाधार; प्रजापति के पिता; ब्रह्म आदि हैं।

यहाँ आठवाँ आश्चर्य है कि "शुक्ल यजुर्वेद के 66 मन्त्रों के शतरुद्रिय सूक्त में प्रकारान्तर में (पुराण काल) "चमक प्रश्न", "गणपित मन्त्र" आदि प्रक्षिप्त सम्मिलत कर प्रगट हुए।" यजुर्वेदीय काण्व संहिता, यजुर्वेदीय मैत्रायणी संहिता, माध्यन्दिन यजुर्वेद संहिता (श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर); माध्यन्दिन यजुर्वेद संहिता (डॉ. रामकृष्ण शास्त्री); यजुर्वेद (स्वामी दयानन्द); शैवमत आदि अधिकारिक वेद ग्रन्थों में छियासठ मन्त्र ही वर्णित हैं (इन प्रक्षिप्त को हटाने से शुक्ल यजुर्वेद के शतरुद्रिय सूक्त का पाठ मात्र आधे घण्टे से कम का रह जाता है।)। "यह शोध अनुसंधान का प्रश्न है कि शुक्ल यजुर्वेदीय शतरुद्रिय में चमक प्रश्न, गणपित मन्त्र आदि प्रक्षिप्त कब, किस काल में, क्यों जोड़े गये?"

वैदिक परम्परा में शुक्ल यजुर्वेद शतरुद्रिय के साथ शतरुद्रिय होम—त्र्यम्बक होम का चलन रहा और है। वैदिक मान्यता में "66 मन्त्रों के शतरुद्रिय का पाठ एवं 7 मन्त्रों के त्र्यम्बक होम अथवा शतरुद्रिय यज्ञ प्रतिदिन" का भी विधान है। शुक्ल यजुर्वेदीय शतरुद्रिय सूक्त को सरलीकृत करने के लिये विभिन्न संहिताओं का उपयोग किया गया है। ।।ऊँ।।



# शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र : चतुर्थ

रुद्रानुवर्ती अश्विनीकुमार, पशुपित रुद्र, रुद्र और ग्ना, सहस्तुति में रुद्र, रुद्र का दौर्वत्य के साथ सम्बन्ध

#### पशुपति रुद्र

रुद्राय पशुपतये कणार्यामाऽवलिप्ता रौद्रा नभोरूपा पार्जन्याः। ।।शुक्ल यजुर्वेद मा.स. 24.3।।

ये पशुपति रुद्र के पशु हैं। रुद्र—सम्बन्धी पशु गर्वयुक्त होते हैं। नभो रूप पर्जन्य सम्बन्धी पशु है।।शुक्ल यजुर्वेद मा.स. 24.3।।

#### रुद्र और ग्ना

उमा नासत्या रुद्रो अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त।। ।।शुक्ल यजुर्वेद 33.48।।

हे रुद्र, दोनों नासत्यौ, देवशक्तियों—देवांगनाओं, पूषा, भग और सरस्वती हमारी हवियों को स्वीकार करो।।शुक्ल यजुर्वेद मा.स. 33.48।।

### सहस्तुति

प्रातर्भर्गं पूषण ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम।। ।।शुक्ल यजुर्वेद मा.स. 34.34।।

प्रातःकाल हम रुद्र एव सोम का आवाहन करते हैं। साथ ही मन का, पूषा का और मन्त्राधिदेवता ब्रह्मणस्पति का आवाहन करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद 34.34।।

> रुद्र का दौर्वत्य के साथ सम्बन्ध : जीवविज्ञान स्वरूप उग्रं लोहितेन मित्रं सौव्रत्येन रुद्रं दौर्व्रत्येनेन्द्रं प्रक्रीडेने मरुतो बलेन साध्यात् प्रमुदा। भवस्य कण्ठय्ं रुद्रास्यानतः पाश्र्व्यं महादेवस्य यकृच्छर्वस्य वनिष्ठुः पशुपतेः पुरीतत्।। । शुक्ल यजुर्वेद मा.स. 39.9।।

हम रक्त के द्वारा उग्र को, अश्वों के शुभ कार्यों द्वारा मित्र देव को, अश्व के असाधारण अभूतपूर्व कार्यों के द्वारा रुद्र को, बल से रुद्र पुत्र मरुतों को, प्रक्रीडन के द्वारा इन्द्र को और प्रमुद से साध्यों को प्रीणित करते हैं। भव कण्ठस्थ है। रुद्र पसलियों के अन्दर है। महादेव यकृत है। शर्व आँत है। पशुपति की पुरीतत नाड़ी है (यह वैदिक देवों की जीव में स्थिति का वर्णन है)।।शुक्ल यजुर्वेद मा.स. 39.9।।

## रुद्रानुवर्ती अश्विनौ

तदश्विना भिषजा रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति पेशोऽन्तरम्।।
।शुक्ल यजुर्वेद मा.स. १९.८२।।
द्वस्रा युवाकवः सुता वृक्तवर्हिषः आयातं रुद्रवर्तनी।।
।शुक्ल यजुर्वेद मा.स. ३३.५८।।

महाभेषज्य रुद्र एवं देव चिकित्सक अश्विनों के मार्ग का अनुसरण करनेवाली सरस्वती इस इन्द्र के शरीर के अन्दर की रूप निर्माता रही। उन्होंने अस्थि—हड्डी को शष्यादि चूर्ण के निःम्नाव से सशक्त किया और पशु चर्म में सुरा को भरते हुए गलनवास से मज्जा को रूपाकार दिया।।19.82।। हे दर्शनीयों! हे नासत्यौ! आप दोनों की कामना करनेवाले लूनदर्भ, यह सोमरस अभिषुत हो चुका है। रुद्र के मार्ग पर चलनेवाले अश्विनौ यज्ञ में पधारो।।शुक्ल यजुर्वेद मा.स. 33.58।।



ऐतरेय ब्राह्मण

# रुद्र द्वारा पातकी प्रजापति वध! वैदिक रुद्र का सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष

ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रन्थ—ऐतरेय और कौषीतकी (शांखायन) हैं। इनमें ऋग्वेदी ऋचाओं—मन्त्रों, कर्मों एवं विनियोग की व्याख्या है। ऐतरेयादि ब्राह्मण ग्रन्थों को अंतरंग करने पर रहस्योद्घाटन होता है: ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञों की वैज्ञानिकता, दैविक, अधिभौतिक, अध्यात्मिक मींमांसा करनेवाला महनीय विश्वकोश हैं। निरुक्तादि में "इति विज्ञायते" कहकर ब्राह्मण ग्रन्थों का ही

निर्देश किया गया है। श्री दुर्गाचार्य ने निरुक्त टीका में लिखा है : एव ब्राह्मणेऽपि विचार्यमाणे ज्ञायते।।

ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महर्षि महिदास ऐतरेय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में चालीस अध्याय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के तृतीय अध्याय के नवम खण्ड में प्रजापित द्वारा अपनी पुत्री (दुहिता) के साथ निषिद्ध (पातकी) कर्म (मैथुन) के लिए रुद्र द्वारा दण्ड स्वरूप में वध का वृत्तान्त है।

प्रजापतिर्वे स्वां दुहितरमभ्यध्यायत्, दिविमत्यन्य आहुः, उषसमित्यन्ये, तामृश्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्यैत्, तं देवा अपश्यन्। अकृतं वै प्रजापितः करोतीित ते तमैच्छन्, य एनामारिष्यत्येतमन्योन्यस्मिन्नाविन्दन्, तेषाया एव घोरतमास्तन्व आसंस्ता एकधा समभरन्, ताः संभृता एष देवोऽभवत् तदस्यैतद् भूतवन्नाम । । इति । ।

भवति वै योऽस्यैतदेवं नाम वेद।।इति।।

तं देवा अब्रुवन्। अयं वै प्रजापतिरकृतमकरिमंविध्येति, स तथेत्यब्रवीत् स वै वो वरं वृणाः इति; वृणीष्वेति; स एतमेव वरमवृणीत,पशूनामाधिपत्यं, तदस्यैतत् पशुमन्नाम्।।इति।।

पशुमान् भवति योऽस्यैतदेवं नाम वेद।।इति।।

तमभ्यायत्याविध्यत् स विद्ध ऊर्ध्वं उदप्रपतत् तमेतं मृग इत्याचक्षते, य उ एवं मृगव्याधः स उ एव सः, या रोहित् सा रोहिणी एवेषुस्त्रिकाण्डा सो एवेषुस्त्रिकाण्डा। इति।।3.13.9।।

प्रजापित ने अपनी पुत्री को देखकर (कामवश) अपनी भार्या (पत्नी) के रूप में सोचा। कुछ ऋषि उनकी पुत्री को द्युलोक की देवता कहते हैं और अन्य ऋषि "सरस्वती या उषा देवता कहते हैं।" कामवश प्रजापित अपना रूप हिरण का धारण कर अपनी दुहिता के पास गये। क्योंकि उनकी दुहिता—पुत्री ने उनके भावों को भापकर हिरणी या ऋतुमती का रूप धारण किया था। हिरण रूपी प्रजापित के रोहित—ऋतुमती के समीप पहुँचते ही देवगण चिन्तित हुए। देवों ने दुहितृगामी प्रजापित को देखकर आपस में कहा— "ओह! प्रजापित अकृत कर्म—निषिद्ध नैतिकाचरण करता है।" देवों ने उस देव को खोजना आरम्भ किया जो इस हिरण रूपी प्रजापित को मारने में समर्थ हो। यह आठवाँ आश्चर्य रहा कि उन देवों में से कोई भी प्रजापित को मारने में समर्थ नहीं था।

देवों ने एकत्र होकर अपना—अपना घोररूप को एकीकृत किया। देवों के एकीकृत घोरतम रूप से रुद्र उत्पन्न हुए। इसलिये उस रुद्र का भूत शब्द से युक्त नाम भूतपति हुआ। दूसरी मान्यता है कि निषिद्ध नैतिक कर्म कर्त्ता प्रजापित वध के लिये सभी देवों ने अपना घोर अंश रुद्र को समर्पित किया। तीसरे, रुद्र का घोर रूप सर्वसंहारक है। यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में रुद्र केशी के साथ विषपान कर चुके हैं और त्रिपुर संहार कर चुके हैं। रुद्र ही वायुस्वरूप, अग्निस्वरूप, सूर्यस्वरूप, वरुणस्वरूप, इन्द्रस्वरूप आदि हैं। प्रजापित, अश्विनौ, मरुत् आदि रुद्र पुत्र हैं। रुद्र पशुपित उपाधि से सुशोभित हैं। स्वयं प्रकाशी रुद्र सूर्यमण्डल के मध्य स्थित हैं। रुद्र का मृत्युंजय स्वरूप ऋग्वेद में स्थापित है। ऋग्वेदीय रुद्र महावैद्यनाथ है। उनका घोर और अघोर रूप है। जो रुद्र के भूतपित नाम को जानता है, वह भूतिमान हो जाता है। ऋग्वेद में प्रजापित एवं उनकी दुहिता के साथ पातकी कर्म का सूत्रात्मक वर्णन है।

रुद्र से देवों ने कहा : "इस प्रजापित ने आकृत—कर्म किया है। अतः इसे विद्ध कर दो।" रुद्र ने वैसा ही करने का वचन दिया। रुद्र ने देवों से कहा कि मैं आपसे एक वर का वरण करता हूँ। देवों ने कहा : वरण करें। रुद्र ने कहा कि मैं पशुओं का आधिपत्य प्राप्त करूँ। इसीलिये रुद्र का पशु शब्द से युक्त नाम पशुपित हुआ। जो रुद्र के इस नाम को जानता है वह पशुमान् हो जाता है। वेद में रुद्र की उपाधि पशुपित, महादेव, ईशान आदि हैं।

इसके उपरान्त रुद्र ने अपने दिव्य धनुष्य की प्रत्यंचा खींचकर महातेज युक्त दिव्य शक्ति बाण प्रजापित (हिरण) पर छोड़ा। रुद्र के मारक बाण से प्रजापित का शिर विद्ध हुआ (प्रजापित का शिर कट गया)। प्रजापित (शिर) ऊपर को उछला। आकाश में ऊपर उछले प्रजापित (शिर) को मृगशिरा (मृग—हिरण का शिर) नक्षत्र कहते हैं। यह रोहिणी और आर्द्रा नक्षत्र के मध्य स्थित है। प्रजापित रूपी मृगघाती रुद्र को मृगव्याध कहते हैं। प्रजापित की दुहिता—पुत्री लाल रंग (रोहित) की हिरणी रही। रोहित मृगी ही आकाश में रोहिणी नक्षत्र हुई। मृगव्याध रुद्र आर्द्रा है। रुद्र का मारक बाण तीन धारांवाला रहा। वह बाण तीन धारवाला होने से तीन नोकों—शूलोंवाला हो गया। रुद्र अनैतिक निषिद्ध अथवा पातकी कर्म करनेवाले प्रजापित के वध से देवों के शास्ता कहलाये। यह ऋग्वेद के रुद्र का सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष है (स्मरण रहे कि रुद्र ने ही सृष्टि रचना के लिये ब्रह्मा को उत्पन्न किया। अतः ब्रह्मा रुद्र के पुत्र हैं। रुद्र ने अपने द्वारा उत्पन्न ब्रह्मा के वध से देवताओं की नैतिक आचरण संहिता निर्धारित की।)।।ऊँ।।



### अथर्वण वेदीय रुद्र-प्रथम

। िरुद्र की माया; रुद्र कान्तियुक्त तेज प्रदाता; मिणमन्त्र; महादेव हस्त : घोर, अघोर; अरिहन्त रुद्र; दुष्ट शिक्त विनाशक रुद्र; पिशाच हन्ता रुद्र; ओषध—रोग स्वामी रुद्र; रुद्र एवं ओषध; रुद्र के प्रति; ज्ञानरक्षक रुद्र; भर्व, शर्व; वागीश : वाक; वैद्यनाथ रुद्र; आत्मज्ञान एवं ओषधी प्रदाता; रुद्र : चेतन ओषध; रुद्र सूक्त; रुद्र : पशु उपचारक; पशुपित रुद्र; मरुतों के पिता रुद्र; प्रलयंकर : शर्व रुद्र; रुद्र अग्नि तादात्म्य; सत्य के रक्षक परमेष्ठी; एक ही उपास्य देव; भर्व, शर्व; महादेव; भव, शर्व; आत्म—ब्रह्म साक्षात्कार : परमेष्ठी; ज्येष्ठ ब्रह्म : परमेष्ठी; सत्य के घेरे में रुद्र; रुद्र की हेति।।

#### रुद्र माया

बृहती परिमात्राया मातु र्मात्राऽधि निर्मिता। माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि।।

।।अथर्ववेद ८.९.५।।

रुद्र पिता के सिहत माता उमा की एक सत्ता रूप निर्विशेष बीजशिक्त से सिवशेष विकारी रूपान्तर प्रसिद्ध माया प्रलय के अन्त और विश्व रचना से कुछ पिहले आगन्तुक रूप से भासी। यही माया का प्रादुर्भाव है। यह माया कैसी है? यह कार्य के रूप से सर्वत्र व्यापक महाप्राण शिक्त जगत् की कारण बनी है। निर्विशेष से सिवशेष अवस्था में आनेवाली बीज सत्ता है। इस क्रिया की अभिव्यक्ति हुई। यह ही अव्याकृत आकाश है। माया की कारणावस्था से सूत्रात्मा महाविराट्मय रथ का प्रेरक ब्रह्मा प्रगट हुआ। माया उस चेतन में लीन होती है। यही मायिक महेश्वर (रुद्र) माया के सूक्ष्म स्थूल कार्य का संचालक मातली रूप ब्रह्मा है।।अथवंवेद 8.9.5।।

### रुद्र कान्तियुक्त तेज प्रदाता

मित्रश्च वरुणश्चेन्द्रोरुद्रश्य चेततु। देवासो विश्वधाय सस्ते मांजन्तु वर्चसा।।अथर्ववेद 3.22.2।।

रुद्र, वरुण, मित्र, इन्द्र देवता जगत् का भरण पोषण करनेवाले हैं। वे सभी देवता हमें कान्तियुक्त तेज से सुविख्यात करें। मित्र एवं वरुण दिन रात रूप हैं: "मित्रा वरुणा अहो रात्रे।" आकाश और पृथिवी ही अश्विनौ देवता हैं : ''द्यावा पृथिवी वा अश्विनौ।'' इन्द्र, अग्नि और रुद्र ही सूर्य है।।अथर्ववेद 3. 22.2।।

#### मणिमन्त्र

अस्मै मणिंवर्म वध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः।
प्रजापितः परमेष्ठी विराट् वैश्वानर ऋषयश्चसर्वे।।अथर्ववेद 8.5.10।।
इस उपासक की रक्षा के लिये समस्त देवता अमेद्य कवच बाँधे हुए
हैं। ये देवता—मायाजाल के अध्यक्ष (मायिक) रुद्र; विराट् देह का स्वामी
वैश्वानर, सूत्रात्मा देह का स्वामी ब्रह्मा; अग्नि देवता; वायु देवता; विद्युत् देवता
सूर्य देवता एवं भृगु, अंगिरा आदि मुनिगण हैं।।अथर्ववेद 8.5.10।।

महादेव हस्त : घोर, अघोर मित्रश्च वरुणश्चांसौ त्वष्टाचार्य माचदोषणी महादेवो बाह।।

। ।अथर्ववेद ९२२७। ।

इस मन्त्र में अध्यात्म वृषभ और अधिदेव ब्रह्माण्ड वर्णन है। वृषभ के दोनों कन्धे चर्म पग हैं।इसीतरह ब्रह्माण्ड का अधोभाग एवं ऊर्ध्व भाग है। ऊर्ध्वभाग वरुण एवं अधोभाग मित्र है। त्वष्टा अन्धकार रूप चर्म एवं अर्य्यमा प्रकाश रूप चर्म है। रुद्र के दो हस्त—घोर एवं अघोर हैं। रुद्र अघोरमय हस्त से उपासकों की रक्षा करते हैं। वहीं घोर हस्त से रुद्र पापियों को कठोर दण्ड देते हैं।।अथर्ववेद 9.22.7।।

#### अरिहन्त रुद्र

योनः स्वोयो अरणः सजात उत निष्टयोयो अस्माँ अभिदासति। रुद्रः शर्ख्याये तान्ममामित्रान्वि विध्यतु।।अथर्ववेद 1.19.3।।

शत्रु हमारे खेत खिलहान (आजीविका) हरण करके दुःखी करते हैं। ये वैरी भाषण के योग्य भी नहीं है। घोररूपी रुद्र अपने अमोघ बाण से इनका संहार करे। दूसरे अर्थ में घोर स्वरूपा रुद्र हमारे आन्तरिक शत्रुओं—काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर को नष्ट करे। अथर्ववेद 1.19.3।।

# दुष्ट शक्ति विनाशक रुद्र

भूत पतिर्निरजितवन्द्रश्चेतः सदान्वाः।
गृहस्य वुध्न आसीनास्तो इन्द्रो वज्रेणाधितिष्ठतु।।
।।अथर्ववेद 2.14.4।।

इस ऋचा में रुद्र का दुष्ट—नकारात्मक शक्ति संहारक स्वरूप का वर्णन है। हे प्राणिमात्र के पालक रुद्र! आप नकारात्मक दुष्ट शैतानी शक्तियों को हमारे आलय से निकाल देने का अनुग्रह करें। साथ ही घर में विद्यमान पिशाची शक्तियों को अपने महातेजस्वी बाण से शान्त करें।।अथर्ववेद 2.14. 4।।

#### पिशाच हन्ता रुद्र

रुद्रावो ग्रीवा अशरै त्पिशाचाः पृष्टीर्वो पिशृणातु यातुधानः। वीरुदवो विश्वतो वीर्यायमेनसम जीगमत्।।अथर्ववेद 6.32.2।।

हे प्रलयकर्ता रुद्र! पिशाच हन्ता रुद्र! आप महाभैषज्य हैं अर्थात् दैव्य भिषक् हैं। रुद्र! आप हमारे शरीर से माँसभक्षी पिशाच, यातुधान(शरीर क्षय कर्त्ता रोगाणु) आदि को अपनी सर्वसामर्थ्यवान् ओषधि से कृपाकर निकाल दें और रक्तभक्षी राक्षसों (रोग) को यम के अधीन करें। इस ऋचा में पिशाच एवं राक्षस शब्द का नया अर्थ है। अथर्ववेद 6.32.21।

ओषध—रोग स्वामी रुद्र : रुद्र जगत् रूप नमो रुद्राय नमो अस्तु तक्मने नमो राज्ञे वरुणायत्विषीमते। नमो दिव नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः।।अथर्ववेद 6.20.2।।

द्यौ लोक में रुद्र रूपी सूर्य के प्रति नमस्कार करते हैं। पृथिवी— भूलोकस्थ अन्धकार नष्टकर्त्ता स्वामी अग्नि को नमस्कार करते हैं। साथ ही द्युलोक एवं पृथिवी लोक को नमन करते हैं। हम ओषधी एवं तक्मने— ज्वर (व्याधि) के स्वामी रुद्र को प्रणाम करते हैं। वेद में 32 प्रकार के ज्वर (बुखार) का वर्णन है। रुद्र की मुख्य सत्ता में समस्त नामरूप कल्पित हैं। रुद्र से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। अर्थात् सम्पूर्ण जगत् रुद्र रूप है।।अथर्ववेद 6.21.2।।

#### रुद्र और ओषध

रुद्रस्य मूत्रमस्यमृतस्य नाभिः। विषाणका नाम वा असिपितृणां मूलादुत्थिता वातीकृत नाशनी।। ।।अथर्ववेद 6.44.3।।

रुद्र अनादि हैं और मृत्युंजय हैं। रुद्र का अंश पारद में है। आगम में रुद्र का रेतस् पारद कहा गया है। पारद की भस्म विभिन्न असाध्य रोगों के उपचार में उपयोग की जाती है। पारद की भृंगराज वनोषधि के साथ उत्पादित भस्म धातुस्राव आदि व्याधि शोषण करती है। अथर्ववेद 6.44.3।।

रुद्र के प्रति : आकाशवत केशवान् रुद्र

रुद्र जलाषभेषज नीलशिखण्ड कर्मकृत। प्राशं प्रतिप्राशो जह्यस्सान् कृण्वोषधे।।अथर्ववेद 2.27.6।।

हे नीलमणि—मयूर पंख सरीखा जटाजूट मुकुट धारण करनेवाले रुद्र! अथवा नीला भासते आकाशवत केशवान रुद्र! आप उपासकों के दुष्कर्मों को काटनेवाले हो। आप घृतकुमारी वनोषधि (ग्वारपाठा) को हमारे विरोधी वक्ताओं के तिरस्कार करने योग्य बनाओ। हे घृतकुमारी वनोषधि! आप हमारे विरोधियों (व्याधियों) को पराजित करें। घृतकुमारी घुटनों के दर्द से लेकर, केशवर्धन और शरीर कान्ति आदि के लिये उपयोग की जाती है।।अथर्ववेद 2.27.6।।

### ज्ञानरक्षक, आदिज्ञानी रुद्र

प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः। मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु।। ।।अथर्ववेद 4.21.7।।

हे गो (गो का अर्थ ज्ञान की किरण, प्रकाश की किरण, इन्द्रिय शिक्तयाँ, सूर्य, इन्द्र का वज्ज, स्वर्ग, पृथिवी, हीरक, वाणी देव—वागीश, जल, चन्द्रमा, गायादि है।)! आप उत्तम घास का सेवन करनेवाली हो। आप स्वच्छ शुद्ध जल का पान करो। आप उत्तम संतानवान् बनो। आपको कोई चुरा नहीं सके। एकमात्र ज्ञान—विद्या की ही चोरी नहीं की जा सकती है। वागीश, आदिज्ञानी, आदिगुरु, आदि—उपदेशक रुद्र ही ज्ञान के रक्षक हैं।।अथर्ववेद 4. 21.7।।

### रुद्र : भव, शर्व

भवाशवाँ मन्वे वां तस्य वित्तं ययौवामिदं प्रदिशि यद् विरोचते। यावस्येशाये द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ नो मुंचतमंहसः।।अथर्ववेद 4.28।। रुद्र सूक्त में परमेष्ठी को विश्वरूपं कहा गया है। क्योंकि सृष्टि में परमेष्ठी के ही समस्त रूप हैं। परमेष्ठी वाचक रुद्र ही "भव—सबका उत्पत्तिकर्त्ता" और "शर्व—सृष्टि प्रलयकर्त्ता" है।

हे भव एवं शर्व! हम आपका महत्व जानते हैं। आपसे ही सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित और समाप्त (लय) होता है। भव एवं शर्व को (रुद्र) वज्र से संयुक्त करते हैं। आप राक्षसों को उस आयुध से नष्ट करो। हे पशुओं के स्वामी! हमारे द्विपद एवं चतुष्पद प्राणियों की रक्षा करें ।।अथर्ववेद 4.28.1।।

#### भव. शर्व

ययोरभ्यध्व उत यद् दूरे चिद् यौ विदिताविषुभृतामसिष्ठौ। यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुंचतमंहसः।। । । अथर्ववेद 4.28.2।।

भर्व एवं शर्व (रुद्र) के अधिकार में सृष्टि सृजन और सृष्टि संहार है। अर्थात् सभी कुछ इनके अधीन है। भव एवं शर्व का ज्ञाता (रुद्र) धनुष्य (पिनाक) से महातेज रूपी बाण—विद्युत्मय वज्र छोड़ने में कुशलतम हैं। वे हमें पाप से बचाएँ और हमारे द्विपद एवं चतुष्पद प्राणियों की रक्षा करें।।अथर्ववेद 4.28.2।।

वागीश: वाक्

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैमरुत विश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा।।।। अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश।।5।।

वैदिक परम्परा के अनुसार अथर्ववेद के चतुर्थ काण्ड का तीसवाँ सूक्त ऋग्वेद के दशम मण्डल के एक सौ पच्चीसवें सूक्त की प्रतिकृति है। वाक् इस सूक्त का अधिष्ठात्री देव है। ब्रह्मस्वरूप वाग्देव—वागीश, वाग्देवी का वर्णन ऋग्वेद में अन्यत्र भी मिलता है (ऋग्वेद 10.71.3; 8.100.10, 11)। वैदिक देवों के शास्ता रुद्र वागीश हैं। वाक् सूक्त में वाक् ब्रह्म के साक्षात्कार से पावन होकर अपनी विश्वात्मक अनुभूति अभिव्यक्त कर रहा अथवा रही है। ऋग्वेद में गणात्मक देवता रुद्र, वसु एवं आदित्य हैं। ऋग्वेद में इनकी संख्या का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ऋग्वेद (7.10.4) में इनके नेता—अग्रणी के रूप में क्रमशः रुद्र, अदिति एवं इन्द्र का उल्लेख हुआ है। ऋचा में कहा है: रुद्द, वसु और आदित्य देवों एवं विश्वदेवों के साथ मैं नित्य संचरण करता अथवा करती हूँ। मेरा ही आधार अग्नि एवं उभय अश्वना देवों को है।।।।।

हमारे ब्रह्मा अथवा ब्रह्म के विद्वेषी का वध करने के उद्देश्य से शरसंधान करने के लिये रुद्र पर अनुग्रह करूँ इस विचार से मैं ही उनका धनुष्य झुकाकर सज्ज करता अथवा करती हूँ। उसी प्रकार लोक इच्छा के लिये उनमें परस्पर युद्ध छेड़ देता हूँ। स्वर्ग एवं पृथिवी दोनों में सर्वत्र ही मैं प्रविष्ट हो रहा हूँ। इस मन्त्र में ब्रह्मद्विषे का अर्थ "उसके वध के उद्देश्य से" और शरु के लिये का अर्थ "शरु की सहायता से उसका वध हो इसलिए" है। पितरम् याने द्यौः रूपी पिता का भी निर्माणकर्त्ता वाक् है।।अथर्ववेद 4.30.1,

वैद्यनाथ रुद्र : रोगी को दीर्घायुष्य आशीर्वाद
इदिमद्वा उभेष जिमदं रुद्रस्य भेषजम्।
येनेषुमेक तेजना शतशल्यामप ब्रवत्। अथर्ववेद 6.57.1।।
महाभेषज्य वैद्यनाथ रुद्र की ओषिध निश्चय रूप से रोगनाशक है।
शास्ता रुद्र ने सैकड़ों मारक शस्त्रों से सुसज्जित शरसंधान से त्रिपुर का

संहार किया। हे रुद्र! आप घोर रूप त्यागकर अघोर रूप धारण कर हमारे रोगी को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करें।।अथर्ववेद 6.57.1।। रुद्र : आत्मज्ञानरूप ओषधि प्रदाता

जलापेणाभिषिंचत जलाषेणोपसिंचत। जलाषमुग्रं भेषजं तेननो मृडजीवसे।।2।। शंचनो मयश्चनो माचनः किंचनाममत्। क्षमारपो विश्वंनो अस्तु भेषजं सर्वनो अस्तु भेषजम्।।3।।

।।अथर्ववेद ६.५७.२, ३।।

हे रुद्र! आप ओषधि को सुख रूप से सर्वत्र वर्षाते हो। आप हमारी प्रजा के दीर्घ आयु के लिये उस सुख का सिंचन करो। आप करुणा कर हमारे "हृदय में उत्तम सुखस्वरूप आत्मज्ञान रूपी ओषधि की स्थापना" करो। इस कृपा से हम आपके आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकेंगे।।2।।हे परमेष्ठी रुद्र! आपके अनुग्रह से हमारे रोग नष्ट हों और हमें लौकिक सुख होवें। हमसे सम्बन्धित प्राणिमात्र (परिजन, स्वजन, पशुधन) भी रोगग्रस्त नहीं होवें। हमारे ज्ञात, अज्ञात पाप की शान्ति हो। आपसे विनती है कि आप चराचर जगत् के लिये सुख रूप होवें।।अथवंवेद 6.57.2, 3।।

# रुद्र : चेतन ओषधि

विश्व रूपां सुभगामच्छा वदामि जीवलाम्। सानो रुद्रस्यास्तां हेतिं दूरं नयतु गोभ्यः।।अथर्ववेद 6.59.3।।

विश्वरूपा, अनेक सुन्दर स्वरूपवाली, उत्तम भाग का निरूपण करनेवाली, जीवन देनेवाली ''सहदेवी'' ओषधि है। सहदेवी के देवता को सन्मुख करके अभिलाषित फल प्राप्त करने की प्रार्थना करता हूँ। यह ओषधि देवता, रोग के देवता (रुद्र) की फेंकी हुई जलिमिश्रित व्याधि रूप शक्ति को प्रजा एवं प्राणिमात्र के समीप से दूर स्थान में ले जाकर डाले। यह ''ओषधि के चेतन होने की प्रार्थना'' है। वैदिक काल में वनोषधि को रुद्रस्वरूप मान कर उसके संग्रह से पहिले प्रार्थना एवं अनुमित लेने की समृद्ध परम्परा रही है। प्रकारान्तर में रुद्र के नक्षत्र आर्द्रा अथवा रोग निवारक नक्षत्र में वनोषधि तोड़ी अथवा संग्रह की परम्परा रही।।अथवंवेद 6.59.3।।

रुद्रसूक्त : रोगहरणकर्ता रुद्र

यति रुद्रइषु मास्थदंगेभ्यो हृदयाय च। इदंतामद्यत्वंद्वयं विषूचीं विवृहामसि।।।।। यास्ते शतंधमनयोंगान्यनुषिष्ठिताः। तासां ते सर्वासां वयं निर्विषाणि व्हयामसि।।2।। नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै। नमो विसृज्य मानायै नमो निपतितायै।।3।।अथर्ववेद 6.90.1, 2, 3।। ऋग्वेद के अनुसरण में अथर्ववेद के छठे काण्ड के नब्बेवें सूक्त के प्रथम तीन मन्त्र वैदिक देवों के शास्ता रुद्र के महाभिषक् विराट् स्वरूप से साक्षात्कार करवाते हैं। इसमें रुद्र ही रोग शरसंधान करनेवाले (घोर रूप) और रोग हरणकर्त्ता (अघोर रूप) हैं।

हे रोगी! आपके हस्त, पद आदि अंगों में हृदय को पीड़ा पहुँचानेवाली व्याधि (रोग) है। रुद्र का घोर रूप रोग रूपी शर छोड़ता है। रुद्र का अघोर रूप अनेक जटिलताओंवाली व्याधि को दूर करता है। यह स्मरण रहे कि रुद्र ही दैव्य भैषज्यनाथ—वैद्यनाथ हैं। एकमात्र वैदिक रुद्र के पास ही ओषधियों का अनन्त भण्डागार है। ऋग्वेद में वैद्य—चिकित्सक का नामकरण रुद्र किया गया है। रुद्र वैद्य को स्पष्ट निर्देश है कि वे सदैव अपने पास आपातकालीन ओषधियाँ रखें। इसके अलावा दूरदृष्टा की तरह वर्षों बाद (भविष्य) आनेवाले रोग—महामारी के उपचार की ओषधि पहिले ही तैय्यार करके रखे।।1।

हे रोगी! आपके अंगों में (शरीर) असंख्य नाड़ियाँ स्थित हैं। इन नाड़ियों में अनिगनत रोग भरे हुए हैं। आपको शूल रोग भी है। हम ओषधियों के द्वारा इस नाड़ी संजाल से रोग का उन्मूलन करते हैं।।2।।

धनुष्य की प्रत्यंचा खींचकर शरसंधान को तत्पर रुद्र को प्रणाम है। आपके धनुष्य एवं अमोघ शर को भी प्रणाम है। आपके धनुष्य से छोड़े गये बाण को प्रणाम है। लक्ष्य भेद करनेवाले अमोघ शर को पुनः नमस्कार है। यह रुद्र के घोर स्वरूप की स्तुति है। जिससे रुद्र अघोर स्वरूप धारण कर कल्याण करें। । ३। । अथर्ववेद 6.90.1. 2. 3।।

रुद्र : पशु उपचारक! वायुरेनाः समाकरत् त्वष्टा पोषाय ध्रियताम्। इन्द्र आभ्यो अधिव्रवद्भुद्रो भूम्ने चिकित्सतु।।

वायु देवता इन गायों को एक साथ समूहबद्ध करे। सृष्टि रचयिता विश्वकर्मा इस गोवंश को वृद्धि के लिये धारण करे। सेनानी इन्द्र गोवंश के लिये विशेष सुख का प्रबन्ध करनेवाला भाषण करे। रुद्र समस्त गोवंश के रोगों के नाश के लिये उपचार करे। अथर्ववेद 6.141.111

# पशुपति रुद्र

यइशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुतयो द्विपाद्म। निक्रीतः सयज्ञियंभागमेतुरायस्पोषायजमानं सचन्ताम्। । अथर्ववेद 2.34.1।। अथर्ववेद के दूसरे काण्ड के चौतीसवें सूक्त की प्रथम ऋचा में सीधे—सीधे "रुद्र को पशुपति उपाधि" से सम्बोधित किया गया है। यह ऋग्वेदीय रुद्र को ज्यों का त्यों स्वीकारना है।

पशुपति रुद्र दो पदवाले मनुष्यादि पशुओं का स्वामी है। रुद्र ही चतुष्पद पशुओं—गो, अश्व, मिहष, वृषभ, अज आदि का नियंता है। अतः पशुपति रुद्र अपने अधीन पशुमात्र (प्राणिमात्र) को वश में करके यज्ञ के योग्य भाग प्राप्त करे। उपासक को प्रजा पशुधन आदि की वृद्धि के लिये सिंचन रूप से सेवन करे। "पशवो वै रायः।।" प्रजा रूप पशु ही धन है। चक्षु आदि इन्द्रियों से बाह्य विषयों को ही विशेष देखकर जाननेवाला पशु है। चौंकें नहीं! आधुनिक समाज विज्ञान में मनुष्य को सामाजिक पशु—जन्तु घोषित किया गया है। अद्वैत का सिंहनाद करनेवाले श्रीमद्आदिशंकराचार्य ने जन्तुओं—पशुमात्र में मनुष्य को श्रेष्ठ कहा है। आगम में भी वेद के आधार पर पशुपतिनाथ की अवधारणा प्रतिपादित की गई।।अथवंवेद 2.34.1।।

# मरुतों के पिता पशुपति

मरुतां पिता पशूनामधिपतिः स मावतु । अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरौधायामस्यां—प्रतिष्ठायामस्यां चित्त्यामस्या —कूत्यामस्यामाशिष्य स्यां देवहूव्यां स्वाहा । । अथर्ववेद 5.24.12 । ।

अथर्ववेद के पँचम काण्ड के चौबीसवें सूक्त की बारहवीं ऋचा में पुनः रुद्र के लिये "पशुपित" विशेषण प्रयोग में लिया गया है। यद्यपि इस ऋचा में रुद्र का मरुतों के पिता के रूप में पशुपित शब्द आया है। मरुतों के पिता (रुद्र) पशुओं के अधिपित हैं। अर्थात् पशुधिपित रुद्र हैं। पशुपित इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देव आवाहन कर्म में और आशीर्वाद कर्म में हमारी रक्षा करें।।अथर्ववेद 5.24.12।।

प्रलयंकर : शर्व रुद्र

यमो मृत्युरघमारो निर्ऋथो वभ्रुः शर्वोऽस्ता नीलशिखण्डः। देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परि वृंजन्तु वीरान्।।1।। मनसा होमैर्हरसा घृतेन शर्वायास्त्र उत राज्ञे भवायः। नमस्तेभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदघविषा नयन्तु।।2।। ।।अथर्ववेद 6.93.1. 2।।

नीलशिखण्ड (जिसका नीला आकाश ही केश है), शर्व (सर्वसंहारक), बभ्रु (ताम्र वर्ण) (सभी घोर रूप रुद्र के विशेषण), निर्ऋति, मृत्यु, यम, अघमार आदि देवगण अपने सपरिवार पृथिवीलोक की ओर प्रस्थान कर चुके हैं।

अघोर—घोर स्वरूपा रुद्रादि करुणामय हैं, वे दया करके हमारे परिजनों को छोड़ दें।।।।

शर्व (प्रलयकर्ता) और सभी देवों के स्वामी महादेव रुद्र के लिये हम पूरे मन से, आज्यों से, तेजादि से प्रणाम करते हैं। आप समस्त नमन करने योग्य हैं। रुद्र आप प्रसन्न होकर पाप रूपी विष से पूर्ण कृत्याओं को हमसे कोसों दूर करने का अनुग्रह करें।।अथर्ववेद 6.93.1, 2।।

#### रुद्र अग्नि तादात्म्य

यो अग्नो रुद्रो यो अप्स्व1न्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेश। य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये।। ।।अथर्ववेद 7.87.1।।

अथर्ववेद के सप्तम काण्ड के 87वें सूक्त में रुद्र विषयक मात्र एक ऋचा है। इसके ऋषि अथर्वा, एवं देवता रुद्र हैं। इसमें "रुद्र शब्द अग्नि वाचक है और अध्यात्मिक रूप से वाणी है।" रुद्र—रुत् + 2।। रुत् अर्थात् वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्त्तक आत्मा है, वह समस्त स्थिर, चर पदार्थों में व्याप्त है। वह ही जल, अग्नि, ओषि, वनस्पति, समस्त भुवन आदि में है। वह सभी का रचयिता है। उस तेजपुँज आत्मदेव को मेरा नमन है।।अथर्ववेद 7.87.1।।

#### सत्य रक्षक परमेष्ठी

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय संचासंच वचसी पस्पृधाते। तयोर्यत्सत्यं यतारदृजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत्। ।।अथर्ववेद 8.4.12।।

इस सूक्त में सिंहगर्जना की गई है कि "सत्य का रक्षक परमेष्ठी है। सत्यमार्ग के पथिक के सन्मुख अनन्त आपित्तयाँ—अवरोध—विकट संकट आदि खड़ी हुई तो भी वह भयभीत नहीं होगा। क्योंकि इस ऋचा का संदेश है कि "सत्य का रक्षक परमेश्वर है। वैदिक देवों के शास्ता रुद्र सत्य के रक्षक हैं।" वे सत्य की रक्षा के लिये "पातकी प्रजापित का वध करते हैं; दैत्यों के त्रिपुर का संहार करते हैं; केशी के साथ विषपान करते हैं; प्राणीमात्र के रक्षक पशुपित हैं; महादेव हैं; उनके भय से तीनों लोक काँपते हैं; वे तीनों लोकों के पिता हैं। वे दुष्टों का वध करते हैं और सत्य परिपालक वरुण देवता भी रुद्रस्वरूप हैं।"

जगत् में सत्य और असत्य के मध्य स्पर्धा चल रही है। परमेष्ठी सत्य, सरल, सहज की रक्षा करता है और कुटिल, षड़यन्त्रकारी एवं असत्यवादी का नाश करता है। जगत् में प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के इस अटल (शाश्वत) नियम को स्मरण रखे। साथ ही अपना आचरण सत्य और सरल रखे। सनातन ज्ञान में कहा गया है कि सहज एवं सरल को कोई छल नहीं सकता है। सत्यता, सरलता, सहजता परमेष्ठी की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय है।।अथर्ववेद 8.4.12।।

### एक ही उपास्य देव

यक्षं पृथिव्यामेकवदेकर्तुर्नाति रिचयते।।अथर्ववेद ८.९.२६।।

इस सम्पूर्ण पृथिवी पर एक ही सर्वव्यापक, अव्यक्त, सर्वज्ञ सभी का उपास्य देव है। इसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इस ही देव की महिमा इस सूक्त में वर्णित है। परन्तु ऋषिवर कश्यपः, सर्वे ऋषयः के वर्णन करने की रीति अत्यन्त गूढ़ है।।अथर्ववेद 8.9.26।।

भव, शर्व : यज्ञ सर्वस्व त्याग, सद्कर्म

धर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रहः। भवश्च पृष्टिनबाहुश्च सर्व सेनामम् हतम्।।अथर्ववेद 8.8.17।।

इस ऋचा में अग्नि रुद्र वाचक है। रुद्र ही शर्व एवं भव कारक है। यह प्रदीप्त होम अग्नि द्वारा सहस्रों प्रकारों से प्रज्ज्विलत हुआ है। "यज्ञ का एक अर्थ सद्कार्य—सत्कर्म, सर्वस्व समर्पण और अग्नि का अर्थ चित् तत्त्व, आत्मा, ज्ञान भी है।" इस ऋचा में कहा गया है कि विचित्र बाहुवाला शर्व एवं भव आप दोनों शत्रु का नाश करो। अर्थात् इस यज्ञ के द्वारा शत्रुसेना (आन्तरिक बाह्य, शत्रु) नष्ट होवे।।अथर्ववेद 8.8.17।।

#### महादेव

मित्रश्च वरुणश्चींसौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणीमहादेवा बाहू। ।।अथर्ववेद 9.7.7।।

गो के विश्वरूप सूक्त में "महादेव" शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में वेद काल में महादेव की अवधारणा प्रतिपादित की गई। वैदिक ग्रन्थों में गो शब्द का अर्थ अत्यन्त व्यापक है। विश्वरूप गो के महादेव बाहु हैं। मित्र एव वरुण कन्धे हैं और त्वष्टा एवं अर्यमा बाहुभाग हैं। अर्थात् "महादेव क्रिया शक्ति हैं"।।अथर्ववेद 9.7.7।।

#### भव, शर्व

भवाशर्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते। दुष्कृते विद्युतं देवहेतिम्।।अथर्ववेद 10.1.23।।

भव और शर्व (रुद्र के अघोर एवं घोर स्वरूप) देव विद्युत् रूपी शस्त्र घातक दुराचारी पापी के ऊपर फेंके।।अथर्ववेद 10.1.23।।

#### आत्म-ब्रह्म साक्षात्कार : परमेष्ठी

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्।।अथर्ववेद 10.7.17।। जो इस मनुष्य को ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है, वे परमेष्ठी को जानते हैं। यहाँ मनुष्य के ब्रह्म का आशय आत्मा है।।अथर्ववेद 10.7.17।।

ज्येष्ठब्रह्म : परमेष्ठी

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति। स्व 1 र्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।।

।।अथर्ववेद १०.८.१।।

जो भूतकाल, वर्तमानकाल एवं भविष्यकाल के भी अधिष्ठाता होकर रहता है। जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है। उस श्रेष्ठब्रह्म अथवा परमेष्ठी के लिये नमस्कार है। शतरुद्रिय सूक्त (यजुर्वेद) में ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार कहा गया है। यह उल्लेखनीय है कि रुद्र स्व प्रकाशमान् है और सूर्यमण्डल के मध्य विराजमान है। अथर्ववेद 10.8.1।।

#### सत्य के घेरे में रुद्र

अविर्वे नाम देवतर्तेनास्ते परीवृता। तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिंता हरितस्रजः।।अथर्ववेद 10.8.31।।

रुद्र को हरिकेश कहा गया है (हरे पत्तों सरीखे केशवाला)। इस ऋचा में कहा है कि एक देवता ही रक्षणकर्त्ता है। वह सत्य से घिरा हुआ है। उसके रूप से ये समस्त हरे वृक्ष एवं हरे पत्ते हैं, अर्थात् जीवन है।।अथर्ववेद 10.8.30।।

### रुद्र की हेति

ये गोपतिं पराणीयायाहुर्माददा इति। रुद्रस्यास्तां ते हेति परियन्त्यचि त्या।।अथर्ववेद 12.4.52।।

इस मन्त्र में कहा है कि जो गो दान नहीं करने का उपदेश देते हैं, उनका रुद्र के कोप से नाश होगा। "अध्यात्मिक रूप से ज्ञानदान— विद्यादान ही गोदान है। ज्ञान की अनन्त महाधारा का विरोध अज्ञानी करते हैं। अज्ञान ही विनाश की ओर ले जाता है"।।अथर्ववेद 12.4.52।।



# अथर्ववेदीय रुद्र : द्वितीय

।। रुद्र : अध्यात्म; महादेव : व्रात्य सूक्त; रुद्र : व्रात्य; सप्तमूर्त्त रुद्र; महादेव : पापियों का संहारक; रुद्र : उपासक की वृद्धि कर्त्ता; रुद्र : सभी ग्रह नक्षत्र अधीन; महारक्षक रुद्र; रुद्र : मायाजालमय बन्धन मुक्तिदाता; रुद्र का भोजन : अग्निहोत्र; सर्वस्व रुद्र; रुद्र—यक्ष—ब्रह्म—ईशान; अन्नरूपी रुद्र; पशुपित रूप अग्नि; सोमारुद्र : सुरक्षा; सोम रुद्र : रक्षक; रुद्र शान्ति मन्त्र; नील, हरित रुद्र ब्रह्म; ब्रह्म रुद्र : पँचभूत धारक; रुद्रादि स्थान अगम्य; रुद्र : समष्टि व्यष्टि; रुद्र परमब्रह्म : विराट रूप; परब्रह्म को नमन; समष्टि स्वरूप रुद्र।।

#### रुद्र : अध्यात्म

रश्मिभर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः।।2।। सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेव।।4।। स रुद्रो वसुवनिर्वसुदेये नमोवाके वषट्कारोऽनुसंहितः।।26।। तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते।।27।। तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह।।28।। ।।अथर्ववेद 13.4.2, 4; 13.4.26, 27, 28।।

अथर्ववेद का त्रयोदश काण्ड "अध्यात्म प्रकरण" के रूप में प्रसिद्ध है। इस काण्ड का देवता रोहित है। इस देवता के विषय में अथर्ववेद की सर्वानुक्रमणी में कहा है: "उदेहि वाजिन्निति काण्डं ब्रह्माध्यात्मं रोहितादित्य —दैवत्यं त्रैष्टुभम्।। अथर्व.बृ.स. 13.1।।" यहाँ आदित्य शब्द देवता (विषय) निश्चित करने में सहायक हो सकता है। आदित्य का अर्थ सूर्य है। सूर्य रुद्र वाचक है। वाजसनेयी यजुर्वेद (40.16) में कहा है: "योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्।।" जो सूर्य के अन्दर पुरुष है, वह मैं हूँ। यह पहिले लिख चुके हैं कि सूर्यमण्डल के अन्दर स्वयं प्रकाशी रुद्र स्थित है। यानी "रुद्र ही पुरुष—परमब्रह्म है।" जिससे ये सभी भूत उत्पन्न होते हैं, पालित पोषित होते हैं और अन्त में उसमें ही मिलते हैं, वह ब्रह्म है।।3.1।।"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानिजीवन्ति।यं प्रयन्त्या भिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तब्द्रह्मेति।।"।तैत्तिरीय उपनिषद् 3.1।।

अथर्ववेद के त्रयोदशं काण्डम् के अध्यात्म प्रकरण के चौथे सूक्त की बीसवीं, इक्कीसवीं ऋचा में ऋग्वेद की ऋचा को दोहराते हुए कहा है कि एक ही ब्रह्म है, ब्रह्मविद उसे अग्नि, सूर्य, इन्द्र, वायु, वरुण, अर्यमा, मित्र, सविता, रुद्रादि नामों से पुकारते हैं। "वह परमेष्ठी एकमात्र एक ही है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है"।।अथर्ववेद 13.4.20, 21।। "स एष एक एकवृदेक एव।।20।। सर्वे अस्मिन् देवा एकवृतो भवन्ति।।अथर्ववेद 13.4.20, 21।।"यह भी कहा गया है : "स धाता स विधर्ता।।"अथर्ववेद 13.4.3।। वह धाता—विधाता है।

इस परिदृश्य में कहा गया है कि जिससे समूचा आकाश आलोकित है, वह देवों का देव राजा तेज से आवृत्त होकर चलता है (रुद्र सूर्य मण्डल के मध्य स्थित है। रुद्र स्वयं दिव्य प्रकाशवान है। रुद्र से ही सूर्य प्रकाशित है। वैदिक देवों का सम्राट वरुण रुद्रस्वरूप है। सूर्य वरुण में ही चक्कर काटता है। प्रत्येक शायंकाल सूर्य सम्राट वरुण को दिन भर के कार्य का ब्योरा देता है।।।।12।।

इस सूक्त में "अप्रत्याशित रूप से रुद्रादि को महादेव विशेषण से सम्बोधित किया गया है।" रुद्र, वरुण, अयर्मा महादेव हैं अर्थात् महान् देव हैं। 14।। वह ही अमृत है और वह ही मृत्यु है। अर्थात् रुद्र ही मृत्यु एवं अमरत्व का अकेला देव है।। "स एव मृत्युः सो 3मृतं सो3म्वं 1 स रक्षः"।।अथर्ववेद 13.6.25।। वह रुद्र धन (भौतिक, दैविक, अध्यात्मिक) दान के समय धन प्राप्त करवाने वाला है अर्थात् रुद्र धन प्रदाता है। रुद्र नमस्कार ही यज्ञ में उत्तम रीति से उच्चारित वषट्कार है।।26।। रुद्र के आज्ञा में सभी हैं।।27।। रुद्र के वश में चन्द्रमादि समस्त नक्षत्र रहते हैं।।28।। अथर्ववेद 13. 4.2, 4; 13.6.26, 27, 28।।

महादेव : व्रात्य सूक्त : अध्यात्म प्रकरण व्रात्य आसीदीय एव स प्रजापतिं समरैयत्।।1।। स प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्नपश्यत्तत्प्राजनयत्।।2।। तदेकमभवत्तल्ललामम भवत्तन्महदभवत्तज्ज्येष्ठम — भवत्तब्द्रह्माभवत्त — त्तपोऽभवत्तत्सत्यमभवत्तेन प्राजायत।।3।। सोऽऽवर्धत स महानभवत्स महादेवोऽऽभवत्।।4।। स देवानामीशां पर्येत्स ईशानोऽभवत्।।5।। स एकव्रात्योऽ ऽभवत्स धनुरादत्त तदेवेन्द्रधनुः।।6।। नीलमस्योदरं लोहितं पृष्ठम्।।7।। नीलनैवाप्रियं भ्रातृत्यं प्रोर्णोति लोहितेन द्विषयन्तं विध्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति।।अथर्ववेद 15.1.1-8।।

इस काण्ड में "व्रात्य" शब्द का अर्थ सूक्त की कुंजी है। व्रात्य का अर्थ—समूह, समाज, आम जन, मनुष्य के लिये हितकारी; समूह में रहनेवाला, समूह में उत्पन्न, समाज में जन्मा; समूह पालक, समूह स्वामी; व्रतों के लिये समर्पित, व्रताचरण में तत्पर, नियम अनुष्ठान में तत्पर, व्रती—ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करनेवाला; परिव्राजक, सन्यासी, उपदेशक, सर्वत्र धर्मीपदेश करनेवाला आदि है।

वेद के व्रात्य के तात्पर्य और स्मृति—आगम के व्रात्य शब्द के अर्थों में जमीन—आसमान का अन्तर है। स्मृति में वेद मर्यादा का एवं आश्रममर्यादा का उल्लंघन करनेवाला व्रात्य है। स्मृति में कहा है कि त्रैवर्णिकों के कर्तव्य नहीं करने से पतित व्रात्य है। व्रात्यस्तोम से इसकी शुद्धि करने से यह पुनीत होकर द्विजत्व प्राप्त करता है। "स्मृति में व्रात्य का अर्थ अधम" है। श्रुति—वेद और स्मृति में एक ही शब्द के अर्थ एकदम भिन्न, विपरीत अर्थ हैं। "वेद में व्रात्य शब्द का अर्थ उत्तम" है।

अथर्ववेद का सूक्त सीधे—सीधे उद्घोषणा करता है कि व्रात्य अत्यन्त पूज्य है। वेद में व्रात्य परमेष्ठी, परमेश्वर, परमात्मा है। परमेष्ठी व्रातों—समूहों एवं गणों के पित होने से व्रात्य है। परमेष्ठी सम्पूर्ण नियमों, व्रतों का यथायोग्य पालन करवानेवाला होने से व्रात्य है। सम्पूर्ण जगतादि के हितकारी होने के आधार पर परमेष्ठी व्रात्य है। इसप्रकार व्रात्य शब्द के सभी अर्थ परमेष्ठी पर पूर्णतया सार्थक होते हैं।

ऋग्वेदीय—यजुर्वेदीय रुद्र ऋचाओं में रुद्र के लिये प्रजापित शब्द प्रयोग में लिया गया। तीन वेदों की ऋचाओं में प्रजापित का रुद्र से उत्पन्न होना बताया गया है। रुद्र ने सृष्टि रचना के लिये प्रजापित को रूपाकार दिया। रुद्र परमेष्ठी का वर्णन व्रात्य शब्द से किया गया है। "प्रेरक व्रात्य ने प्रजापालक देव को प्रेरित किया (जगत् निर्माण के लिये प्रेरित किया।)"।।।।।

इस प्रजापित देव ने उत्तम चमकदार रंगवाले मूल दैवी प्रकृतिरूप प्रकृत्यात्मा को देखा और उसने सम्पूर्ण जगत् का निर्माण किया।।2।। यहाँ "सुवर्ण आत्मा" शब्द का प्रयोग उत्तम रंगरूप से चकाचौंधवाली मूल प्रकृति—दैवी प्रकृति के लिये किया गया है। इसमें महातेज एवं अनन्त चमक है। यह त्रिगुणमयी प्रकृति ही जगत् का निर्माण करने वाली है। इस प्रजनन क्रिया से "सात पदार्थ—एक, ललाम्, महत्, ज्येष्ठ, ब्रह्म, तप एवं सत्य" उत्पन्न हुए। इनके सदृश नाम — "भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यः" विचारणीय हैं। यह सप्त संख्या अनुशीलन का विषय है। "इन दोनों में तीन शब्द —

सत्य, महत्, तप समान हैं।" यह भी अनुसंधान का विषय है कि "क्या ये दोनों सप्तक एक दूसरे के पूरक हैं"? प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति होने से सप्तलोक, सप्तभुवन, सप्तधाम, सप्तसिंधु, सप्तरिंभ, सप्तिव्हाग्नि, सप्तव्याहृति, सप्तपदार्थ, सप्तप्रजापति, सप्तवायुस्कन्ध, सप्तिर्षे, सप्तरुद्र आदि हुए हैं।

इन भुवनों के उत्पन्न होने से उस प्रेरक देव का महत्व सभी में व्यक्त हुआ। यही मूलभूत कारण है कि वह समस्त देवों का अधिदेव अर्थात् "महादेव" है। वह सभी छोटे अथवा अनेक देवों का अधिपति है, अतः वह "ईशान" कहलाया। देव और महादेव का विचार तुलनात्मक अध्ययन ब्रह्म जिज्ञासुओं के लिये आवश्यक है।

| देव      | महादेव         |
|----------|----------------|
| ईश       | ईशान           |
| आत्मा    | परमात्मा       |
| ब्रह्म   | परब्रह्म       |
| इन्द्र   | महेन्द्र       |
| ईश       | ईश्वर          |
| देव      | इन्द्रियाधिपति |
| (कीटाणु) | (महादेव)       |

सारसंक्षेप में "चराचर का परमात्मा—परमेश्वर—परमेष्ठी ही महादेव है।" इसी पृष्ठभूमि में इस सूक्त में एक व्रात्य—एकमात्र परमेश्वर—सबका नियन्ता कहा गया है। इस परमेष्ठी का धनुष्य अप्रतिहत है। परमेष्ठी के धनुष्य से विद्वेषीजनों का पूर्णतया नाश होता है। परमेष्ठी का शासन सर्वोपिर है। इस शासन में हिंसकों का संहार होता है और सज्जनों की रक्षा होती है। इसी सूक्त में व्रात्य ब्रह्मचारी की सविस्तार व्याख्या की गई है।।अथर्ववेद 15.1. 1—8।।

रुद्र : व्रात्य

रात्री केशा हरितौ प्रवतौ कल्मलिर्मणि।।5।। भूतं च भविष्यच्य परिष्कन्दौ मनो विपथम्।।6।। ।।अथर्ववेद 15.2.5. 6।।

रात्री का कृष्ण वर्ण ही उसके केश हैं। उसके कुण्डल सूर्यकिरण हैं। आकाश के तारागण उसकी मिण अथवा मुण्डमाला है। यह व्रात्य ब्रह्मचारी निसर्ग को ही आभूषण बनाता है। "निसर्ग नियमों से युक्त जीवन व्यतीत करनेवाला व्रात्य होता है।" अतः निसर्ग के पदार्थ ही उसका भूषण हैं।

उसके दो रक्षक—भूतकाल का इतिहास और भविष्यकाल की उन्नित की योजना है। इसी तरह अमावस्या और पौर्णमासी यानी मिहने के शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष, दिन एवं रात्री ये अहोरात्र के दो विभाग हैं। वेद में पौर्णमासी एवं अमावस्या के सूक्त हैं। ज्ञान एवं विज्ञान, श्रवणोपदेश एवं उपदेश मनन से प्राप्त विशेष ज्ञान ये भी रक्षा करनेवाले हैं। उपदेश का आधार "भूत" काल के इतिहास से होता है। इस उपदेश से श्रवण कर्त्ताओं के मन में भविष्यकाल की बड़ी आशाएँ, उन्नित—अभ्योदय की आकांक्षाएँ आदि उत्पन्न होती हैं। परिणामतः क्रम से उन्नित होती है। मनुष्य "मनोरथ" (मन के ही रथ) करता है। ब्रात्य ब्रह्मचारी मन के रथ में उड़ता है, मन से ही उसमें बैठता है एवं मन से ही विचरण करता है। मनोरथ के श्वास एवं उच्छ्वास दो अश्व हैं। कीर्ति एवं यश की कुंजी सदाचार है।।अथर्ववेद 15.2.5, 6।।



# वैदिक सप्तमूर्त्ति रुद्र!

तस्मै प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद् भवमिष्वासमनुष्ठातारमर्कुवन्। भव एनमिष्वासः दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातान् तिष्ठति नैनं शर्वो न भवोनेशानः।।2।। नास्य पशून् न समानान् हिनस्ति य एव वेद।।3।। तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छर्वमिष्वासमनुष्ठातारमकूर्वन। शर्व एनमिष्वासो दक्षिणाया शर्व एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातान् तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः।।५।। तस्मै प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात पशुपतिमिष्वासमनुष्ठातारकूर्वन्।।६।। पशुपतिरेनामिष्वासः प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन । ।७ । । तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादुग्रं देवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन।।।।।। उग्र एनं देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकूर्वन्।।९।। तस्मै ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशाद् रुद्रमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्।।१०।। रुद्र एनमिष्वासो ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारकूर्वन्।।11।। तस्मा ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशान्महादेविमष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्।।12।। महादेव एनमिष्वास ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकूर्वन्।।13।। तस्मै सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन । 114 । ।

ईशान एनमिष्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योऽनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः।।15।। नास्य पशून् न समानन् हिनस्ति य एवं वेद।।16।।

।।अथर्ववेद १५.५.१–१६।।

अथर्ववेद के पन्द्रहवें सूक्त के पँचम पर्याय सूक्त में रहस्योद्घाटन किया है: "समस्त दिशाओं एवं अन्तर्दिशाओं में सप्तदेव — भव, शर्व, पशुपित, उग्रदेव, रुद्र, महादेव एवं ईशान पिनाक धनुष्य और महातेज शर प्रत्यंचा महाबाहुओं में धारण किये हुए रक्षा करते हैं।" ये सभी रुद्र हैं, यानी "सप्त रुद्ररूप हैं।" यहाँ यह समझना हिमालयी भूल होगी कि ये सात देव भिन्न—भिन्न हैं। ये सर्वोच्च ब्रह्म "ईशान" अथवा महारुद्र के ही सात नाम हैं। "ईशान ही एक परमब्रह्म—महारुद्र है, जिसके गुणधर्म बोधक सप्त नाम हैं।"

"यह देव (महारुद्र) सबका ईश—स्वामी होने से इसको 'ईशान' कहते हैं।" इसके अधीन अनन्त देव हैं। उन देवों पर मुख्य अधिष्ठाता होने से इसको "महादेव" कहते हैं। यही ईश्वर समूचे दुष्ट एवं पापकर्मियों को योग्य दण्ड देकर रूलाता है। इसलिये इसको "रुद्र" कहते हैं। यही सद्कार्य वालों को सुख देने से एवं उपदेश देने से रुद्र कहाता है। पापियों को यही भयंकर स्वरूप "उग्र" वीरभद्र प्रतीत होता है। रुद्र के पास अतुल पाशवी शक्ति रहती है। अर्थात् यह समस्त पशुओं—प्राणिमात्र—जीवों का पालक होने से "पशुपित" कहलाया। यह अत्यन्त गतिमान् प्रचण्ड वेगवान् होने से इसको "शर्व" (शर्वति गच्छिति) कहते हैं। यह समस्त जगत् को भूति एवं ऐश्वर्य प्रदान करता है। अतः इसको "भव" कहते हैं। यह सुस्पष्ट है कि "ये सातों शब्द एक ही देव के गुणधर्म बोधक अथवा वाचक हैं।" दूसरे शब्दों में "एक ही रुद्र देव प्रमुख सात कर्म करता है। इसलिये इसको ये सप्त नाम प्राप्त होते हैं।"

वैदिक काल में देवों के शास्ता के सप्त — "भर्व, शर्व, पशुपित, उग्र, रुद्र, महादेव, ईशान" स्वरूपों (गुणधर्म, कर्म) को प्रतिपादित किया गया (प्रकारान्तर में भाष्यकारों ने इन्हें—आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य—चन्द्र, जल, पृथिवी एवं यज्ञ, कुल सप्त, की संज्ञा दी।)। कौषीतिक ब्राह्मण में इसे नये स्वरूप में प्रस्तुत किया गया।

यद् भव आपस तेन।
यत् सर्वो अग्निस तेना।
यत पशु पतिर वायुस तेन।
यद् उग्रो देवा ओषधयो वनस्पतयस तेना।
यद् रुद्रशं चंद्रमास तेन।

### यद् ईशानो अन्नम तेन। अशनिर इन्द्रस तेना।।कौषीतकि ब्रह्मण।।

यहाँ पुनः लिख रहे हैं कि वेद में "सप्त रहस्यपूर्ण अध्यात्मिक संख्या है।" वेद में सप्तरिश्म, सप्तऋषि, सप्तप्रजापित, सप्तवायुस्कन्ध, अग्नि की सप्तिजव्हा, सप्तस्वर, सप्तप्रकृति, सप्तलोक, सप्तव्याहृति आदि हैं।" इनमें "अथर्ववेद ने सप्तरुद्र का नया अध्याय सम्मिलित किया है। कुछ भाष्यकार इसे सप्त विभक्तियाँ भी कहते हैं।

यह अप्रत्याशित अभूतपूर्व है कि निगम से आगम में रुद्र का नया भव्य नामकरण शिव (शाब्दिक अर्थ—शुभ, मांगलिक, सौभाग्यशाली, प्रसन्न, समृद्धादि) किया गया। शिवमहापुराणम् की विश्वेश्वर संहिता में "शिव की अष्टमूर्ति" प्रगट होती है।

पूजयेदष्टमूर्तीश्चत्रेवत्रिजगन्मयी।।45।। क्षितिरापोनलोवायुराकाशः सूर्य्यसोमकौ। यजमानइतित्वष्टौमूर्तयः परिकीर्तिताः।।46।। महादेवःपशुपतिरेतान्मूर्त्तिभिरर्चयेत्।।47।। ।।श्री शिवमहापराणम्, विश्वेश्वर संहिता।।

वैदिक देवों के शास्ता रुद्र की आगम में "शिव की अष्ट मूर्तियाँ — भव, शर्व, पशुपित, उग्र, रुद्र, महादेव, ईश्वर, भीम हैं।" इस प्रकार "अथर्ववेद के सप्त रुद्र के छह नाम — भव, शर्व, पशुपित, उग्र, रुद्र, महादेव आगम में यथावत" लिये गये और वेद के "सप्तम नाम ईशान के स्थान पर ईश्वर जोड़ा गया (दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है) एवं आठवाँ नाम "भीम" जोड़ा गया है। अष्टमूर्त्ति के आठ अक्षर की शुभता का माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मण के मन्त्र में उल्लेख किया गया : "अष्टा ऽउत्तमानालभते। अष्टाक्षर गायत्री ब्ब्रह्म गायत्री तद्ब्रह्मवैतदस्य सर्व्वस्योत्तमंकरोति तस्माद्ब्रह्मास्य सर्व्वस्योत्तममित्त्याहुं।। शतपथ ब्राह्मण 13.6.27।।" वेद और आगम में एक साम्यता है कि रुद्र—शिव को देवाधिदेव कहा गया है। यद्यपि वेद में मात्र सप्त रुद्र हैं। आगम में सप्त रुद्र को अष्टमूर्त्ति शिव कहने से नया विभ्रम उत्पन्न हुआ।।अथर्ववेद 15.5. 1—16।।

महादेव : पाप कर्मियों का संहारक हेतिः शफानुत्खिदन्ती महादेवो ३ पेक्षमाणा।। ।।अथर्ववेद 12.7.8।।

महादेव रुद्र की इच्छा रूप शक्ति पाप कर्म करनेवालों के मूलों को उखाड़ती शोभा पाती है।।अथर्ववेद 12.7.8।।

# रुद्र : उपासक वृद्धि कर्त्ता

मृत्यु हिंकृण्वत्यु 1 ग्रोदेवः पुच्छं पर्यस्यन्ती।।अथर्ववेद 12.7.10।। महाकाल रूप रुद्र द्वारा छोड़ी गई व्यापकतम शक्ति उपासक की वृद्धि करती है और पापी गणों के पिछले मूल को नष्ट करती है।।अथर्ववेद 12.7.10।।

> रुद्र : सभी नक्षत्र ग्रह अधीन सरुद्रो वसुनिर्वसुदेये नमोवाकेवषट्कारोनु संहितः।।५।। तस्येमे सर्वे यांतषु उपप्रशिषमासते।।६।। तस्यामू सर्वान क्षत्रावशे चन्द्र मसासह।।७।। ।।अथर्ववेद 13.6.5. 6. 7।।

"स्वाहा" शब्द से रुद्र व्यापक हवि ग्रहण करता है। रुद्र धनदाता (भौतिक, दैविक, अध्यात्मिक) है। रुद्र—नमस्कार सहित हवि अर्पण करनेवाले उपासक के लिये अनुकूल उत्तम सुख स्थापन करता है।।5।।उस रुद्र महेश्वर की आज्ञा से सभी श्वास—प्रश्वास रूप क्रिया करनेवाले देवता पालन करते हैं।।6।।रुद्र के अधीन सभी गतिशील नक्षत्र समूह (चन्द्रमा सहित) हैं।।7।।अथर्ववेद 13.6.5, 6, 7।।

#### महारक्षक रुद्र

अपश्चादग्धान्नस्य भूयासम्। अन्नादामान्नपतये रुद्राय नमो अग्नये। सभ्यः सभांमे पाहिये च सभ्या सभासद।। ।।अथर्ववेद 19.56.5।।

हिव के भोग करनेवाले अन्न के स्वामी व्यापक रुद्र को प्रणाम है। हवन किये हुए अन्न के व्यापक शेष भाग को हम भोगनेवाले बहुत होवें। हे रुद्र! आप हमारे स्वजन परिजनों और वैदिक धर्मसभा के सुयोग्य सभासदों की रक्षा करो।।अथवंवेद 19.56.5।।

रुद्र : मायाजालमय बन्धन मुक्तिदाता अर्यमणं यजामहे सुबन्धुं पतिवेदनम्। उर्वारु कमिव बन्धनात्प्रेतो मुंचामि नामुतः।। ।।अथर्ववेद 14.1.7।।

हम हिव से माया का भी अधिष्ठान रूप, उत्तम कारण, श्रेष्ठ स्वयं प्रकाश, सबके पालक रुद्र को नमस्कार सिहत पूजते हैं। रुद्र की उपासना, अर्चना, नमनािद से हम इस माया रूपी जगत् में बारंबार महादुःख (जन्म—मृत्यु) माया के बन्धन से मुक्त होते हैं। करुणािसंधु, ओढ़रदानी, आसुप्रसन्न, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, सर्वातीत, सर्वजनीन रुद्र की कृपा से ही हम मायाजालमय बन्धन से छुटकारा पाते हैं।।अथर्ववेद 14.1.17।।

रुद्र का भोजन : अग्निहोत्र

सत्यं ब्रवीमि वधइत्स तस्य।

नार्यमणं पुष्यतिनो सखायं केवलाघो भवति केवलादी।।

मन्त्र दृष्टा अंगिरा ऋषि ने कहा : "मैं सत्य कहता हूँ कि जो ब्रह्मिजज्ञासु अन्न रूप हिव सर्वोत्तम महातेजस्वी रुद्र को प्रदान नहीं करता और पाप का नाश करनेवाले सन्यासी का पोषण नहीं करता, दोनों को अर्पण किये बिना सपरिवार खाता है, वह केवल पापी है। उस पापी का कभी उद्धार नहीं होता है।" अर्थात् "अग्निहोत्र ही रुद्र का भोजन" है। साथ ही अतिथि को भोजन देना ही पोषण करना है। परम वैदिक अग्निहोत्र का प्रतीक रूप परिपक्व अन्न ही रुद्र का भोग है।।ऋग्वेद 10.117.6।। इस ऋचा को अथर्ववेद में नये कलेवर में कहा गया है।

#### सर्वस्व रुद्र

ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञ ब्रह्मणा स्वरवोमिताः। अध्वर्यु ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणो न्तर्हितं हवि।। ।।अथर्ववेद 19.42.1।।

रुद्र के मायिक स्वरूप से हवनकर्ता अग्नि प्रगट हुआ। असंख्य यज्ञों का स्वरूप सूर्यवेदिः प्रगट हुई। वेद मन्त्र प्रगट हुए। रुद्र से आकाश चारी वायु उत्पन्न हुआ। सात स्वर के रूप में साम गान की ऋचाएँ (परमव्योम से) प्रगट हुई। रुद्र के मध्य में समस्त चराचर जगत् रूप हवि स्थित है। "ब्रह्मा परं युज्यतां ब्रह्म पूर्व ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः।।" रुद्र आगे, रुद्र ही पीछे, रुद्र मध्य में अर्थात् रुद्र आदि अन्त रिहत सर्वत्र व्यापक है। अधिष्ठान रुद्र महेश्वर की व्यापक कार्य कारण रूप माया हिव है। "आत्मा वै हिवः।।" ब्रह्माण्डरूप यज्ञ के स्वामी रुद्र को जानो। "ब्रह्मवास्तोष्पतिं।।" ब्रह्मवाचक शब्द—रुद्र, सूर्य, वायु, सोम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, यज्ञ, वेद, प्रणव आदि हैं। "ऋग्वेद के दशम मण्डल के इकसठवें सूक्त का सातवाँ मन्त्र—ऋचा में ब्रह्म का नाम रुद्र है।" वही रुद्र ब्रह्म अथर्ववेद के इस मन्त्र में है।।अथर्ववेद 19. 42.1।।

रुद्र—यक्ष—ब्रह्म : ईशान सदेवाना मीशां पर्येत्स ईशानो भवत्।। ।।अथर्ववेद 25.1.5।। उस रुद्र ने समस्त देवताओं के अभिमान (गर्व) को यक्ष के रूप से नाश करके हैमवती उमा रूप धारण करके देवताओं को अपने स्वरूप का उपदेश दिया। जिस उपदेश रूप महिमा से एक अखण्ड रस अद्वैतात्मक प्रसिद्धि को सभी देवताओं से सर्वत्र पाया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म रुद्र—यक्ष से बड़ा कोई ओर नहीं है। अतः वह प्रख्यातिवाला ईशान नामवाला हुआ।।अथर्ववेद 25.1.5।।(विवरण वायुविद्या एवं आचार्य शंकर केनोपनिषत् भाष्य में)

# अग्नि सूर्य में रुद्र

यो अग्नौ रुद्रो यो अपस्वे1 न्तर्य ओषधी वीरुध आविवेश। यइमा विश्वाभुवनानि चाक्लृपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये। ।।अथर्ववेद 7.92.1।।

जो रुद्र अग्नि में अन्तर्यामी रूप से एवं व्यापक रिश्म समूह के सूर्य मण्डल के मध्य में भर्ग रूप से विराजमान है। साथ ही वायु में एवं चन्द्रमा में विद्यमान है। वही रुद्र प्राणिमात्र के मध्य में जीव रूप में अवस्थित भी है। वही विरूप रुद्र ही वनस्पतियों में एवं लता—गुल्म—अन्नादिक—घास में अवस्थित है। रुद्र इन समस्त भुवनों के सिहत चराचर की उत्पत्ति—पालन—संहार—तिरोभाव—अनुग्रह आदि करने में समर्थ है। उस सर्वेश्वर रुद्र को हमारा बारंबार प्रणाम है।।अथर्ववेद 7.92.1।।

अन्नरूपी रुद्र : अग्नि रुद्र तादत्म्य अपश्चा दग्धान्नस्य भूयासम्। अन्नादायान्नपतये रुद्राय नमो अग्नये। सभ्यः सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः।। ।।अथर्ववेद 19.55.5।।

मैं अन्न का स्वीकार करनेवाले अन्न के पति, रुद्ररूपी अग्नि के लिये नमस्कार करता हूँ। आप सभा के योग्य हैं, हमारी सभा की रक्षा करें। साथ ही सभा में बैठनेवाले सभासद आदि एवं सभा की रक्षा करें। हम जले अन्नवाले के पीछे नहीं होवें।।अथर्ववेद 19.55.5।।

## पशुपति रूप अग्नि

यो नो अग्निर्गार्हपत्यः पशूनामधिपा असत्।। ।।अथर्ववेद 19.31.2।।

हमारा गार्हपत्य अग्नि पशुओं का अधिपति अर्थात् पशुपति (रुद्र) है।।अथर्ववेद 19.31.2।। सोमारुद्र : सुरक्षा

सोमं ते रुद्रवन्तमृच्छन्तु। ये माघायवो दक्षिणाया दिशोऽऽभिदासात्।। ।।अथर्ववेद 19.18.3।।

जो पापी दक्षिण दिशा से आकार हमें दास बनाना चाहते हैं, वे रुद्र से युक्त सोम के अधीन हों। दक्षिण "यम" का विशेषण है। अतः यह मन्त्र यम को रुद्र के अधीन कर सुरक्षा का है। आगम में रुद्र ने यम का वध किया, अर्थात् अधीन किया।।अथर्ववेद 19.18.3।।

सोम रुद्र : रक्षक

सोमो मा रुद्रैर्दक्षिणाया दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तर्सिमछूये तां पुरं प्रैमि। स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा।।

।।अथर्ववेद १९.१७.३।।

रुद्र एवं सोम हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखे। उसके लिये हम अपने आपको देते हैं। अर्थात् हम समर्पण करते है। यहाँ पुनः रुद्र एवं सोम से यम से मुक्ति की प्रार्थना है। दिव्य सोम अमृत है।।अर्थवेवेद 19.17.3।।

#### रुद्र शान्ति मन्त्र

शं रुद्राः।।अथर्ववेद १९.९.१०।। रुद्र हमें शान्ति प्रदान करे।।अथर्ववेद १९.९.१०।।

नील, हरित रुद्र ब्रह्म

नीलनखेभ्यः स्वाहा।|४।| हरितेभ्यः स्वाहा।|5।| महागणेभ्यः स्वाहा।|17।|अथर्ववेद 19.22.4. 5. 17।|

यजुर्वेद शतरुद्रिय में रुद्र वृक्षों के अधिपति हैं। रुद्र हरे पत्तों के केशवाले हैं। रुद्र गणों के महा अधिपति हैं। अथर्ववेद के अंगिरा ऋषि ने इसे नये कलेवर में प्रस्तुत किया है। नीले नखोंवाले (नील आकाशवत केश एवं हाथ वाले) के लिये, हरे रंग (पत्तों) के लिये और महा गणों के लिये हम स्वयं अर्पण करते हैं।।अथर्ववेद 19.22.4, 5, 17।।

रुद्र : शान्ति मन्त्रम्

आदित्य रुद्रा वसवो जुषन्तामिदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः।। ।।अथर्ववेद 19.11.4।।

यह नवीन स्तोत्र रुद्र, आदित्य एवं वसु सेवन करें। इस सूक्त के ऋषि वसिष्ठ हैं और देवता (विषय) बहुदैवत्यम् है। इसे अथर्ववेद का शान्ति सूक्त भी कहा गया है।।अथर्ववेद 19.11.4।।

### ब्रह्म रुद्र : पंचभूत धारक

प्रयोजज्ञे विद्वानस्य बन्धुर्विश्वदेवानां जनिमा विविक्ति। ब्रह्म ब्रह्मणउज्जभार मध्यान्नीचैरुच्चैः स्वधा अभि प्रतस्थौ।। ।।अथर्ववेद 4.1.3।।

इस प्रपंच का कारण सर्वज्ञ ब्रह्मा सम्पूर्ण प्राणियों के सहित देवताओं के जन्मों को भिन्न करने में समर्थ है। ब्रह्मा की सूत्रात्मक देह से व्यापक आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि रूप अन्न प्रगट हुआ। अमृत शक्ति का भाग आकाशादि है।" तीन भूत ऊर्ध्व गतिवाले और मृत्यु शक्ति का भाग अधोगतिवाला जल भूमि है।" अमृत मृत्युक्रिया कार्य रूप से स्थित है। इन पँचभूतों को (रुद्र पुत्र) ब्रह्मा धारण करता है।।अथर्ववेद 4.1.3।।

#### रुद्रादि स्थान अगम्य

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः। भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः।।अथर्ववेद 10.7.22।।

जहाँ रुद्र, वसु एवं आदित्य रहते हैं और जहाँ भूत, भविष्य, वर्तमान एवं सभी लोक आधार लिये हैं। उस सर्वाधार के विषय में कौन कह सकता है? यह ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का नवविस्तार है।।अथर्ववेद 10.7.22।।

रुद्र : समष्टि व्यष्टि

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम्। तिस्मन्यद् यक्षमात्मन्वदत्तद्वै ब्रह्म विदो विदुः।।43।। यत्र देवाश्च मनुष्या श्चारा नाभा विविश्रताः। अपांत्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्माययाहितं।।34।। त्वं स्त्री त्वं पुमानिस त्वं कुमार उतवा कुमारी। त्वं जीर्णोदण्डेन वंचसित्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः।।27।। उत्तेषां पितोतवा पुत्र एषामुतैषां व्येष्ठउतवाकनिष्ठः। एको देवो मनिस प्रविष्टः प्रथमो जातः सउ गर्मे अन्तः।।28।।

तीन कार्य क्रिया कारणमय मूल (सत्, रज्, तम्) धर्मों से आवृत्त नवछिद्रवाला अथवा नव पंखड़ियों वाला कमल (नवदल कमल) समष्टि व्यष्टि हृदयाकाश है। उस हृदय में सभी द्वारा पूज्य रुद्र स्थावर जंगम व्यापी स्वरूप है। उस अद्वैत का श्रद्धायुक्त ध्यान के द्वारा ही वेदज्ञ साक्षात्कार करते हैं। व्यष्टि हृदय अपना अधिदेव सूर्यमण्डल हृदय है। समष्टि सत्यलोक है। तीन लोक आवरणों से परे आवरण रहित ब्रह्मलोक है। स्थूल मण्डल—जल—तेज इन तीनों से परभर्ग है। चेतन—देह, प्राण, अन्तःकरण से परे है। |43||

होता सर्व कर्म के ज्ञाता ब्रह्मा नाम के ऋत्विक् से प्रश्न करता है। हे यज्ञकुशल ऋत्विक्! कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जैसे रथ के चक्र में आरे लगे होते हैं, उसी प्रकार सूत्रात्मक देहधारी ब्रह्मा में देव, दैत्य, राक्षस, गन्धर्व, पितर, मनुष्यादि प्राणिमात्र स्थित हैं। व्यापक प्राणशक्ति के प्रथम विकास रूप सभी के पितामह (ब्रह्मा) हैं। जो रुद्र स्वरूपा ब्रह्मा जिस समष्टि व्यष्टि देह में माया के द्वारा स्थित है, वह रुद्ररूप ब्रह्मा अनन्त स्वरूप है (समष्टि व्यष्टि देह में रुद्र ही ब्रह्मजीव रूप माया से स्थित है।)।।34।।

हे रुद्र! आप ही हैमवती उमा रूप से स्त्री—देवांगना—दैवीशक्ति मात्र हैं। हे रुद्र! आप महेश्वर रूप से पुरुष मात्र हैं। आप ही बाल मात्र हैं। आप ही कन्या (कात्यायनी) मात्र हैं। आप ब्रह्मारूप में वृद्ध हैं। आप सर्वव्यापी होने पर भी माया के द्वारा प्रगट होते हैं। यही सर्वाधार रुद्र की अद्भुत माया है।।27।।

रुद्र ही प्राणियों का उत्पादक पिता है और इनका पुत्र है। स्वयं रुद्र ही सर्वश्रेष्ठ (ज्येष्ठ) और लघु देव (किनिष्ठ) है। स्वयं प्रकाशी अद्वितीय रुद्र अपनी सृष्टि रचनात्मक क्रिया रूप अव्यक्त में एक रहा। एक से अनेक होऊँ के लिये माया के द्वारा प्रवेश किया। सो ही मायिक रुद्र सबकी उत्पत्ति से पहिले ब्रह्मारूप से अव्यक्त के मध्य में प्रगट हुआ।।अथर्ववेद 27, 28, 34, 43।।

# रुद्र परमब्रह्म : विराट् रूप यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्ष मुतोदरम्।

दिवंयश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।।अथर्ववेद 10.7.32।।

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसरण में ही अथर्ववेद के दशम काण्ड का सातवाँ सूक्त है। यह उल्लेखनीय है कि पुरुष सूक्त को रुद्र का ही सूक्त माना गया है। अर्थात् विराट् पुरुष रुद्र परमब्रह्म है। इस पृष्ठभूमि में इस ऋचा को समझना सरल होगा।

उस विराट् का चरण भूमि और उदर अन्तरिक्ष है। विधाता विराट् का मस्तक स्वर्ग है। उस आदिपुरुष परमब्रह्म के प्रति मेरा प्रणाम है।।अथर्ववेद 10. 7.32।।

## परमब्रह्म को नमन्

यस्य वातः प्राणावानौ चक्षुरंगिरसोभवन्। दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी स्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।।

#### ।।अथर्ववेद 10.7.34।।

विराट् पुरुष (ब्रह्म) देह का वायु प्राण अपान है। नक्षत्र गण प्रकाश है। उस विधाता ने दश दिशाओं के लिये चिन्ह बनाया। समस्त देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म (स्वयं प्रकाशी रुद्र) की प्राप्ति के लिये हम नमस्कार करते हैं।।अथर्ववेद 10.7.34।।

रुद्र ही प्राण : रोग हरण प्रार्थना
अधि ब्रूहि मा रभथाः सृजेमं तवैव सन्त्सर्वहाया ऽहास्तु।
भवाशर्वो मृडतं शर्म यच्छतमपसिध्य दुरितं धत्तमायुः।।7।।
अस्मे मृत्यो अधि ब्रूहीमं दयस्वोदितां ३ यमेतु।
अरिष्टः सर्वांगः सुश्रुज्जरसा शतहायन आत्मना भुजमश्नुताम् ।।8।।
कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति।
वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोऽप सेधामि सर्वान्।।11।।
।।अथर्ववेद 8.2.78।।

एकमेव रुद्र उत्पन्न पालन करने से "भव" पशुपति है, और संहार करने से "शर्व" है। रुद्र का द्विवचन में सम्बोधन भव शर्व है। हे रुद्र! आप प्राणशक्ति के आधार हैं। इस रोगी के प्राण नहीं लें. प्राण को छोड़ने का अनुग्रह करें। यह उपासक आपका ही है। यह सर्वरोग रहित सामर्थ्यवाला होवे। हे करुणामय रुद्र! इस यजमान पर भव शर्व नामवाले देवता दया करें एवं आप पापरूप व्याधि को नष्ट करके दीर्घ जीवन का स्थापन करो। "प्राणा वै वसवः।। प्राणाहीदं सर्वेवस्वाददते।।" प्राण ही अष्ट वसु हैं। प्राण ही इस समूचे जगत् को वास कराते हैं। "प्राण वै रुद्राः।। प्राणाहीदं सर्वं रोदयंति।।" "प्राण ही रुद्र है।" प्राण ही इस समूचे शरीरों को शोक कराते हैं। "प्राणा वा आदित्याः।। प्राणाहीदं सर्व माददते।" "प्राण ही आदित्यं है। प्राण ही सम्पूर्ण जगत को ग्रहण करता है। इस प्रकार प्राण के भिन्न-भिन्न नाम हैं। प्राण की उपाधियों से "एक ही रुद्र के इकतीस नाम हैं।" प्राण ही सबका रक्षक है। "प्राणो वै गोपाः।।" अतः प्राण ही रुद्र है। यह प्राण ही सभी को रुदन कराते हैं। "प्राणवावरुद्रा एतेहीदं सर्वं रोदयन्ति।।" यह भी पूनः प्रश्न उठा कि कितने रुद्र हैं? उसका उत्तर है : "पाँच प्राण एवं पाँच उपप्राण कुल दश प्राण देह में हैं और प्राणयुक्त ग्यारहवाँ जीवरूप रुद्र है। परन्तू उन अध्यात्म रुद्रों का अधिदेव स्वरूप ग्यारहवाँ रुद्र अन्तरिक्ष में है।" असंख्य त्रिलोक व्यापी अधिदैव रुद्रों का एक प्राणशक्ति अधिष्ठान महेश्वर रुद्र ही समष्टि स्वरूप है।।७।।

इसको आरोग्य प्राप्ति का उपदेश दो। इस पर इस समय मृत्यु दया करे। यह सभी प्रकार का अभ्युदय प्राप्त करे। इसके समस्त अवयव पूर्ण रीति

#### RUDRAVIDYA 351

से विकसित हों एवं निर्दोष रहें। यह ज्ञानवान होकर पूर्णायु होवे। यह अन्त तक अपने प्रत्यत्न से अपने लिये आवश्यक भोग प्राप्त करे।।8।।

प्राण—अपान, वृद्धावस्था, दीर्घायु आदि के कारण उपासक को सुख प्राप्त हो। उपासक को कष्ट देनेवाले को हम दूर करते हैं।।11 ।।अथर्ववेद 8. 2.7, 8, 11।।



# अथर्वणवेदीय रुद्र : तृतीय रुद्रसूक्त : भर्व शर्व रहस्य!

।।काण्ड 11, सूक्त 2, ऋचा 1-31।। ऋषि : अथर्वा।। देवता : भव-शर्व- रुद्राः।। भवाशर्वौ मृडतं माभि यातं भूतपती पशुपति नमोवाम् प्रतिहितामायतां। मा वि स्नाष्टं मा नो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः।।1।। शुने क्रोष्ट्रे मा शरीराणि कर्तमलिक्लवेभ्यो ये च कृष्णा अविष्यवः। मक्षिकास्ते पशुपते वयांसि ते विघसे मा विदन्त। 12। 1 क्रन्दाय ते प्राणाय याश्च ते भव रोपय:। नमस्ते रुद्र कृण्मः सहस्राक्षायामर्त्य । ।३ । । पुरस्तात्ते नमः कृण्म उत्तरादधरादुत। अभीवर्गादिदवस्पर्यन्तरिक्षाय ते नमः।।४।। सुखाय ते पशुपते यानि चक्षूंषि ते भव। त्वचे रूपाय संदृशे प्रतीचीनाय ते नमः।।5।। अंगेभ्यस्त उदराय जिव्हाया आस्याय ते। ददभयो गन्धाय ते नमः।।६।। अस्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना। रुद्रेणार्धकघातिना तेन मा समरामहि।।७।। स नो भवः परि वृणक्तु विश्वत आप इवाग्निः परि वृणक्तु नो भवः। मा नोऽभि मांस्त नमो अस्त्वस्मै।।८।। चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्वः पशुपते नमस्ते। तवेमे पंच पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः।।9।। तव चतस्रः प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेदमुग्रोर्व 1न्तरिक्षम्। तवेदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणत्पृथिवीमन् ।।10।। उरुः कोशो वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः।

स नो मुड पश्रपते नमस्ते पर क्रोष्टारो अभिभाः श्वानः परो यन्त्वघरुद्रो विकेश्यः।।11।। धनुर्बिभर्षि हरितं हिरण्ययं सहस्राघ्नि शतवधं शिखण्डिनम्। रुद्रस्येपुश्चरति देवहेतिस्तस्यै नमो यतमस्यां दिशी3तः।।12।। यो3भियातो निलयते त्वां रुद्र निचिकीर्षति। पश्चादनुप्रयुडःक्षे तं विद्धस्यं पदनीरिव।।13।। भवारुद्रौ सयुजा संविदानावुभावुग्रौ चरतो वीर्याय। ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशी३त:।।14।। नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते। नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः।।15।। नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा। भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः।।१६।। सहस्राक्षमतिपश्यं पुरस्तद्रुद्रमस्यन्तं बहुधा विपश्चितम्। मोपाराम जिव्हयेयमानम्।।17।। श्यावाश्वं कृष्णमसितं मृणन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम्। पूर्वे प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै।।18।। मा नोऽभि स्ना मत्यं देवहेति मा नः क्रुधः पशुपते नमस्ते। अन्यत्रास्मदिदव्यां शाखां वि धून्।।19।। मा नो हिंसीरिध नो ब्रुहि परि णो वृड्.गिध मा क्रुधः। मा त्वया समरामहि।।20।। मा नो गोषु पुरुषेषु मा गृधो नो अजाविषु। अन्य त्रोग्र वि वर्तय पियारूणां प्रजां जहि।।21।। यस्य तक्मा कासिका हेतिरेकमश्वस्येव वृषणः क्रन्द एति। अभिपूर्व निर्णयते नमो अस्त्वस्मै।।22।। योउन्तरिक्षे तिष्ठति विष्ट भितोऽयज्वनः प्रमुणन्देवपीयून्। तस्मौ नमो दशभिः शक्वरीभिः।।23।। तुभ्यमारण्याः पशवो मृगा वने हिता हंसाः सुपर्णाः शकुनावयांसि। तव यक्षं पशुपते अप्स्व1न्तस्तुभ्यं क्षरिन्त दिव्या आपो वृधे।।24।। शिंशुमारा अजगराः पुरीकया जषा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्यसि। न ते दूरं न परिष्ठास्ति ते भवः सद्य सर्वान्परि पश्यति भूमिं पूर्वास्माद्धंस्युत्तरस्मिन्त्समुद्रे । । 25 । । मा नो रुद्र तक्मना मा विषेण मा नः सं स्ना दिव्येनाग्निना। अन्यत्रास्मद्विद्युतं पातयैताम्।।26।।

भवो दिवो भव ईशे पृथिव्या भव आ पप्र उर्व1न्तिरक्षम्।
तस्मै नमो यतमस्यां दिशी3तः।।27।।
भव राजन्यजमानाय मृड पशूनां पशुपितर्बभूथ।
यः श्रद्दधाति सन्तिं देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड।।28।।
मा नो महान्तमृत मा नो अर्भकं मा नो वहन्तमृत मा नो वक्ष्यतः।
मा नो हिंसीः पितरं मातरं च स्वां तन्वं रुद्र मा रीरिषो नः।।29।।
रुद्रस्यैलबकारेभ्योऽसंसूक्तिगलेभ्यः।
इदं महास्येभ्यः श्वभ्यो अकरं नमः।।30।।
नमस्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः।
नमो नमस्कृताभ्यो नमः संभुंजतीभ्यः।
नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अभयं च नः।।31।।

शर्व - भव : अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक रहस्य

अथर्ववेद के रुद्र सूक्त में शर्व और भव देवता का वर्णन है। यह स्मरण रहे कि शर्व एवं भव दो भिन्न-भिन्न देवता नहीं हैं। "भवाशर्वों" द्विवचन में भी अध्यात्मिक रहस्यमय छिपा है। यह एक सर्वोत्कृष्ट परमेष्ठी रुद्र के दो गुण हैं। रुद्र सर्वविश्व में व्यापनेवाला परमेष्ठी है। रुद्र ही सृष्टि उत्पन्न करता है। इसलिये "रुद्र का नाम भव" है। "रुद्र ही सृष्टि का संहार करता है। अतः रुद्र देवता का ही नाम शर्व" है। निगम-श्रुति और आगम-स्मृति, पुराण, तन्त्र, इतिहासादि में सर्वत्र रुद्र देवता के लिये शर्व एवं भव दो नाम मिलते हैं। दूसरे शब्दों में "रुद्र का घोर स्वरूप शर्व और अघोर स्वरूप भव है।" रुद्रसूक्त में रुद्र को पशुपित, नीलशिखण्डेन, भीम, केशिन, दश शक्तिवाला, ईश, देवराज, दैवीशक्तिवान्, मृत्यु निवारक, घोष कर्त्ता, दिव्य जल धारी, सहस्रक्ष, अमरदेव, द्यौ-अन्तरिक्ष स्वरूप, दिशाधिपित, धनुष्यधारी, महातेजस्वी, रोग कारक, रोग निवारक, विष शमन करने वाला, शब्द रूपी प्राण-अक्षरब्रह्म, समस्त भुवनों का स्वामी, शोक हरण करनेवाला, देवसेनाधिपित आदि कहा गया है। ये सभी नाम एक ही परमेष्ठी रुद्र वाचक हैं।

रुद्र सूक्त की प्रथम ऋचा—मन्त्र में रुद्र देवता की दो प्रधानतम दिव्य शिक्तयों—गुणों—विशेषताओं का स्मरण कराया गया है। इनके कारण एक ही रुद्र को दो देव कहा गया है। इस प्रकार अनेक गुणधर्मादि के कारण एक देव को अनेक देवताएँ कहा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में बारंबार दोहराया गया हैं कि एक ही ब्रह्म—परमेष्ठी को ब्रह्मविद रुद्र, सिवता, सूर्य, वायु, वरुण, मरुत्, अर्यमा, इन्द्र, अश्विनौ, अग्नि आदि नामों से सम्बोधित करते हैं। वेद में अनेक देवताओं में एक ही परमात्मा—परमेष्ठी— ब्रह्म अधिष्ठित है। अर्थात्

परमेष्ठी तत्त्व सर्वोपरि है। चौंकें नहीं! रुद्रसूक्त में नील शिखण्डेन का अध्यात्मिक आशय है : "नीला आकाश ही रुद्र के केश हैं।" अर्थात् रुद्र अनन्त आकाशवत विराट् पुरुष है।

सूक्त में रुद्र के "मारण गुणधर्म को शर्व" कहा गया है। रुद्र जगत् में विनाशक कार्य अर्थात् मारण, हिंसा कार्य—मक्खी, श्वान, गीदड़, कौवा, कीट पतंग, अनन्त प्रकार के विषाक्त जल, अन्न, वनस्पति, आकाशीय विद्युत्, विभिन्न ज्वर, क्षय, अस्त्र—शस्त्र, तेजादि से सम्पन्न करता है। कीट—कृमि—मक्खी—मच्छर—जीवाणु आदि व्याधियों को जन्म देते हैं। अतः व्याधियों से रक्षा के लिये स्वच्छता अनिवार्य नीति है। भौतिक जगत् में इसके अलावा अन्यान्य व्याधियों के मारण साधनों की मूलभूत जानकारी एवं निवारण ज्ञान होना चाहिये।

सूक्त की सप्तम ऋचा तक "मृत्यु के देवता रुद्र की उपासना" है। दूसरे शब्दों में रुद्र देवता महाकाल स्वरूप है। उनसे असमय, अकाल मृत्यु से निवृत्ति चाही गई है। नवम्—दशम ऋचा में रुद्र को असंख्य नमन के साथ उन्हें "जगत् का नियन्ता" कहा गया है। सम्पूर्ण विश्व को रुद्र देवता के अधीन कहा गया है। सूक्त के उत्तरार्ध में रुद्र देवता से नये सिरे से मृत्यु दूर करने एवं दीर्घायुष्य का अनुग्रह करने की विनती की गई है।

तेईसवीं ऋचा में रुद्र को सर्वव्यापक देव की संज्ञा दी गई है। ऋचानुसार रुद्र ही अन्तरिक्ष एवं आकाश में व्याप्तता है। दो ऋचाओं में स्पष्ट किया है कि समस्त प्राणी रुद्र के आधार से रहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है : "रुद्र सभी को समदृष्टि से देखता है।" वैदिक रुद्र "समभाव दर्शन के प्रतिपादक" हैं। ऋग्वेद के भाष्यकार महाज्ञानी महर्षि रावण अथवा लंकेश्वर दशकन्धर रावण के सुप्रसिद्ध ताण्डव स्तोत्र में रुद्र से समभाव प्रदान करने का अनुग्रह करने की प्रार्थना है। रावणभाष्य में ऋग्वेद की दार्शनिक व्याख्या की गई है। रुद्र विघातक शत्रु का नाश करता है।

सूक्त की अन्तिम ऋचाओं में कहा है कि रुद्र सम्पूर्ण स्थिर चर जगत् का "ईश" है। यह भी स्पष्ट किया है कि "समूचे जगत् का एक प्रभु रुद्र है।" वह "रुद्र भव स्वरूप में जगत् का राजा" है। जगत् में सुखी रहने की कुंजी—दैवी शक्तियों का सृष्टि में कार्य करना स्वीकारना है। रुद्र समस्त दैवी शक्तियों का अधिष्ठाता है। उस ईशान रुद्र की अनन्त शक्तियाँ इस सृष्टि में काम कर रही हैं।

रुद्रसूक्त में "मनुष्य के दिव्य बनने का सूत्र" छिपा है। सूक्त के अन्त में रुद्र से अभय की प्रार्थना की गई है। यानी सर्वसाधारण से निर्भयता का निवेदन है। यह चाहा है कि रुद्र देवता से विरोध का भाव नहीं हो। सूक्त में संहारक, मारक शक्ति के अधिष्ठाता घोर स्वरूपा रुद्र से शान्त, सौम्य, मंगलम, शुभकर्त्ता, कल्याणप्रद आदि अघोर स्वरूप ही रखने की प्रार्थना है। "रुद्र के शब्दरूपी प्राण" को नमस्कार कहा है।

सूक्त भावार्थः हे भव एवं शर्व! हे सृष्टि रचयिता पालक और संहारक! आप दोनों सभी को सुखी करें। हम पर हमला नहीं करें। आप दोनों भूतों के पालक (भूतपित) एवं पशुओं के पालक (पशुपित) हैं। आप दोनों को नमस्कार है। आप हम पर धनुष्य की प्रत्यंचा पर रखे शर नहीं छोड़ें। हमारे द्विपाद एवं चतुष्पादों की हिंसा नहीं करें।।1।। जो काले एवं हिंसक कृमि हैं, उन कुत्तो—गीदड़ों के लिये और क्रूर शब्द करनेवाले गीधों के (गिद्धों) लिये शरीरों को मत काटो। हे चराचर के पालक रुद्र! आपकी दया से पक्षी गणों की जातिमात्र एवं मिक्खयाँ हमारे भोजन पर बैठकर अपवित्र नहीं करे।।2।।

हे सबकी उत्पत्ति करनेवाले रुद्र! देहत्याग करते समय शब्द करनेवाले प्राणवायु रूप आपके लिये प्रणाम है। वेदानुसार मृत्यु के उपरान्त धनंजय वायु शरीर से निकलते हुए शब्द करती है। धनंजय वायु मृत्यु के कुछ घण्टे बाद तक शरीर में रहती है (स्रोत : वायुविद्या)। हे समस्त दुःखों के मूल को नष्ट करनेवाले रुद्र और जो मोहित करनेवाले असंख्य देह भेद से प्राणरूप शरीर हैं, उनके आपको प्रणाम है। हे जन्म मरण धर्म रहित अविनाशी, अधिदैव, अध्यात्मरूप क्षेत्रों में—क्षेत्रज्ञ स्वरूप से व्यापक, अन्तर्यामी, आपको प्रणाम है। ।3।।

पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व एवं उपिदशाओं में स्थित रुद्र को प्रणाम है। मोक्ष स्वरूप रुद्र माया के द्वारा, ब्रह्मारूप में प्रगट हुए। वही ब्रह्मा सूर्य रूप में स्वर्ग में स्थित हुए। उन सूर्य रूप से स्थित हुए, ब्रह्मा के पुत्र भग स्वरूप आपको प्रणाम करता हूँ। अन्तरिक्ष में वायु रूप से स्थिर और अन्तवाली भूमि में अग्निरूप में स्थित आप रुद्र के निमित्त प्रणाम करता हूँ। "ब्रह्मवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म।।" "ब्रह्म वास्तोष्पतिं।।" "ऋतं वै सत्यं।।" "ब्रह्म वै ब्रह्मा।।" "रुद्र ही ब्रह्मा है।" रुद्र देवों के मध्य में निराकार है। "देवानां ब्रह्मा निरुक्तं।।" व्यापक रुद्र ही यह सब चराचर है। "अग्निर्वा वेदं सर्वं।।" भव शर्व ही इन प्रजाओं के स्वामी हैं। "आसां प्रजानामधिपति रुद्रोऽग्निः।।" "जो निराकार रुद्र है, वह ही साकार प्रतीत होता है। "ब्रह्मज्ञानी जन के रुद्र निराकार एवं उपासक के लिये साकार है।"।।4।।

हे समस्त प्राणिमात्र के रक्षक रुद्र! आपके विराट् स्वरूपात्मक अग्निमुख के सहित स्पर्शादि ज्ञानेन्द्रिय अधिदैव अध्यात्म समूह को और हस्तादि कर्मेन्द्रिय अधिदैव अध्यात्म समूह को नमस्कार करता हूँ। हे समस्त चराचर के उत्पत्ति कर्त्ता रुद्र! आपके अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा नेत्रों को प्रणाम करता हूँ। "उपासकों की भावनानुसार असंख्य मायिक स्वरूपों को धारण करके उपासकों को प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाले आपके अद्भुत स्वरूप को प्रणाम करता हूँ।" देवताओं की प्रसन्नता के लिये आपको प्रणाम करता हूँ। पितरों की प्रसन्नता के लिये स्वधाकार ही उत्तम है। "नमस्कारोहि देवाना।। स्वधाकारोहि पितृणां।।" "रुद्र आप मायारहित निराकार एवं मायायुक्त साकार हैं।"।।5।।

पँचम ऋचा में रुद्र की विराट् देह का वर्णन है। इसमें उपासकों के लिये प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाले दिव्य देहधारी रुद्र के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन है। हे रुद्र! आपके प्रत्येक दिव्य अंग को मेरा बारंबार प्रणाम है। 16। 1हे रुद्र! नीली आमा लिये आकाश ही आपके केश हैं। आपके आयुध सृष्टि में सबसे शक्तिशाली मारक क्षमता से सम्पन्न हैं। आप अनन्त नेत्रों से समूचे जगत् के कार्यों के द्रष्टा हैं। सर्व संहारक रुद्र से कभी हम विरुद्ध नहीं रहें। रुद्र के प्रगट होते ही प्रतिपक्ष की आधी सेना भस्म हो जाती है। रुद्र शब्द के ''र' बीजाक्षर मन्त्र में सर्वसंहारक एवं बिना लड़े शत्रुसेना का बल हरने की दिव्य शक्ति वर्णित है। 17।।

हे रुद्र! आप हमारी सर्वत्र उपद्रवों से रक्षा करें। जल जैसे अग्नि को घेरता है, वैसा ही उत्पत्तिकर्ता रुद्र हमें घेरे रहकर रक्षा करे। हमें नष्ट नहीं करे। ऐसे रुद्र देव को मेरा नमस्कार है। 8।। हम शर्व को चार बार प्रणाम करते हैं एवं भव को आठ बार प्रणाम करते हैं। हे पशुपते! आपको दश बार अर्थात् अनन्त नमस्कार है। आपके विचार से ही पाँच प्रकार के पशुओं—गो, अश्व, अजअवयः भेड़, बकरियाँ एवं मनुष्य विभाग किये हैं। आप पाँच प्रकार के पशुओं के पालक पशुपति हैं। आप ही प्रलय करनेवाले शर्व हैं। 9।।

हे रुद्र! चार प्रधान दिशाएँ हैं। सभी आपके वशवर्ती हैं। आपके आधीन द्युलोक स्वर्ग, अनन्त विस्तारवाला आकाश, तेजस्वी अन्तरिक्ष एवं पृथिवी है। आपके वश में चेतन सहित श्वासप्रश्वास आदि चेष्टा करनेवाला प्राणिमात्र भूमि को आश्रय करके स्थित है। आपके ही वश में समष्टि चेतन एवं व्यष्टि चेतन है।।10।।हे पशुपते! जिसमें ये भुवन हैं, वह वसुओं का निवास स्थान स्वरूप यह विश्वरूपी बृहद कोश आपका ही है। यह ब्रह्माण्डमय भुवन आपके अधीन है। आप हमें सुखी करो। आपको हमारा कोटि—कोटि प्रणाम है। आपकी शुभ दृष्टि से हिंसक एवं रात्री को अशुभ रुदन करनेवाले श्याल,

जम्बुक, श्वान, चमगादड़, गीदड़ादि हमसे कोसों दूर चले जायें। अनिष्टकारी प्रेतादि भी हमारे समीप से दूर चले जावें।।11।।

हे नीलाम्बर रूपी केशवाले! आपका प्रलय के समय शरसंधान करनेवाला दिव्य धनुष्य अद्भुत है। आपका अद्वितीय धनुष्य हरे वर्णवाला, कोटि सूर्य समान प्रकाशवान् असंख्य प्राणियों का पलक झपकते ही संहार करनेवाला, अनन्त ब्रह्माण्डों को पल भर में नष्ट करनेवाला और सूर्यमण्डलरूप मयूर किरणात्मक पिच्छों से शोभायमान् है। इस दिव्य धनुष्य को प्रणाम है। रुद्र धनुष्य का दैत्यों को मारनेवाला शर सर्वत्र अप्रतिहत गति से विचरता है। हमारे स्थान से जिस ओर मूजवान् कैलास—मेरु—सुमेरु—पर्वत है, उस पर स्थित प्रलयंकर बाण को नमस्कार करता हूँ।।12।।

जैसे व्याध बाण से घायल हिरणादि के पलायन पर पदचिन्हों से पता लगाकर मृगादि को मार डालता है। तैसे ही हे रुद्र! हम आपके उपासक हैं। आप हमारे प्रतिपालक हो। इसलिये जो शत्रु कृत्यादि से हमें कष्ट दुःख पहुँचाना चाहता है, आप हमारे उस शत्रु का अन्त करो। आप अरिहन्त हैं। हे अरिहन्त! आप हमारे आन्तरिक (काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर) एवं बाह्य शत्रुओं को समाप्त करने का अनुग्रह करें।।13।। हे भव एव शर्व आप दोनों परस्पर अभेद रूप से मित्र हो। आप जगत् की रचना, स्थिति और लय क्रम को क्रमपूर्वक जाननेवाले महाज्ञानी हो। आप स्वतन्त्र स्वभाववाले हो। आप दोनों अति श्रद्धालु उपासक के लिये सुख की वृद्धि करते हुए भ्रमण करते हो। हमारे स्थान से उत्तर में स्थित मूजवान् पर्वतराज के पार (कैलास शिखर) विराजमान भव एवं शर्व देवों को प्रणाम करता हूँ।।14।।

हमारी ओर पधारते रुद्र को प्रणाम है। मूजवान् प्रस्थान करते हुए रुद्र को नमन करते हैं। पुनः आते हुए रुद्र को नमस्कार है। साक्षात् खड़े रुद्र और आसन ग्रहण कर विराजमान् रुद्र को प्रणाम हो।।15।। अर्थात् रुद्र को प्रत्येक स्थिति में प्रणाम है। हे रुद्र! हम आपको प्रातःकाल, सायंकाल, दिनरात बारंबार नमन करते हैं। आपके घोर एवं अघोर दोनों रूपों को भी प्रणाम करते हैं। धर्म विरुद्धाचरणवान नास्तिक के प्रजादि पशुओं को मारनेवाला रुद्र है। वहीं ब्रह्मज्ञानी एवं उपासक प्रजा आदि का रक्षक भी रुद्र है। "धातुकोऽस्य रुद्रः पशुनः भवति।। अधातुंको रुद्रः पशुन् भवति"।।16।।

अनन्त पदार्थों का असंख्य रिष्मयों से प्रकाशक होने से सूर्य असंख्य नेत्रवाला है। सूर्य गुप्त प्रगटमय वस्तुओं को अपने महातेजस्वी स्वरूप नेत्रों से देखता है। अर्थात् सर्वदर्शी है। सूर्य उदय होते समय पूर्व दिशा में हिरण्य रिष्म रूप बाण जाल फैलाता है। सूक्ष्मतम दर्शी अपने मण्डल के अग्र भागमय तेज से व्यापक होता है। सूर्यमण्डल में स्थित रुद्र मनुष्य विरोधी नहीं हो। हम वैदिक उपासना को त्यागकर अवैदिक उपासना को धारण करके विरोध नहीं करें।।17।। अर्थात् हम सभी मनुष्यत्व के सद्गुणों का पालन करें।

सप्त वर्ण की रिश्मयों से व्यापक सूर्य रथ अन्धकार रूप बन्धन से रिहत और अन्धकार (अज्ञान, अविद्या) को नाश करनेवाला है। सूर्य के मण्डल रूप रथ को अन्तर्यामी रूप से प्रेरणा रुद्र करते हैं। हम रुद्र को प्रसन्न करने के लिये प्रातःकाल उठकर इस प्रत्यक्ष (सूर्य) मण्डलवर्त्ती (रुद्र) देव के लिये अर्घ्य प्रदान के सिहत नमस्कार करते हैं। "अन्धकार आकाश ही नीड है।" "कृष्णं नियानं।।" ब्रह्मा ने प्रकाश देवों की रचना की और रात्री रूप अन्धकार से वृत्र—दैत्यों को रचा।

"शुक्ल प्रकाश ही देवताओं का और अन्धकार दैत्यों का बल है। ज्ञान ही प्रकाश है और अज्ञान अन्धकार है।" "देवाः शुक्ला अभवन्।। कृष्णा असुराः।। दिवा देवान सृजत।। नक्तम सुरान।।" व्यापक अन्धकार ही वृत्र है। व्यापक अन्धकार ही रात्री है। मेध ही वृत्रासुर है। व्यापक प्रकाश दिन है। "आपो वै वृत्रः। गिरिर्वे वृत्रः। आपो दिवा कृष्णा आपोऽहर्नक्तं।" सूर्यमण्डल का स्वामी चेतन रुद्र सर्वदा स्वयं प्रकाशी है। इसमें "कृष्ण एवं अर्जुन शब्द अन्धकार और प्रकाश के लिये" प्रयोग किये गये हैं। इनका महाभारत, पुराण के कृष्ण एवं अर्जुन से कोई सम्बन्ध नहीं है।।18।।

हे रुद्र! आपकी मारक दिव्य शक्ति को मरणधर्मी मनुष्य आदि प्राणिमात्र को लक्ष्य करके नहीं छोड़ने की कृपा करें। हे सर्वेश्वर! हम पर कोप नहीं करो। हम आपको कोटि—कोटि नमन करते हैं। आप अपनी महाविनाशक शक्ति को किसी निर्जन क्षेत्र में विसर्जित करें।।19।। हे रुद्र! आप अपनी दैवी शक्ति से मारने के स्थान पर विशेष ब्रह्मज्ञान रहस्योद्घाटन का उपदेश करें। आप हम पर कभी क्रोध नहीं करें। हम भी आपके प्रति कुव्यवहार करने का दुःसाहस कभी नहीं करेंगे।।20।।

हे रुद्र! आप कृपा कर हमारे स्वजन परिजनों को और पशुओं में से किसी की भी हिंसा करने की इच्छा नहीं करो। हमारे शत्रुओं (अज्ञान, अहंकार, लोभ, दंभ, दर्प, क्रोध, मद, मोह, काम, मत्सर आदि) को मारो। रुद्र पाप करनेवालों का नाश करता है।"पुरुषं महादेवो हन्ति।।" "रुद्राय नृघ्ने।। नृणां पापकृतां हंत्रे रुद्राय देवाय।।" सूर्यमण्डल का चेतन स्वामी रुद्र है। "देवाश्च महादेवाः।। रश्मयश्च देवागरिगरः।।" इस महान रुद्र को विष किसी प्रकार की बाधा नहीं करता है। "नैनं गरो हिनस्ति य एवं वेद।।" ऋग्वेद में रुद्र ने केशी के साथ विषपान किया। रुद्र पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ।

ऋचाओं में नीलशिखण्डे का अर्थ है कि नीला आकाश ही जिसका केश है।|21||

यह अबूझपहेली है कि सर्वज्ञ रुद्र ही रोग—व्याधि को उत्पन्न करनेवाला और रुद्र ही रोग निवारक बताया गया है। इस ऋचा में कहा है कि रुद्र की मारक शक्ति दुःख से जीवन व्यतीत करनेवाले रोगी के शरीर में प्रवेश करके विभिन्न प्रकार के ज्वर (वेद में 32 प्रकार के ज्वरों का उल्लेख), खाँसी आदि पीड़ा करनेवाली है। इस रोग के देवता रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सर्वव्यापी रुद्र सुख एवं दुःख में व्याप्त है। रुद्र में संहार शक्ति (ऋचा सन्दर्भ रोग शक्ति) है और उत्पन्न एवं पालन (रोग निवारण) शक्ति है। उस रुद्र को नमन हो।।22।।

आकाश में विविध वर्ण की किरण रूप जटाधारी सूर्य स्थित है। आदित्यमण्डलवर्त्ती रुद्र यज्ञ (सद्कार्य, होमादि) करनेवाले देवों एवं वैदिक ज्ञानवान अथवा ब्रह्मविद्, उपासकों की हर स्थिति में रक्षा करता है। उस महान रुद्र को हम करबद्ध करके प्रणाम करते हैं। वैदिक काल में अनेक प्रकार के यज्ञ आम प्रचलन में रहे। यज्ञ सर्वस्व समर्पण है। देवता अग्निमुख में आहुति देने से तृप्त होते हैं। "वर्तमान में अवैदिक उपासना से किसी वैदिक देवता के दर्शन नहीं होते हैं"। 1231।

अरण्य में उत्पन्न होनेवाले व्याघ्न, हिरण आदि पशु और जल के समीप रहेनवाले हंस, बकुलादि एवं उड़नेवाले गरुड, बाज, चिड़िया, शुक, मयूर, कपोत, क्रोंच, गिद्धादि पक्षी आपके ही हैं। साथ ही ग्राम, पट्टनादि के पशु मात्र भी आपकी माया है। हे रुद्र! आप ही उनका पालन—पोषण —वृद्धि करते हो। हे चरावर जगत् के पालक रुद्र आपका पूजनीय स्वरूप किरण समूह रूप मण्डल के मध्य स्थित है। उसकी प्रेरणा से आकाशीय जल वर्षते हैं। जल ही तेजोमय मण्डल है। जल ही मण्डल है। "रेतो वै हिरण्यं।।" "अमृतं वे हिरण्यं।।" तेज राशी मण्डल है। व्यापक किरण है। "तेजो हिरण्यं।।" "आपो रश्मयः।।" सूर्यमण्डल के तीन नाम हैं — "सलिलः सलिगः सगरः।" हे महापूज्य रुद्र! आप ब्रह्माण्ड के मध्य में तपते हो। "महदय क्षंभु वनस्य मध्ये तपसि।।" रुद्र की सप्त मूत्तियों में यह मुख्य मूर्ति है। हे रुद्र! आपको कोटि—कोटि नमन करता हूँ।।24।।

समुद्र भयावह कच्छ, जलसर्प, अष्टपाद, घड़ियाल मत्स्य, केंकड़ा आदि से भरा है। हे रुद्र! आप पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर के महासमुद्रों में क्षण भर में व्यापक होकर सम्पूर्ण प्राणियों का अवलोकन कर संहार एवं वृद्धि करते हो। आपके लिये ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करना, धारण करना और महाप्रलय में संहार करना पलक झपकाने के समान है।।25।।

हे रुद्र! हमें दुःखमय जीवन करनेवाले ताप (ज्वर) से पीड़ित नहीं करो। हिमालय से आनेवाली विषमय वायु से दुःखी मत करो। हमें सूर्य के झुलसानेवाले महाप्रचण्ड ताप से बचाओ। हमारी आकाशीय विद्युत् से रक्षा करो, प्रलयंकर जल सुनामी से रक्षा करो। 126। 1

हे रुद्र! आप द्यौ का विस्तारवाले अन्तरिक्षएवं भूमि के स्वामी हो। अर्थात् रुद्र तीनों लोक—द्युलोक, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी के पिता—त्र्यम्बक हैं। रुद्र आप सूर्य देह से सर्वत्र परिपूर्ण व्याप्त हैं। आप जिस भी दिशा में (इस समय) स्थित हैं, उसमें रुद्र के प्रति प्रणाम है।।27।।

हे रुद्र! आप द्विपद एवं चतुष्पद प्राणिमात्र के पालन करनेवाले स्वामी हैं। इस प्रकार वेद माननेवाले विश्वास रखते हैं। रुद्र आप उनके स्वजन-परिजन, पशुधन आदि को सुखी करो। साथ ही मृत्यु के अनन्तर सायुज्य मुक्ति रूप सुख करो। शतपथ ब्राह्मण (6.1.3.10.17) के अनुसार रुद्र की अष्ट मृत्तियाँ – 1. शर्वः, 2. पशुपतिः, 3. उग्रः, 4. भवः, 5. महादेवः, 6. अशनि:, 7. ईशान एवं 8. रुद्र हैं। शर्व रुद्र अग्नि तत्त्व का स्वामी है। इसके विपरीत वेद में सप्तमृत्तिं रुद्र का वर्णन मिलता है। "यच्छ वींऽग्निः।।" पशुपति रुद्र वायु का स्वामी है।। "यत्पशूपति र्वायुः।।" "महाविराट् रुद्र के पाँच स्वरूप मुख-भूमि (पृथिवी), जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं (सभी पँचभूत)।" "असंख्य तारा गण रूप रुद्र की मुण्डमाला है।" पाँच अथवा दश दिशाएँ ही रुद्र के दश हाथ हैं। रुद्र के शिर (महा आकाश) में आकाशगंगा विराजमान है। इस सप्तमर्ति स्वरूप रुद्र के अन्तर्गत अपरिमित ब्रह्माण्ड उत्पत्ति-स्थिति-लयं रूप से शोभायमान हैं। सप्तमूर्त्ति के अन्तर्गत समस्त पदार्थ महाविराट स्कम्भ-लिंग की प्रसादी हैं। यह स्मरण रहे कि "सूर्य गगन लिंग है और पृथिवी पर अग्नि लिंग है।" वेद में पहिले ही स्पष्ट किया है कि ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं है (यदि प्रतिमा हो तो वह तीनों लोक से बृहद हो।)। रुद्र निराकार सर्वव्यापक है। ऐसे में ज्ञान के लिये वैदिक मार्ग रूप सर्य की शरण में जाना ही उत्तम है।।28।।

हे रुद्र! आप हमारे स्वजन—परिजन—गुरुजन पर कृपा करें, उन्हें नहीं मारें। हमारे स्वयं की प्रिय देह के चक्षु आदि अंग हैं, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे अवयवों का व्याधि से नाश नहीं करो। रुद्र अध्यात्म रूप से इन्द्रियों का स्वामी है। वहीं इन्द्रियों के अधिदैव रूप अग्नि का स्वामी है। 12911

#### RUDRAVIDYA 361

विराट्रुद्र के प्रथम गण रुद्र शत्रुओं पर चढ़ाई करते समय भयानक खतसंचारी अमंगल वाणी का गगनभेदी घोष करते हैं। इनके भयाक्रान्त करनेवाले मुख हैं। ये मनुष्य देह से रहित दिव्य स्वर्गीय देहधारी हैं। इन सभी रुद्र स्वरूपों को नमस्कार करता हूँ। 130। 1हे रुद्र! आपकी महागर्जना करनेवाली सेना को प्रणाम करता हूँ। खुले केशवाली सेना को नमन करता हूँ। आपके नन्दी, भृंगी, शृंगी, उग्र अथवा वीरभद्र आदि गणों की सेना के लिये नमस्कार है। आपकी भोजन करती सेना को प्रणाम है। हे रुद्र! आपकी त्रिलोक व्यापी सेनाओं को नमस्कार है। आप हमें सम्पूर्ण आपदाओं से रहित निर्भय करो एवं देहपात के अनन्तर हमें सायुज्य मुक्ति देओ। 131।। अथवंवेद 11.2.1—31।



### अथर्वणवेदीय रुद्र : चतुर्थ पशुपति सूक्त : मुक्ति महापथ

। अथर्ववेद काण्ड 2, सूक्त 34। ऋषि—अथर्वा। देवता—पशुपित। ऋचाएँ : 1—5।।
य ईशे पशुपितः पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम्।
निष्क्रीतः स यि्चयं भागमेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्। । 1।।
प्रमुंचन्तो भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः।
उपाकृतं शशमानं यदस्थाितप्रयं देवानामप्येतु पाथः। । 2।।
ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्वैक्षन्त मनसा चक्षुषा च।
अग्निष्ठानसे प्र मुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः। । 3।।
ये ग्राम्यः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः।
वायुष्टानग्रे प्रमुमोक्तु देवः प्रजापितः प्रजया संरराण। । 4।।
प्रजानन्तः प्रति गृव्हन्तु पूर्वे प्राणमंगेभ्यः पर्याचरन्तम्।
दिवं गच्छ प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पथिभिर्देवयानैः। । 5।।
पश्यिति रुद्र

अथर्ववेदीय सूक्त के देवता "पशुपित" हैं। अर्थात् सूक्त का "विषय पशुपित" है। यह विषय अभूतपूर्व है। ऋग्वेद में रुद्र को पशुपित घोषित किया गया है। यह भी स्मरण रहे कि वेद में प्राण को रुद्र एवं रुद्र पशुपित कहा गया है। प्राण शब्द परमात्मा एवं शरीरस्थ प्राण का वाचक भी है। यजुर्वेद के शतरुद्रिय में प्राण-रुद्र है। शतपथ ब्राह्मण आदि में इसका बारंबार उल्लेख मिलता है। इसप्रकार पशुपति शब्द रुद्र एवं प्राण दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

मूलभूत रूप से मानवीय शरीर में पशुभाव है। स्थूल शरीर में पाशवी बल विद्यमान है। इन्द्रियों में भोगेच्छा, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर आदि पशुभाव हैं। मन का कुविचार, कुवासना आदि भी पशु भाव हैं। शरीर में स्थूल एवं सूक्ष्म कारणों से पशु विद्यमान है। पशुभाव को वश में रखनेवाला शरीर का स्वामी प्राण है। प्राण को वश में करते ही समस्त पशु वश में हो जाते हैं। पशुपित होना स्वयं में महासिद्धि है। अथर्ववेद के ग्यारहवें काण्ड के छठे सूक्त की ऋचा में कहा है: "प्राण के लिये प्रणाम है। प्राण के वश में यह समस्त है। प्राण सभी का स्वामी है। प्राण में सब ठहरा है।"

प्राणाय नमो सर्विमिदं वशे। यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्सर्व प्रतिष्ठितम्।। ।।अथर्ववेद 11.6.4।।

यह उल्लेखनीय है कि "प्राण धन से खरीदा नहीं जा सकता है। योगादि मार्ग से प्राण की उपासना करने से इसकी प्राप्ति होती है।" वैराग्य और अभ्यास—स्वाध्याय से प्राण की प्राप्ति का विधान मिलता है। यह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन होने के बाद यह यिज्ञयं भाग में प्राप्त होता है। योगीजन—ब्रह्मविद प्राण की उपासना प्राणायाम द्वारा करते हैं। प्राणायाम मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है।

#### सात्विक अन्न

पशुपित सूक्त में सात्विक अन्न ही काम में लेने का उपदेश दिया है। अन्न इन्द्रियों का हितकारी, सुपाच्य, पुष्टि, कान्ति एवं बलवर्धक हो। "अन्न एवं रस ओषधि की तरह ही सेवन करें।" सूक्त में सोम ओषधि वाचक है।

#### पश्र

सूक्त के पशु शब्द से भ्रमित नहीं हों। क्योंकि मनुष्य से लेकर गाय, अश्व, गज, भेड़, बकरी, महिष आदि सभी पशु हैं। आधुनिक समाज विज्ञान भी मनुष्य को सामाजिक जन्तु पशु—प्राणी मानता है। आचार्य शंकर ने कहा है कि जन्तुओं में मनुष्य श्रेष्ठ है।

वेद में निरन्तर उपदेश दिया गया है कि मनुष्यत्व प्राप्त करो और देवता बनो। मनुष्यत्व का अर्थ—मननशीलत्व को विकसित करना है। "प्रत्येक मानव को सद्विचार, सत्कर्म, (ब्रह्म) ज्ञान, इन्द्रियों की स्वाधीनता, सुशिक्षा, सुसंस्कार, नैतिकता आदि से आन्तरिक पशु (भाव) को वश में करना चाहिये।"

यह स्मरण रहे कि गौतम धर्मसूत्र आदि में धर्म को सदगुणों से परिभाषित किया है। धर्म परमेश्वर परमेष्ठी सूचक नहीं है। इस प्रकार ''वैदिक परम्परा में मानवीय सद्गुण धर्माधार है।'' पश्चिम में धर्म का अर्थ इसके ठीक विपरीत है।

#### बीज

त्रिभुवन के भीतर अनन्त पदार्थ और अक्षय अनन्त प्रचण्ड ऊर्जा बीज शक्तिमान देव हैं। इस बीज शक्ति का अपरिमित विस्तार हो सकता है। बीज की केन्द्रीभूत शक्ति सूर्य, अग्नि, चन्द्र, वायु, रुद्रादि से प्राप्त की जा सकती है।

### मुक्ति पथ

पशुपित सूक्त में "मुक्ति पथ" का रहस्य समझाया गया है। इसके लिये — "मन एवं अन्तःकरण से मोह बन्धन को दूर करें; चक्षु सुख त्यागें; मन मिस्तिष्क से हीन भावना, नकारात्मक विचार निकालना; सकारात्मक विधायकी सोच अपनाना; दीनों के उद्धार के लिये आत्मसमर्पण करना; सद्ज्ञान— सद्साहित्य—सद्संगत—सद्मनोरंजन—सद्संस्कृति अपनाना; कष्ट ग्रस्तों की सहायता करना; सात्विक भोजन; काम वासनाओं—एषणा का तिरस्कार आदि उपाय हैं।"

#### प्राणोपासना

शरीर में एक ही प्राण के विभिन्न अवयवों में कार्य करने से अनेक नाम हैं। इस क्रम में पाँच मुख्य प्राण—प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और पाँच उपप्राण—नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय हैं। परमेश्वरीय नियम से एक ही प्राण अनेक अवयवों में जाकर स्वेच्छा से निवृत्त होता है। प्राणोपासना में प्राण पर मनुष्य की इच्छा का स्वामित्व हो जाता है। परिणामतः शरीर का कोई भी अवयव कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता है। इच्छा मृत्यु की सिद्धि प्राप्त होती है। वह प्रकाशमय स्थान प्राप्त कर देवों के मार्ग से स्वर्ग में जाता है। यह प्राण का आयाम—प्राणायाम का साधना का विषय है।

#### वैश्विक एकरूपता

विभिन्न इन्द्रियों में आत्मा की शक्ति समान रूप से काम कर रही है। ठीक इसी प्रकार सूर्य, वायु, अग्नि, जल आदि देवों में एक अभिन्न आत्मा की परमशक्ति कार्यरत है। यह विविध प्रकार के विभिन्न जगत् में अभिन्न रीति से ओतप्रेत हुई है। विश्वभर में प्राणिमात्र में पशुता है। सभी एक रूप हैं।

सूक्त भावार्थ : मुक्ति का मार्ग : एक ही परमेष्ठी (रुद्र) द्विपाद एवं चतुष्पाद आदि समस्त प्राणियों (पशुओं) का स्वामी पशुपति है। वह निःशेष रीति से प्राप्त के पश्चात् पूजित होता है। उपासक को उसकी कृपा से समस्त प्रकार का धन (दैविक, अध्यात्मिक, भौतिक) एवं पुष्टियाँ प्राप्त होती हैं।।1।। समस्त देव उपासक को संसार का रेतस् वीर्य (तेज शक्ति) प्रदान करते हुए सन्मार्ग बताते हैं। देवों का सोम रूप सुसंस्कृत प्रिय पेय है। वह उपासक को भी प्राप्त होता है।।2।।

जो तेजस्वी (ब्रह्म) ज्ञानी अपने एवं नेत्र से बद्ध स्थिति में रहकर प्राणी को अनुकम्पा की दृष्टि से देखते हैं, उनको जगत् रचियता, प्रजा में रमने वाला एवं प्रकाशमय देव सर्वप्रथम मुक्त करता है।।3।। विश्व के विविध रूपवाले पशु वास्तव में एक रूपवाले के समान ही हैं। उनको भी प्राणियों के साथ रहनेवाला प्राणों का प्राणदेव मुक्त करता है।।4।। ज्ञानीजन सम्पूर्ण शरीर में संचार करनेवाले प्राण को वश में रखते हैं। फलस्वरूप उनका शरीर सुदृढ़ होता है। वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं और प्रकाशमय स्थान प्राप्त करते हैं।।5।।

पशुपित सूक्तानुसार प्राण समस्त द्विपाद—चतुष्पादों का संचालक है। प्राण की स्वाधीनता होने पर शरीर की शोभा एवं पुष्टि में वृद्धि होती है। सूर्यादि देवों की तेज शक्ति प्राप्त करने का साधन प्राण को वश में करना है। इसके लिये दिव्य सुसंस्कार अन्न ही भोजन योग्य है। जगत् की विविधता में एक शक्ति की अभिन्न एकता अनुभव करने से मुक्ति मिलती है। लोकोद्धार, लोकोपकार, लोकसंग्रह, लोककल्याण आदि एवं स्वयं का आत्मसमर्पण मुक्तिदाता है।। अथर्ववेद 2.34.1—5।।



अथर्ववेदीय रुद्र सूक्त : पँचम् रुद्र यम : महाकाल स्वरूप

काण्ड ६, सूक्त ९३, ऋचा १–३।।ऋषि–शन्तातिः।।देवता–रुद्र।। यमो मृत्युरघमारो निर्ऋथो बभ्रुः शर्वोऽस्ता नीलशिखण्डः। देवजनाः सेनयोत्त स्थिवांसस्ते अस्माकं परिवृंजन्तु वीरान्।।।।। मनसा होमैर्हरसा घृतेन शर्वायास्त्र उत राज्ञे भवाय। नमस्ते भ्यो नमः एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदघविषा नयन्तु।।2।। त्रायध्वं नो अघविषाभ्यो वधाद् विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः। अग्निषोमा वरुणः पूतदक्षा वातापर्जन्ययोः सुमतौ स्याम।।3।। अथर्ववेद के दुर्लभ रुद्र सूक्तों में से एक षष्ठ काण्ड का तिरयानवेवाँ सूक्त है। इसमें तीन ऋचाएँ मात्र हैं। इसमें "रुद्र यम" अर्थात महाकाल रूप में हैं। विराट् स्वरूप रुद्र को नीलशिखण्ड—अर्थात् नील आकाश ही केश स्वरूप कहा गया है। इसमें भव—सर्वपालक, सर्व उत्पादक एवं शर्व सृष्टि संहारक शब्दों का उल्लेख है। साथ ही विश्वेदेव, अग्नि, पवित्र जलवाला वरुण, पवित्र सोम, पर्जन्य एवं रुद्र पुत्र मरुत् देवों से प्रार्थना की गई है। इसमें रुद्र आदि से रक्षा की अनुकम्पा चाही है।

हे नील आकाशवत केशवाले विराट् रुद्र! आप ही मृत्यु नियामक, मारक, पापियों को नष्ट करनेवाले, पीड़क, सर्व पोषक, सर्वसंहारक, लक्ष्यभेदी अस्त्र छोड़नेवाले, समूचे दिव्यजन एवं सेना के साथ आक्रमण करनेवाले हो। कृपा कर हमारे वीरों की रक्षा करें।।1।। हम समस्त विध्वंस के अस्त्र छोड़नेवाले और कल्याण, अभ्योदय के राजा (रुद्र) के लिये नमन करते हैं। हम आपके लिये घृत से होम करते हैं। यज्ञ में वसुधारा प्रवाहित करते हैं। आप सदैव पूजा उपासना अर्चना के योग्य हैं। आपका मन, कर्म, वचन और दान से सत्कार किया जावे। हमसे पापी सबसे दूर रहें।।2।।

समस्त दिव्य एवं सर्वज्ञ, मृत्यु तक कार्य करनेवाले वीर और अग्नि, सोम, देव सम्राट वरुण आदि हमारी रक्षा करें। वायु एवं पर्जन्य की सुमित में हम हमेशा रहें। अर्थात् हम देवों की उत्तम मित में रहकर उत्तम कार्य करें।|3||अथर्ववेद 6.93.1—3||



### अथर्ववेदीय रुद्र : षष्ठम् ज्येष्ठ ब्रह्म रहस्यम्

यजुर्वेद के सुविख्यात "शतरुद्रिय सूक्त में ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ" शब्द अध्यात्मिक रहस्यपूर्ण हैं। यजुर्वेद (वाजसनेयी माध्यन्दिन शुक्ल) के सोलहवें अध्याय के छियासठ मन्त्रों में बत्तीसवाँ मन्त्र—ऋचा "नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च....." है। शुक्ल यजुर्वेद की काठक संहिता, सप्तदश स्थानक, अनुवाक चौदह में प्रथम मन्त्र है: "नमो ज्येष्ठाय चकनिष्ठायच।।" शुक्ल यजुर्वेद के शतरुद्रिय सूक्त का ज्येष्ठ शब्द रुद्र परमेष्ठी को सम्बोधन के लिये

प्रयोग किया गया है। यह पूनः उल्लेख कर कर रहे हैं कि रुद्र ने ऋग्वेद में केशी के साथ विषपान किया, त्रिपुर विध्वंस किया एवं पातकी प्रजापति का वध किया। रुद्र ही अग्निस्वरूप, वायुस्वरूप, वरुणस्वरूप, सूर्यस्वरूप, आकाशवत, पृथिवीरूपा आदि है। रुद्र पशुपति, वृक्षाधिपति, तीनों लोकों के पिता-त्र्यम्बक, मरुत्गण के पिता, प्रजापित के पिता, अश्वनौ के पिता आदि हैं। रुद्र सभी प्रकार के धन-भौतिक, दैविक, अध्यात्मिक प्रदाता हैं। रुद्र जगत के रचयिता, पालक एवं संहारक हैं। मृत्यू एवं जीवन सर्वव्याप्त रुद्र के अधीन है। "रुद्र ही सत्य एवं ऋत हैं।" वैदिक ऋचाओं के अनुसार परमव्योम संरचना से पहिले रुद्र विद्यमान रहे। आदिगुरु वागीश रुद्र ब्रह्मज्ञान के प्रथम प्रवक्ता हैं। उनके विराट स्वरूप में तीनों लोक समाये हैं। इसप्रकार स्वयं प्रकाशी, देवों के शास्ता रुद्र परमेष्ठी अथवा श्रेष्ठतम ब्रह्म अर्थात देवों में ज्येष्ठ ब्रह्म हैं। "अथर्ववेद के दशम काण्ड के अष्टम सुक्त में ज्येष्ठ ब्रह्म के रहस्य को अनावृत किया गया है।" इसमें ज्येष्ठ ब्रह्म की स्तुति बहुत ही अद्भुत है। सुक्त में "ज्येष्ठ" शब्द का प्रयोग चार ऋचाओं में किया गया है। साथ ही "ज्येष्ठ ब्रह्म" कहा है। अथर्ववेद के सुक्त के ऋषि कृत्स, देवता या विषम आत्मा एवं ४४ मन्त्र-ऋचाएँ हैं।

> यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति। स्व1र्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।।1।। स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः। स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणन्निमिषच्य यत्।।२।। तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन् न्यान्या अर्कमभितोऽविशन्त। बृहन् ह तस्यौ रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश।।3।। द्रादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत। तत्राहतास्त्रीणि शतानि शंकवः षष्टिश्च स्वीला अविचाचलाये।।४।। इदं सवितर्वि जानीहि षड्यमा एक एकजः। तस्मिन् हापित्वमिच्छन्ते य एषामेकं एकजः।।5।। आविः सन्निहितं गुहा जरन्नाम महत्पदम्। तत्रेदं सर्वमापितमेजत्प्राणत्प्रतिष्ठितम्।।६।। एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा। अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्ध क्व 1 तब्दभूव।।७।। एंचवाही वहत्यग्रमेषां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति। आयतमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयोऽवरं दवीयः।।८।। तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तिस्मन् यशो निहितं विश्वरूपम्।

तदासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवः।।९।। या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चाद्या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः। यया यज्ञः प्राड्. तायते तां त्वा पृच्छामि कतमा सर्चाम्।।10।। यदेजति पतित यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणान्निमिषच्च यदभ्वत। तद्वाधार पृथिवीं विश्वरूपं तत्संभूय भवत्येकमेव।।11।। अनन्तं विततं पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा समन्ते। ते नाकपालश्चरति विचिन्वन्विद्वान्भृतमृत भव्यमस्य।।12।। प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरदृश्यमानो बहुधा वि जायते। अर्धेन विश्वं भूवनं जजान यदस्यार्ध कतमः स केत्।।13।। ऊर्ध्व भरन्तमुदकं कुम्भेनेवोदहार्य म्। पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः।।14।। दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेन हीयते। महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रभृतो भरन्ति।।15।। यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति। तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तद् नात्येति किं चन।।16।। ये अर्वाड. मध्य उत वा पुराणं वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति। आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं त्रिवृतं च हंसम।।17।। सहस्राव्हयं वियतावस्य पक्षौ हरेईंसरय पततः स्वर्गम्। स देवान्त्सर्वानुरस्युपदद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा।।18।। सत्येनोर्ध्वस्पति ब्रह्मणाऽर्वाड्. वि पश्यति। प्राणेन तिर्यंड्. प्राणित यस्मिन् ज्येष्ठमधि श्रितम्।।19।। यो वै तै विद्यादरणी याभ्यां निर्मथ्यते वस्। स विद्वान ज्येष्ठं मन्येत स विद्यादब्राह्मणं महत्।।20।। अपादग्रे समभवत् सो अग्रे स्व1राभरत्। चतुष्पाद भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम्।।21।। भोग्यो भवदथो अन्नमदब्दह्। यो देवमुत्तरावन्तमुपासातै सनातनम्।।22।। सनातनमेनमाह्रुताद्य स्यात्पूनर्णवः। अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः।।23।। शतं सहस्रमयूतं न्य र्बुदमसंख्येयं स्वमस्मिन्निविष्टम्। तदस्य न्धघ्नन्त्यमिपश्यत एव तस्मादेवो रोचत एष एतत्। |24। | बालादेकमणीयस्कमुतैकं नैव दृश्यते।

ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया। 125। 1 इयं कल्याण्य 1 जरा मर्त्यस्मामृता गृहे। यस्मै कृता शये स यश्चकार जजार सः।।26।। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कूमार उत वा कुमारी। त्वं जीर्णो दण्डेन वंचिस त्वं आतो भवसि विश्वतोमुखः।।27।। उतैषां पितोत वा पुत्र एषामृतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः। एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्त।।28।। पूर्णात्पूर्णमुदचति पूर्ण पूर्णेन सिच्यते। उतो तदद्य विद्याम यतस्तत्परिपिच्यते।।29।। एषा सनत्नी सनमेव जातैषा पुराणी सर्व बभूव। मही देव्यु १ षसो विभाती सैकेनैकेन मिषता वि चष्टे । । ३० । । अविर्वे नाम देवतर्तेनास्ते परीवृता। तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिंता हरितस्रजः।।31।। अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति। दैवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति।।32।। अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्। वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्ब्राह्मणं महत्। । 33।। यत्र देवाय मनुष्या श्चारा नाभाविव श्रिताः। अपां त्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम्।।३४।। येभिर्वात इषितः प्रवाति ये ददन्ते पंच दिशः सधीचीः। य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नैतारः कतमे त आसन्।।35।। इमामेषां पृथिवीं बस्त एकोऽन्तरिक्षं पर्येको बभूव। दिवमेषां ददते यो विधर्ता विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येके।।36।। यो विद्यात्सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः।।37।। सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद्ब्राह्मणं महत्।।38।। यदन्तरा द्यावापृथिवी अग्निरैत्प्रदहन्विश्वदाव्यः। यत्रातिष्ठन्नेकपत्नीः परस्तात्क्वे वासीन्मातरिश्वा तदानीम् । । ३९ । । अपस्वा सीन्मातरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः सलिलान्यासन्। बृहन्ह तस्थौ रजसो विमानः पवमानो हरित आ विवेश।।40।। उत्तरेणेव गायत्रीममृतेऽधि वि चक्रमे। साम्ना ये साम संविदुरजस्तद्ददृशे क। |41। | निवेशनः संगमनो वसूनां देव इव सविता सत्यधर्मा। इन्द्रो न तस्थौ समरे धनानाम्।।42।।

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम्। तिस्मन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः।।४३।। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्वनोनः। तमेव विद्वान्न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्।।४४।।

जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमानकाल का, सब पर अधिष्ठाता होकर रहता है। जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है। उस श्रेष्ठ ब्रह्म रुद्र के लिये नमस्कार है। यह उल्लेखनीय है कि परमेष्ठी रुद्र स्वयं प्रकाशी हैं। रुद्र सूर्यमण्डल के मध्य स्थित हैं। उनका प्रकाश ही सूर्य में है। त्र्यम्बक रुद्र तीनों लोकों के पिता हैं। रुद्र सृष्टि—स्थिति—संहार के नियामक हैं। मृत्यु एवं जीवन के स्वामी रुद्र कालातीत हैं। अर्थात् काल के अधिष्ठाता हैं। इस प्रकार रुद्र ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्म हैं, उन्हें कोटि—कोटि नमन करते हैं।।।।

द्युलोक एवं पृथिवी सर्वाधार परमेष्ठी पर ठहरे हुए हैं। यह प्राण धारण करता है और सर्वद्रष्टा है। यह सभी आत्मा से युक्त विश्वाधार अथवा स्कम्भ में है। |2||तीन प्रकार की प्रजाएँ अतिक्रमण को प्राप्त होती हैं। सत्वगुणी प्रजा सूर्य को प्राप्त होती है। दूसरी, रजोगुणी, रजोलोक को मापती रहती है। तीसरी, तमोगुणी, हरण करनेवाली हरिद्वर्ण को प्रविष्ट होती है। |3||

बारह प्रधियाँ हैं, एक चक्र है। तीन नाभियाँ हैं। उसे कौन भला जानता है? उस चक्र में तीन सौ साठ आरे अथवा खूँटिया हैं। उसमें उतने ही स्वील लगाये हैं। यह हिलनेवाला नहीं है। "इस ऋचा में एक वर्ष में बारह माह, तीन मुख्य ऋतु एवं तीन सौ साठ दिन का रेखांकन किया गया है। दूसरे शब्दों में वेदकाल में वर्ष, वर्ष के दिन, माह एवं ऋतु चक्र का सूक्ष्मतम ज्ञान मन्त्रद्रष्टा ऋषियों को रहा"।।4।।

हे सविता देवता! आप यह जान लें कि यहाँ छह जोड़े हैं और एक अकेला है। जो इनमें अकेला एक है, उसमें निश्चय से अन्य अपना सम्बन्ध जोड़ने की इच्छा करते हैं।।5।। (यह अकेला ज्येष्ठ ब्रह्म है।) गुहा में संचार करनेवाला सुप्रसिद्ध स्थान है। वह प्रकट होने वाला भी संनिध है। उस प्रख्यात गुहा में कँपानेवाला, प्राणवाला, समर्पित एवं प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के अनुसार परमेष्ठी रुद्र गुहावासी हैं। वैदिक ऋचाओं में रुद्र प्राण है। त्र्यम्बक तीनों लोकों को कँपायमान करनेवाला है।।6।।

ऋचा में कहा है कि उपरोक्त एक चक्र में एक मध्यनाभि है। यह सहस्रों आरों से युक्त है और उनसे चक्र आगे—पीछे होता है। इस एक चक्र के आधे भाग में समस्त भुवन अवस्थित हैं। "शेष आधा भाग अज्ञात है"।।7।।इनमें से जो पाँचों से उठायी जानेवाली है, वह अन्त तक पहुँचती है (सम्भवतः पँच भूत)। उसमें जो अश्व जोते हैं, वे सही प्रकार से उठा रहे हैं। यह रहस्य है कि इनका चलना दिखायी नहीं देता है, परन्तु चलता है। "यह भी पहेली है कि बहुत दूर का बहुत ही समीप है और जो समीप है, वह अति दूर है"।।।।

तिरछे मुखवाला और ऊपर पृष्ठभागवाला एक पात्र है। उसमें नाना रूपवाला यश रखा है। वहाँ सप्त—सप्त ऋषि आसीन हैं। वे इस महानुभाव के संरक्षक हैं।।9।। मैं उस विषय में आपसे पूछता हूँ। वह ऋचाओं में कौनसी ऋचा है — जो आगे एवं पीछे जुड़ी रहती है, जो चारों ओर सब प्रकार से सम्बद्ध है, जिससे यज्ञ पूर्व की ओर फैलाया जाता है।।10।।

वह विश्वरूपी सत्त्व इस पृथिवी को धारण करता है। वह सब मिलकर एक होता है। वह काँपता है, गिरता है और स्थिर रहता है। प्राण धारण करनेवाला, प्राणरहित एवं निमेषोन्मेष करता है। वह (सृष्टि यज्ञ का) होता है।।11।। इस ऋचा की शैली बहुत उलटबांसी है। अनन्त चारों ओर फैला है। अनन्त एवं अन्तवाला दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। वह भूतकाल, भविष्यकाल एवं वर्तमानकालीन समस्त पदार्थ मात्र के सम्बन्ध विवेक के पश्चात सबको जानकर सुखपालक चलता है। परमेष्ठी त्रिकालज्ञ, अनन्त विराट एवं सूक्ष्म होकर सुखपालक है।।12।।

प्राण प्रजापित अदृश्य होकर गर्भ के अन्दर संचार करता है। वह अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है (स्मरण रहे कि प्राण ही रुद्र है।)। यह पुनः कहा है कि परमब्रह्म आधे भाग से समस्त भुवनों को उत्पन्न करता है। यह प्रश्न किया गया है कि उसके दूसरे आधे भाग की निशानी क्या है?।।13।।

सभी नेत्रों से देखते हैं, परन्तु मन की आँखों से नहीं देखते हैं।।14।। परमब्रह्म—परमेष्ठी—परमात्मा पूर्ण होने पर भी दूर रहता है और न्यून—सूक्ष्म से सूक्ष्म होने पर भी दूर रहता है। वह सृष्टि में सर्वोच्च पूज्य देव है। उसके लिये राष्ट्रभृत बलिदान करते हैं। भृत का अर्थ धारण करनेवाला, पोषण करनेवाला आदि है।।15।।

"श्रेष्ठ ब्रह्म का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है।" ऋचा में ज्येष्ठ (श्रेष्ठ) शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रेष्ठ ब्रह्म को सूर्य के उदय एवं सूर्य के अस्त के स्थान का ज्ञान है अर्थात् सर्वज्ञ है।।16।। पुरातन ब्रह्मज्ञानियों—वेदवेत्ताओं की सर्वत्र प्रशंसा होती है। ब्रह्मज्ञानी गण आदित्य की प्रशंसा करते है। इसके अलावा जातवेदा अग्नि और त्रिवृत हंस—परमेष्ठी की प्रशंसा करते हैं।।17।।

इस हंस के स्वर्ग को जाते हुए इसके दोनों पक्ष सहस्र अथवा अनन्त दिनों तक फैले रहते हैं। हंस समस्त देवों को अपने वक्षस्थल पर लेकर स्वरचित सभी भुवनों को देखता हुआ जाता है।।18।। (परमेष्ठी) सत्य के साथ ऊपर तपता है। ज्ञान से नीचे दृष्टिपात करता है। प्राण से तिरछा प्राण लेता है। जिसमें ज्येष्ठ—श्रेष्ठ ब्रह्म रहता है।।19।। जो दोनों अरणियों को जानता है, जिससे वसु निर्माण किया जाता है। वह ब्रह्मज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्म का ज्ञाता है। वह ही महान् ब्रह्म को जानता है।।20।।

प्रारम्भ में पादरहित आत्मा एक ही रहा। आत्मा प्रारम्भ में स्वात्मानंद भरता रहा। प्रकारान्तर में चार पादवाला भोग्य होकर सब भोजन प्राप्त करने लगा। |21| | वह भोग्य हुआ और बहुत अन्न खाने लगा। सनातन एवं श्रेष्ठ देव की उपासना करता है। |22| | इसे सनातन कहते हैं। वह आज ही फिर नया होता है। इससे परस्पर रूप के अहोरात्र—दिन एवं रात्री होते हैं। |23|

इसमें एक दो नहीं, सैकड़ा, सहस्र, दश सहस्र, लाख अथवा असंख्य स्वत्व हैं। इसके देखते ही वह सत्व आघात करता है। इससे यह देव इसको प्रकाशित करता है। 124। । यह एक केश से भी अति सूक्ष्म है। यह दूर से अदृश्य प्रतीत होता है। उससे जो दोनों को आलिंगन करनेवाला देवता है; वह हमें प्रिय है। 125। ।

यह कल्याण करनेवाला अक्षय है। यह मरने वाले के घर में अमर है। जिसके लिये की जाती है, वह लेटता है। जो करता है, वह वृद्ध होता है। 126।। मन्त्रदृष्टा ऋषि कहता है कि हे श्रेष्ठ ब्रह्म! आप ही पुरुष हैं एवं आप ही स्त्री हैं। आप कुमार एवं कुमारी हैं। आप ही वृद्ध होकर दण्ड के साथ चलते हैं। आप प्रगट होकर सभी ओर मुखवाले होते हैं। इसका आशय यह है कि परमेष्ठी ही प्राणिमात्र में है। 127।।

ऋचा में रहस्यात्मक अध्यात्मिक भाषा में कहा गया है कि परमब्रह्म (ज्येष्ठ) और देवता अथवा पिता एवं पुत्र एक ही परमेष्ठी के मन में प्रविष्ट होते हैं। पहिले जो हुआ है, वही गर्भ में आता है। स्मरण रहे कि ऋग्वेद की ऋचा में कहा है कि सबसे पहिले अदिति प्रगट हुई। अदिति से प्रजापित हुए। दूसरी पंक्ति में कहा गया कि अदिति प्रजापित की दुहिता है। इसका आशय है कि एक ही ब्रह्म विभिन्न रूपों में है। 128।। मन्त्रदृष्टा कुत्स महर्षि ने कहा है कि पूर्ण से पूर्ण होता है। पूर्ण से ही पूर्ण के द्वारा सींचा जाता है। वर्तमान में आज हम जानें, कि वह जहाँ से सींचा जाता है। उपनिषद् में पूर्ण से ही पूर्ण के रहस्य की सविस्तार व्याख्या मिलती है। 129।।

यह सनत्नी शक्ति है। यह शाश्वत सनातन काल से विद्यमान है। यही पूर्वकालीन अथवा आदिकालीन शक्ति सर्वस्व है। यही बृहद् देवी उषाओं को प्रकाशित करती है। यह अद्भुत शक्ति अकेले प्राणी के साथ दीखती है। 30।। रक्षणकर्त्री नामक एक देवता है। रक्षणकर्त्री सत्य के घेरे में है। उसके रूप से ये समस्त वृक्ष एवं पत्ते हरे हैं। यजुर्वेद के शतरुद्रिय सूक्त में इस ऋचा के रहस्य को उजागर किया गया है। "वृक्षाणां पतये नमः।।" "नमो हिर केशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः।।" "नमो वृक्षभ्यो हिरकेशभ्यः।।" रुद्र वृक्ष वनस्पति के अधिपति हैं। रुद्र के केश हरे अथवा हिरत पत्ते हैं। रुद्र सत्य के पालक एवं स्वयं प्रकाशवान् हैं।।31।।

(ब्रह्म रुद्र) समीप होने पर भी नहीं दीखता है (प्राणस्वरूप रुद्र शरीरस्थ होकर भी अदृश्य है।)। वह समीप होने पर भी नहीं छोड़ता है। प्राणरूपी रुद्र शरीर के अन्दर है एवं उससे ही जीवन है। प्राण रुद्र का गमन मृत्यु है। इस देव का काव्य अतुल्य है। यह (प्राण रुद्र) कभी नहीं मरता है और वृद्ध या जीर्ण भी नहीं होता है। रुद्र नित्य युवाँ है।। प्राण भी चिर युवाँ है।।32।।

(अनादि रुद्र) देव से पूर्व कोई नहीं रहा। उससे ही प्रेरित ये वाचाएँ (वेद का सूत्र—सूक्त—ऋचाएँ) हैं। वह वाणियाँ यथायोग्य वर्णन करती हैं। ब्रह्मज्ञ कहते हैं कि ये उच्चारण करती हुई, वेदब्रह्म पाठ करती हुई ज्येष्ठ ब्रह्म—परमेष्ठी तक पहुँचती हैं। ऋग्वेद में रहस्योद्घाटन किया गया है कि वैदिक ऋचाएँ परमव्योम स्थित हैं। प्रकारान्तर में स्फोटवाद में अक्षरब्रह्म—शब्दब्रह्म का सिद्धान्त प्रस्तुत हुआ।।33।।

देव एवं मानव नाभि में एवं लगने के समान जहाँ आश्रित हुए हैं, उस आप्—तत्त्व के पुष्प से हम पूछते हैं कि जहाँ वह माया से आच्छादित होकर रहता है?।|34, 35|| जिनसे प्रेरित होकर वायु प्रवाहित होती है। वह मिला—जुला पाँचों धारण करता है। ये देव आत्म सर्वस्व—त्याग आत्म समर्पण—आहुति को अधिक मानते हैं। वे जलों के नेता कौनसे हैं?।|36||

इनमें से एक इस पृथिवी पर रहता है। दूसरा, अन्तरिक्ष में व्यापता है। इनमें धारक ही द्युलोक को धारण करता है और सभी दिशाओं की रक्षा करता है। यजुर्वेद के शतरुद्रिय सूक्त में कहा है: "य एतावन्तश्च भूयांसश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे।।63।।"रुद्र समस्त दिशाओं में अवस्थित है। रुद्र ही अन्तरिक्ष है। वह ही द्युलोक को—ब्रह्माण्डों को धारण करता है।" अथर्ववेद में सप्तरुद्र और शतपथ ब्राह्मण में अष्टरुद्र का वर्णन मिलता है। प्रकारान्तर में

अष्ट दिशाओं में रुद्र की परिकल्पना आगम में प्रचलित हुई।।37।। अर्थात् ब्रह्म कालातीत है।

यह समस्त प्रजा जिसमें ओतप्रोत (पिरोयी) है। इस फैले सूत्र का ज्ञाता ही सूत्र के सूत्र का रहस्य जानता है। वह ब्रह्मज्ञ ही महान ब्रह्म को जानता है (रुद्र का मायिक रूप एवं विराट् सूत्रात्मक देह)।।38।। द्युलोक एवं पृथिवी लोक के मध्य विश्व को संचालित करनेवाला अग्नि है। जहाँ दूर तक एक कटिसूत्र सहधर्मिणी—भार्या रहती है (आगम में अग्नि की पत्नी स्वाहा है।) (वैश्वानर परमात्मा स्वरूप है।)। उस स्थिति में वायु कहाँ रहा? पँच महाभूतों में सर्वप्रथम परमव्योम हुआ, व्योम से वायु, वायु से तेज (अग्नि), तेज से आपः (जल) और आपः से पृथिवी हुई।।39।।

इस ऋचा में कहा है कि वायु जलों में प्रविष्ट रहा। समूचे देव ब्रह्माण्डीय दिव्य जलों में प्रविष्ट थे (यह सृष्टि रचना का वर्णन प्रतीत होता है।)। मन्त्रद्रष्टा ऋषि जलमयी भुवनसंस्था का वर्णन कर रहा है। वेद की वायु देवता की ऋचाओं में स्पष्ट किया है कि द्युलोक से वायु सूर्य किरणों के साथ भूलोक पर आता है। प्रस्तुत ऋचा के अनुसार वायु सूर्यिकरण के साथ रहा। उस समय बृहद् रज (रेणु, सूर्य किरण से फैले कण, क्रियाशील कारण, द्रव्य के घटक गूण, सूक्ष्मतम कण) का विशेष प्रभाव रहा।।40।।

उच्चतर रूप से अमृत में सस्वर उच्चरित सूक्त शब्दब्रह्म को विशेष रीति से प्राप्त करते हैं। भरत के अनुसार साम पाप को छिन्न करता रहता है। साम का अर्थ शान्ति अथवा मंगल स्थापित करनेवाला गान है। "स्यित पापं नामु।।" जो साम से साम जानते हैं, वह अजन्मा ने कहाँ देखा?।।41।। आदिसूर्य सिवता सत्यधर्म से युक्त है। गायत्री छन्द का मन्त्र सिवता देवता का है। "लोक प्रचलन में सिवता देवता के मन्त्र को गायत्री मन्त्र कहा जाता है।" सिवता से ही सूर्य प्रगट हुआ। सिवता सभी प्रकार के धनों—भौतिक, दैविक, अध्यात्मिक देनेवाला है। यह निवास का हेतु है। सिवता धनों के संग्राम में इन्द्र अथवा परमब्रह्म के समान स्थिर रहता है।।42।।

नव द्वार वाला पुण्डरीक—कमल सत्त्व—रजस्—तमस् तीन तत्त्वों— गुणों के घेरे में है। इस पुण्डरीक के मध्य आत्मावाला देव प्रमुख है। इस तत्त्वज्ञान को केवल मात्र ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। |43||

यह देव निष्काम, धीर, स्वयंभू, रस से संतुष्ट, अमर आदि है। यह कहीं से भी न्यून नहीं है। इस सूक्त की अन्तिम ऋचा में मन्त्रद्रष्टा ऋषि परमेष्ठी के निराकार, निर्विकार, निष्काम, निर्गुण, अनादि, निरंजन, निश्चल, मृत्यु— जन्म चक्र निर्माता, सर्वव्याप्त, अव्यक्त आदि स्वरूप का वर्णन कर रहा

है। परमेष्ठी सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं व्यापक से व्यापकतम अर्थात् विराट् है। परमेष्ठी सृष्टि रचियता, पोषक एवं संहारक है। परमेष्ठी तत्त्व का ज्ञाता ब्रह्मविद मृत्यु—जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है (ब्रह्मविद जीवन—मरण से निर्भय होता है।)। क्योंकि ब्रह्मविद इस गूढ़तम रहस्य का साक्षात्कार कर चुका है कि वही (परमेष्ठी) धीर, अमर, नित्य युवा आत्मा है। प्रत्येक आत्मा महान परमेष्ठी—परमात्मा का अंश है। आत्मज्ञान कैवल्य (परमात्मा के साथ आत्मा की तद्गपता) प्राप्ति है। 144। अथववेवद 10.8.1—44। 15



### अथर्ववेदीय रुद्र : सप्तम् रुद्र एवं सर्प

। काण्ड ६, सूक्त ५६, ऋचा २,३ । ऋषि—शन्तातिः । देवता—रुद्रः । । नमोऽस्त्वसिताय नमस्तिरश्चिराजये । स्वजाय बभ्रवे नमो नमो देवजनेभ्यः । ।२ । । सं ते हन्मि दता दतः समु ते हन्वा हनू । । सं ते जिव्हाया जिव्हां सम्वास्नाह आस्यम । ।४ । ।

अथर्ववेद का यह सूक्त मृत्युकारक विषधारी सर्प से रक्षा का है। इसकी प्रथम ऋचा का विषय (देवता) विश्वेदेवा एवं द्वितीय, तृतीय ऋचा का रुद्र है। कालरूपी काले विषधारी सर्प को नमस्कार हो। तिरछी रेखाओंवाले सर्प को नमन करते हैं। भूरे रंगवाले और देह पर कुण्डली मारनेवाले सर्पों के लिये नमस्कार है। साथ ही समस्त दिव्यजनों को प्रणाम करते हैं। अर्थात् आलय का सुप्रबन्धन हो, जिससे सर्पदंश अथवा विष से कदापि मृत्यु नहीं हो।।2।।

हे सपी! हम आपके विष छोड़नेवाले दांतों को तोड़ते हैं (इन विषवाले दांतों के उखड़ते ही सर्प शक्तिहीन हो जाता है। प्राचीन काल से सर्प विषहीन करने की विधियाँ प्रचलन में रही। वर्तमान में सपेरे निर्विष सर्प टोकरी में रखते हैं। सर्प विष से अनेक जीवन रक्षक ओषधियाँ निर्माण की जाती हैं।)। हम सर्प की जिव्हा एवं मुख फाड़ते हैं। ऋचा का एक आशय यह है

कि सर्प को मारना अनुचित नहीं है।रुद्र देवता की दोनों ऋचाओं का अध्यात्मिक भाव दुर्बोध है।। अथर्ववेद 6.56.2, 3।।ऊँ।।



### अथर्ववेदीय रुद्र सूक्त : अष्टम् शुभ मार्ग

।।काण्ड ६, सूक्त 55, ऋचा 1–3।।ऋषि–ब्रह्मा।।देवता–1 विश्वेदेवा, 2, 3 रुद्र।। ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति। तेषामज्यानि यतमो वहाति तस्मै मा देवाः परि धत्तेह सर्वे।।।। ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद् वर्षाः स्विते नो दधात। आ नो गोषु भजता प्रजायां निवात इद वः शरणे स्याम।।2।। इदावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः। तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामांप भद्रे सौमनसे स्याम।।3।।

"संवत्सरों के पाँच नाम—संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर एवं इद्वत्सर" हैं। ये क्रमशः प्रभव से लेकर हर एक पँचयुगी है। वेद काल के पश्चात चतुर्युगों के नाम इनके अनुसरण में — कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलि हैं।

शुभ मार्गों में सर्वश्रेष्ठ को सज्जनों के व्यवहार में चलना चाहिये। मन्त्रद्रष्टा ऋषि ब्रह्मा ने कहा कि स्वयं का आचरण उत्तम रहने पर सभी ऋतुओं (परिस्थितियों) से लाभ होता है। यदि स्वयं के भीतर दोष हुआ तो हानि होती है। प्रत्येक को उत्तमाचरण करना चाहिये, जिससे सज्जन प्रसन्न हों। स्वयं के लिये पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न करना चाहिये। अर्थात् हर व्यक्ति आत्मनिर्भर स्वावलम्बी हो।

देवों के आने—जाने के अनेक मार्ग हैं। देव द्युलोक एवं भूलोक के मध्य विचरण करते रहते हैं। उनमें से समृद्धि (अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक) लाने का मार्ग भी है। हे समस्त देवों! आप हमें उस समृद्धि मार्ग के लिये धारण करो। इसका यह भी आशय है कि उत्तम ब्रह्मविदों—सज्जनों—विद्वानों— महाज्ञानियों के व्यवहार (आचरण) के अनेक मार्ग हैं। उनमें जो (आचरण) मार्ग निर्दोष—सर्वश्रेष्ठ हो, उस पर चलना चाहिये।।।।

हमें समस्त ऋतु—वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त एवं शिशिर उत्तम अवस्था में धारण करे। हमारा ज्ञान, इन्द्रिय शक्तियाँ, गो एवं प्रजाएँ सुख का भागी हो। आपके साथ हम निश्चय से वात आदि के उपद्रव रहित रहें। हमें ऐसा आचरण करना चाहिये, कि जिससे छहों ऋतुओं (प्रत्येक परिस्थिति) में उत्तम सुख लाभ हो। अथवा ऋतु अनुकूल आचरण करना हितकारी है। इससे हमारे पशुधन एवं जनधन का हित साधन हो। हमारे आवास में कोई दोष नहीं हो।।2।।

इदातत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय, संवत्सर आदि के लिये भरपूर अन्न उत्पन्न करो। हम हमेशा यज्ञकर्ताओं की उत्तम बुद्धि और कल्याण में एवं उत्तम मन में रहें। अर्थात् हर वर्ष उत्तम अन्न पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करें। जिन्होंने अपना जीवन सत्कार्य समर्पित—यज्ञमय—सर्वस्य त्यागमय बनाया है, उनके उत्तम शुभ संस्कारयुक्त मन एवं बुद्धि में रहना सार्थक है। ब्रह्मविदों की संमति हमारे विषय में उत्तम रहे। स्वयं का आचरण ब्रह्मविदों के नियमों, व्रतों के अनुसार रहे। सारसंक्षेप में रुद्र विषयक ऋचाओं में ब्रह्मा ऋषि ने सत्संग—सदाचरण—सद्मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। ईसा पूर्व आचार्य शंकर—श्रीमद्आदिशंकराचार्य ने बहुचर्चित चर्पटमंजरी में सत्संग से जीवनमुक्ति का सिंहनाद किया।।3।। अथर्ववेद 6.55.1—3।।ऊँ।।



### अथर्ववेदीय रुद्र : नवम् रुद्र:, दिश:

।।काण्ड 3, सूक्त 26, ऋचा 1—6।।ऋषि—अथर्वा।।देवता—रुद्रः, दिशः।। ये उऽस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अग्निरिषवः। ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा।।1।। ये उऽस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्य विष्यवो नाम देवास्तेषां वः काम इषवः। ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा।।2।। ये उऽस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवास्तेषां व आप इषवः। ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा।।3।। ये उऽस्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषां वो वात इषवः। ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा।।4।। ये उऽस्यां स्थ ध्रुवायां दिशि निलम्पा नाम देवास्तेषां व ओषधीरिषवः। ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा।।5।। ये उऽस्यां स्थोधर्वायां दिश्यवस्तवन्तो नाम देवास्तेषांवो बृहस्पतिरिषवः। ये उऽस्यां स्थोधर्वायां दिश्यवस्तवन्तो नाम देवास्तेषांवो बृहस्पतिरिषवः।

### ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा।।६।। वैदिक दिशाओं का तत्त्व

वैदिक दिशाओं के नाम वर्तमान प्रचलित (संस्कृत, हिन्दी) नामों से बहुत ही अलग हैं। वैदिक ऋचाएँ दिव्य दृष्टि से जगत् के पदार्थों को देखने का गुण वैदिक धर्मियों में उत्पन्न कर रही हैं। वेद परमात्मा रचित दिव्य काव्य है। उसका अर्थ समझने एवं ज्ञानरस के आनन्द के लिये मन्त्रद्रष्टा ऋषि के मानस में अथवा विशेष उच्च कोटि का हृदय चाहिये।

इस विशेष ज्ञान अर्थात् वेद का अपनी योग्यता, मेधा, क्षमता, ज्ञान अवस्था, अन्तःकरण जागरण आदि के अनुसार लाभ उठा सकते हैं। असाधारण काव्य दृष्टि से वेद के दिव्य काव्य का आशय समझा जा सकता है। इसमें मूलभूत समस्या मन्त्रद्रष्टा वैदिक ऋषि के मानस में पहुँचना, असाधारण काव्य दृष्टि, आत्मज्ञान आदि है। अतः यह आमजन के लिये साध्य नहीं है। वैदिक व्याख्याकार परमऋषि रावण, आचार्य टी.वी. कपाली शास्त्री, आचार्य एच.डी. वेलणकर, आचार्य श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, आचार्य भगवदत्त आदि के अधिकांश ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं। सुविज्ञ चेतन दृष्टि से वेद को देखते हैं। यह उल्लेखनीय है कि आत्मा की शक्ति का विकास शरीर के प्रत्येक में भाग होता है और उसका स्पष्ट आमास भी दिखाई देता है।

पूर्व दिशा विभूति : प्राची दिक् : रुद्र वाचक सूर्य

इस सूक्त में "प्राची दिक्" मूलतः "पूर्व दिशा" की विभूति है। "प्राची" (प्र + अंच्)। "प्र" का तात्पर्य प्रकर्ष, सन्मुख, आधिक्य, आगे है। "अंच्" का अर्थ पूजन, गित, सत्कार, पूजा करना, जाना, चलना, वृद्धि एवं हलचल करना है। प्राची का अर्थ—वृद्धि, उन्नित करना, अग्रभाग में जाना, उदय प्राप्ति, अभ्युदय संपादन, ऊपर चढ़ना, प्रगित का साधन करना आदि है। "दिक्" का अर्थ — दिशा, सीध, आज्ञा, लक्ष्य, सरल मार्ग, सीधा रास्ता, तरफ आदि है।

इस प्रकार प्राची दिक् का आशय—अभ्योदय प्राप्ति मार्ग; उच्चगित का सीधा पथ; सत्कार एवं पूजा का पथ; उन्नित की गतिविधि; आगे बढ़ने की दिशा; उदय पथ आदि है। इन अर्थों से स्पष्ट है कि वेद में पूर्व दिशा का नाम प्राची दिक् क्यों रखा गया। यह उल्लेखनीय है कि सूर्योदय उन्नित—अभ्योदय का सूचक है। सूर्य के सर्व प्रकाशक प्रकाश का श्रीगणेश पूर्व दिशा से होता है। यह दिशा तेजोरूप सूर्य के जन्म अथवा प्रगट होने की है। पूर्व दिशा से उदित सूर्य की असंख्य रिमयाँ समूचे विश्व में नव ऊर्जा, चैतन्यता, नवजीवन, ज्ञानादि का संचार करती हैं। सत्त्वगुणी प्रकाश के चमकने

से तमोगुणी अन्धकार (अज्ञान) का नाश होता है। नवोदित सूर्य का दृश्य मनोरम, रमणीय, तेजोत्पादक, चैतन्यकर्ता, स्फुरण देनेवाला, असंख्य शुभ गुणों से युक्त एवं आनन्दित करनेवाला होता है। सूर्य चेतन परमब्रह्म है। परमब्रह्म अर्थात् परमेष्ठी का महातेज पुँज सूर्य में है। सूर्य प्राणों का प्राण है। पृथिवी पर जीवन सूर्य से है। प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी है। सूर्यमण्डल के मध्य रुद्र अवस्थित है। रुद्रस्वरूप सूर्य को गगन लिंग भी कहा गया है।

सूर्य के तेजिस्वता की पूर्व दिशा जगत् के प्रत्येक प्राणी में तेज फूंककर अभ्युदय का मार्ग बता रही है। सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है। सूर्य पुनः पुरुषार्थ कर उदित होता है। मानवीय देह में सूर्य, चन्द्र आदि सभी देवता सत्य रूप में अवस्थित हैं। प्राची दिक् सन्देश दे रही है कि सभी को स्वयं के स्वालंबन एवं पुरुषार्थ से मनवांछित अभ्युदय करने का परिपूर्ण अधिकार है। योग वासिष्ठ में परमऋषि वासिष्ठ ने कहा है: "प्रत्येक व्यक्ति अपना मनचाहा भाग्य—प्रारब्ध लिख सकता है, शुभ कर्मों से।" वेद का योग वासिष्ठ विस्तारभर है।

शान्ति की दिशा-पश्चिम प्रतीची : वरुण देव

वैदिक देवों के सम्राट वरुण देवता की दिशा है। वरुण देवता ब्रह्माण्डीय दिव्य एवं भौतिक जल के भी अधिपति हैं। वरुण देव सत्य के पालक एवं सदैव पाश लेकर भ्रमण करते हैं। वेदानुसार वरुण के घेरे में ही सूर्य परिभ्रमण करता है। प्रतिदिन सायंकाल सूर्य सम्राट वरुण को दिनभर की रपट पेश करता है। सतयुग की राजा हरिश्चन्द्र कथा वैदिक कथा का नवरूप है। वरुण के गुप्तचर जगत् में सर्वत्र व्याप्त हैं। जगत् में अन्न, वनस्पति, जीवन जलाधिपति वरुण के जल पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में जल ही जीवन है। अतः "पश्चिम दिशा जगत् के प्राणियों की शान्ति, अभ्योदय की दिशा" है।

पश्चिम दिशा की विभूति—मानवीय देह में गुह्य भाग, दिन में सायंकाल एवं आयु में तरुण्यावस्था है। पश्चिम दिशा की विभूति—युगों में द्वापर युग, सुषुप्ति अवस्था, पुरुषार्थों में काम (संकल्प), गृहस्थाश्रम, श्रावण माह, वर्षा ऋतु एवं भाद्रपद में पर्जन्यकाल है। पश्चिम दिशा को "प्रतीची" (प्रति + अंच्) कहा गया है। "प्रतीची का अर्थ—विश्राम की तैयारी, निवृत्त होना, अंतर्मुख होना, पीछे हटना आदि है।" सूर्य देवता सायंकाल में विश्रान्ति को पधारते हैं। वह रात्री के साथ संलग्न होता है। यही कारण है कि रात्री को रमण करनेवाली को "रमयित्री" कहा गया है। प्राणीमात्र रात्री को शांति पाता है। सूर्य दिनभर तपने के कारण तपस्वी है, ब्रह्मचारी है। रात्री में रममाण करने से गृहस्थी है। "पश्चिम स्व—रूप प्राप्ति अर्थात् मृत्यु दिक् भी है।"

#### उदीची उत्तर दिशा : आत्माधिपति

"उदीची" (उत् + अंच्) उच्च गित की दिशा है। उदीची अर्थात् उत्तर से "उच्चता" का भाव व्यक्त होता है। मानवीय देह में बायीं बगल उत्तर दिशा है। इसमें हृदय अवस्थित है। इसका "अधिपित आत्मा" है। वेदानुसार हृदय में अंगुष्ठ मात्र पुरुष (ब्रह्मांश) रहता है। उपनिषद् के अनुसार इसका "स्वजः" (स्व—ज)शब्द स्वत्व से उत्पन्न होनेवाली शक्ति का बोधक है। यहाँ आत्म की स्वकीय शक्ति से रक्षण होता है। आत्म की निज शक्ति का व्यापक प्रभाव है।

उच्च होने की भावना ही उत्तर अर्थात् उच्चतर दिशा है। वेद में पँचजन का उल्लेख मिलता है। समूचा जगत् पँचजन का है। भौतिक जगत् में "पुरुष का अर्थ पुरि—वस, पुर—वस, पुर—उष अर्थात् पुरी—नगर में रहनेवाला नागरिक है। शरीर भी एक पुर है, उसमें रहनेवाली आत्मा है, वह भी पुरुष है।" उत्तर दिशा धनोत्पादक, शरद ऋतु, आश्विन कार्तिक माह, उच्चतर होने की भावना, कौशल आदि की सूचक है।

#### दक्षिण : दक्षता की दिशा

दक्षिणा दिशा अर्थात् दक्षिण दिक् "दक्षता" का वाचक है। इसके अधिपति वैदिक सेनानी इन्द्र देव हैं। यह शत्रुनिवारक स्वामी है। पंक्ति में चलनेवाला संरक्षक एवं महाशक्तिवान्, हलचल उत्पन्न करनेवाला है। दक्षिणा दिशा उन्नति की साधक है। दक्षिण का कर्म—पर्यावर्तः, साधन— नक्षमाणः, साधक—यमः संविदानः, एवं क्रिया—नियच्छात् है। वैसे दक्षिण शब्द का अर्थ दक्ष, योग्य, प्रबुद्ध, सीधा सच्चा आदि है। दक्षिण दिशा का आशय सीधा मार्ग, सच्चा मार्ग, दक्ष मार्ग आदि है। वेद का स्पष्ट उपदेश है कि उन्नति के लिये सीधा—सच्चा मार्ग श्रेष्ठ है। संविदान ज्ञान सूचक है। यम—नियमों का सूचक है।

### ध्रवा दिक् : स्थिरता

ध्रुवा दिक्—िस्थिरता, दृढ़ता, निश्चितता, उन्नित साधक, समस्त कल्याण (शिवा), सर्विहितकारी, स्वतन्त्रता के देव, अविनाश के देवता, इन्द्रिय संरक्षण, संयम आदि का सूचक है। वेदानुसार वैदिक ध्रुवा दिक् अधिपित विष्णु है। विष्णु सर्वव्यापकता का सूचक है। यह उल्लेखनीय है कि स्थिरता का मार्ग श्रेष्ठ है। स्थिरता की मूलभूत शर्त स्वतन्त्रता है।

### इषु अथवा इषवः : अध्यात्मिक रहस्य

वेद में दिशाओं के ''देवों इषवः'' का अर्थ एक अध्यात्मिक रहस्य है। यद्यपि वेद व्याख्याकारों ने इषवः का तात्पर्य शस्त्र, बाण आदि भी माना है। इषु:—इष्—गतौ धातु से बना शब्द है। इस शब्द में मुख्य गति, हलचल भाव है। इसका अर्थ—"वक्तृत्व करना, घोषणा करना, उन्नित करना एवं हलचल करना" है। इस धात्वर्थ का भाव इषवः में है। आचार्य श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने इषवः का यही भावार्थ माना है। शब्द कल्पद्रुम इषवः को बाण कहता है। अधिकांश वैदिक भाष्यकार इषवः की समुचित व्याख्या नहीं कर पाये हैं। अतः वैदिक शोधक ही इषवः शब्द की व्याख्या करें। "इषवः का अर्थ तेजोमय देव शक्ति अधिपति भी कहा गया है।" यह अधिक उपयुक्त लगता है।

#### छह दिशा: उन्नति का तत्त्व

अथर्वा ऋषि ने छह दिशाओं के द्वारा मानवीय उन्नति, अभ्योदय के छह केन्द्र वर्णित किये हैं : 1. प्राची—पूर्व दिशा उदयप्राप्ति; 2. दक्षिणा—दक्षिण दिशा दक्षता; 3. प्रतीची—पश्चिम दिशा शान्ति की; 4. उदीची—उत्तर दिशा उच्चतर क्रम; 5. ध्रुवा—स्थिरता की दिशा और 6. ऊर्ध्व—आत्मिक अध्यात्मिक उन्नति की दिशा।

वेद की कुछ ऋचाओं में पाँच दिशाओं का उल्लेख मिलता है। (उनमें ध्रुवा दिशा को सम्मलित नहीं किया गया है।)। ब्रह्मजिज्ञासु, अध्यात्मविद, उपासक, वेदविद आदि इन छह दिशाओं में होनेवाली नैसर्गिक घटनाक्रम पर विचार करें। यहाँ परमेष्ठी का सीधा स्पष्ट उपदेश है कि हम जड़ भाव त्यागें और विचार स्थिर कर परमात्मीय चैतन्यता से ओतप्रोत सृष्टि को देखें। उन्नति के पाँच अथवा छह केन्द्रों के सम्बन्ध में वैदिकोपदेश को ग्रहण करें। परिणामतः निश्चित मार्गों का ज्ञान होगा।

#### वैदिक दिशः, देवः एवं इषवः

यह पुनः लिख रहे हैं कि वैदिक दिशा की तरह उनके देवों के नाम भी विचित्र हैं। इस पहेली को उनके इषवः के नाम ओर गहराते हैं। यह स्मरण रहे कि वैदिक अध्येताओं ने "इषवः शब्द का अर्थ—बाण, शस्त्र, तेजोमय दिव्य शक्ति एवं अधिपति किया है।" यह अवश्य है कि अधिपति देवता तेजोमय दिव्य शक्ति सम्पन्न ही होता है।

प्राची दिशा के देवाः हेतय एवं इषवः अग्नि है। दक्षिणा दिशा के देवाः अविष्यवः और अधिपति काम है। प्रतीची दिशा के देवाः वैराजाः एवं अधिपति आपः (वरुण) है। उदीची दिशा के देवाः प्राविध्यन्तः और इषवः वातः (वायु देव) है। ध्रुवा दिशा के देवाः निर्लिपाः और अधिपति ओषधीः है। ऊर्ध्वा दिशा के देवाः अपस्वन्तः एवं अधिपति बृहस्पति है। यह स्मरण रहे कि "यजुर्वेद (10. 10—14) में पाँच दिशाएँ—प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची एवं ध्रुवा ऊर्ध्वा का उल्लेख है।""यजुर्वेद के सूक्त के अनुसार प्राची दिशा का द्रविणं—ब्रह्म अर्थात्

ज्ञान है। दक्षिण दिशा का धन शौर्य—क्षत्र है। प्रतीची दिशा का धन पुरुषार्थ करने की शक्ति—विट् है। उदीची दिशा का धन—परिणाम, फल है। ध्रुवा एवं ऊर्ध्वा दिशा का धन—वर्चः अथवा शक्ति, वर्चस्व, बल है। यजुर्वेद में इन दिशाओं की ऋतुएँ क्रमशः प्राची की वसन्त, दक्षिणा की ग्रीष्म, प्रतीची की वर्षा, उदीची की शरद् और ध्रुवां ऊर्ध्वा की हेमन्त एवं शिशिर वर्णित हैं।"

सूक्त भावार्थ : आप पूर्व दिशा में वज्र (हेतयः) नामवाले देव हो। आपका अधिपति अग्नि है। आप हमें उपदेश करो और सुखी करो। हम आपके लिये नमन करते हैं। हम आपके लिये अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं। 11। दिक्षण दिशा में अविष्यव रक्षा की इच्छा करनेवाले देव हो। आपका अधिपति काम (यहाँ काम का अर्थ संकल्प) है। आप हमें उपदेश करो एवं सुखी करो। आपको हम प्रणाम करते हैं। आपके लिये हमारा नमन एवं समर्पण है। 2।।

उत्तर (उदीची) दिशा उच्चतर क्रम की है। आपके देव प्राविध्यन्तः वेध करनेवाले हैं। आपका अधिपति वायु देव है। आप सभी हमें उपदेश प्रदान करें एवं सुखी करें। हे शान्ति की पश्चिम (प्रतीची) दिशा! आपके विराज नाम देव एवं अधिपति आपः (वरुण) है। आप हमें सदोपदेश दें एवं सुखी करें। आपके लिये हमारा नमन एवं समर्पण होवे। 13, 4।।

धुवा दिशा के निर्लिपा नामक देव और अधिपित ओषध है। परमेष्ठी रुद्र वृक्षाधिपित एवं ओषधिपित हैं। वेद में ध्रुवा व्यापक विष्णु की भी दिशा है। आप हमें उपदेश करो एवं सुखी करो। आपको हमारा नमन हो एवं समर्पण होवे।।5।। ऊर्ध्व दिशा के देव अवस्वन्त या रक्षक हैं और अधिपित बृहस्पित हैं। आप हमें ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें और सुखी करें। आपके लिये हमारा नमन एवं समर्पण होवे।।6।। इस प्रकार अथवंवेद में छह दिशाएँ, दिशाओं के देव, दिशाधिपित का सत्कार और उन्हें सर्वस्व समर्पण का मूल मन्त्र दिया है। साथ ही उनकी भौतिक, दैविक एवं अध्यात्मिक शक्ति से परिचय करवाया है।।अथवंवेद 3.26.1—6।।ऊँ।।



### अथर्ववेदीय रुद्र : दशम् भव, शर्व, ईशान से रक्षा : षष्ठमूर्त्ति रुद्र!

वैदिक दिशा, दिशाधिपति अथर्ववेद 15.5.1–21

तस्मै प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद् भवमिष्वासमनुष्ठातारमकूर्वन्।। भव एनमिष्वासः प्राच्य दिशो अन्तर्देशादनृष्ठातानुं तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः।।2।। नास्य पशून समानान हिनस्ति य एवं वेद।।3।। तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छर्वमिष्वासमनुष्ठातारमकूर्वन्।।४।। शर्व एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशादनृष्ठातान् तिष्ठति नैन शर्वो न भवो नेशान:। नास्य पशून् समानान् हिनस्ति य एवं वेद।।5।। तस्मै प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात् पशुपतिमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्।।६।। पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु रमकुर्वन्। नैनं शर्वो न भवो नेशानः।।७।। तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादुग्रं देवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्। नास्य पशून् समानान् हिनस्ति य एवं वेद।।।।।। उग्र एनं देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारकुर्वन् तिष्ठति नैनं शर्वीन भवो नेशान: 119 11 नास्य पशून् समानान् हिनस्ति य एवं वेद।।9।। तस्मै ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशाद् रुद्रमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्।।१०।। रुद्र एनमिष्वासो ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशादनृष्ठातान् तिष्ठति नैनं शर्वा न भवो नेशानः। नास्य पशून् समानन् हिनस्ति य एवं वेद ।।11।। तस्मा ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशान्महादेवमिष्वासमनुष्ठतारमकूर्वन्।।12।। महादेव एनमिष्वास ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं शर्वा न भवो नेशानः। नास्य पशून् समानन् हिनस्ति य एवं वेद ।।13।। तस्मै सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशानमिष्वास मनुष्ठातारमकुर्वन्।।१४।। ईशान एनमिष्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योऽनुष्ठातान् तिष्ठति

नैनं शर्वो न भवो नेशानः।।15।। नास्य पशून् समानान् हिनस्ति य एवं वेद।।16।।

इस सुक्त में प्राच्याः दिशः, प्रतीच्याः दिशः, उदीच्याः दिशः, ध्रुवायाः दिशः, ऊर्ध्वायाः दिशः एवं दक्षिणायाः दिशः (पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, ध्रवा दिशा, ऊर्ध्व दिशा एवं दक्षिण दिशा) यानी छह दिशाओं और उनके अनुष्ठाता का विशेष ज्ञान दिया गया है। इन दिशाओं के अनुष्ठाता क्रमशः -"पूर्व दिशा का भव, दक्षिण दिशा का शर्व, पश्चिम दिशा का पशुपति, उत्तर दिशा का उग्र, ध्रुव दिशा का रुद्र और ऊर्ध्व दिशा का महादेव है।" ये "षष्ठमृत्तिं रुद्र-भव, शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र एवं महादेव हैं।" इससे पूर्व वेद में सप्तमूर्ति रुद्र का वर्णन आया है। प्रकारान्तर में "शतपथ ब्राह्मण (6.1.3.10) में अष्टमूर्त्ति रुद्र प्रगट होते हैं।" श्रृति–निगम से "आगम की महायात्रा में पूराण में अष्टमूर्ति शिव का सिद्धान्त आया।" यह वेद का विस्तार मात्र है। आगम में दिशाओं के रुद्र अधिष्ठाताओं को "लोकपाल" कहा गया। वेद के अनुसार ''दिशाओं के अनुष्ठाता के ब्रह्मज्ञान होने पर शर्व, ईशान और भव घात, हिंसा नहीं करते हैं" (ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में रुद्र के नाम भव-सर्वपालक, शर्व-प्रलयकर्ता, ईशान-सभी का ईश कहे गये हैं।)। वेद के दूसरे सुक्तों के अनुसरण में मात्र छह दिशाओं का वर्णन है। इन दिशाओं के नाम भी दूसरे सूक्तों की तरह वर्तमान प्रचलित (दिशाओं के) नामों से पृथक हैं।

सूक्त भावार्थः उसके लिये "पूर्व दिशा" के अन्तर्देश से धनुर्धारी (दिव्यास्त्र लिये देव सेनानी) "भव" को अनुष्ठाता बनाया।।।। जो इस ज्ञान को जानता है, उसका धनुर्धारी भव प्राची दिशा के अनुष्ठाता होकर रहता है। इसका शर्व, भव एवं ईशान घात नहीं करता है। साथ ही इसके स्वजन—परिजन एवं पशुओं की हिंसा भी नहीं करता है।।2, 3।।

"शर्व" को "दक्षिण दिशा" के अन्तर्देश का अनुष्ठाता बनाया है, जो इस अध्यात्म के रहस्य को जानता है, उसका महातेजोमय रुद्र का घोर रूप शर्व दक्षिण दिशा के अन्तर्देश से अनुष्ठाता होकर रहता है। इसका घातपात भर्व, शर्व एवं ईशान नहीं करता है और स्वजन, परिजन एवं पशुओं की हिंसा भी नहीं करता है।।4. 5।।

"पशुपति" को "पश्चिम दिशा" के अन्तर्देश से धनुर्धर अनुष्ठाता बनाया है। जो यह ज्ञान जानता है, उसका पशुपति (ऋग्वेद, यजुर्वेद में रुद्र का विशेषण) पश्चिम दिशा से अनुष्ठाता होकर रहता है। इसका घातपात भव, शर्व एवं ईशान नहीं करते हैं। इसके बन्धु बान्धव एवं पशुओं की भी हिंसा नहीं करते हैं। 16. 7. 811

"उत्तर दिशा" के अन्तर्देश से "उग्र देव" को धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया है। इस तथ्य के ज्ञान जाननेवाले का धनुर्धारी उग्रदेव उत्तर दिशा के अन्तर्देश से अनुष्ठाता होकर रहता है। इसका और इसके बन्धुओं एवं पशुओं का भव, शर्व, ईशान घातपात नहीं करता है।।10, 11, 12।।

"धुव्र" दिशा के अन्तर्देश से "महादेव" धनुर्धारी अनुष्ठाता है। इस ज्ञान से, उसका रुद्रदेव ध्रुव दिशा के अन्तर्देश से अनुष्ठाता होकर रहता है। उसकी, उसके बान्धवों एवं पशुओं की भव, शर्व, ईशान हिंसा नहीं करते, घातपात नहीं करते हैं।।13, 14, 15।।

"ऊर्ध्व" दिशा के अन्तर्देश से "महादेव" (महान् देव) धनुर्धारी" अनुष्ठाता है। इस ज्ञान से, उसका महादेव धनुर्धारी ध्रुव दिशा के अन्तर्देश से अनुष्ठाता होकर रहता है। उसकी, उसके बन्धु—बान्धवों एवं पशुओं की भव, शर्व, ईशान हिंसा नहीं करते, घातपात नहीं करते हैं।।16, 17, 18।।

उसके लिये समस्त अन्तर्देशों में "ईशान" को धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया है। उसका धनुर्धारी ईशान "समस्त दिशाओं" के अन्तर्देशों से अनुष्ठाता होकर रहता है। इसका और इसके बान्धवों एवं पशुओं का ईशान नाश नहीं करते, हिंसा नहीं करते हैं।।19, 20, 21।।अथर्ववेद 15.5.1—21।।



### ऋग्वेदीय-अथर्ववेदीय रुद्र : मृत्यु

ऋग्वेद—यजुर्वेद—सामवेद—अथर्ववेद की ऋचाओं में "परमेष्ठी रुद्र मृत्यु कारक" भी हैं। अधिकांश वैदिक ऋचाओं में रुद्र से मृत्यु से मुक्ति देने, दीर्घ आयुष्य आदि की प्रार्थना मिलती है। यह पुनरुक्ति कर रहे हैं कि रुद्र का घोरस्वरूप प्रलयंकर अथवा मृत्युवाचक है। वहीं अघोर रुद्र मंगलमय, शुभ, कल्याणप्रद है। ऋग्वेद (7.59.12) में त्र्यम्बक रुद्र का मृत्यु विमोचनी ऋचा है: "त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारिकमिव बन्धनामृत्योर्मुक्षीय मामृतात।।" "प्राणि प्रजा मात्र के पालन कर्त्ता, उत्पत्ति कर्त्ता, संहार कर्त्ता, स्थूलतम कार्य, सूक्ष्म—स्थूल अप्रगट अवस्था ही माया है। इस त्रिविध माया को धारण करनेवाला नित्य तरुण ज्ञानस्वरूप है। उनका स्वामी त्र्यम्बक रुद्र है। त्र्यम्बक का अर्थ तीनों लोकों का पिता है। उस सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सर्वव्याप्त रुद्र का हम यजन करते हैं। आप तीनों लोकों (अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक)(त्रयी तत्त्व—सत्व, रजस, तमस)(द्युलोक, अन्तरिक्ष, पृथिवी)(देव, असुर, मनुष्य)को पुष्ट करते हैं। आपका यश त्रिलोकी में सुगन्ध की तरह व्याप्त है। जैसे पका हुआ फल वृक्ष—लता के बन्धन से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार रुद्र आपका घोरस्वरूप हमें जन्म—मृत्यु बन्धन से मुक्ति करावे। हम आपके जीवन रूप अघोर अमृत से कभी पृथक् नहीं होवें।"

ऋग्वेद के दशम मण्डल के अठारहवें सूक्त की चार ऋचाओं का विषय "मृत्यु" है। इसके अलावा अथर्ववेद के चार सूक्तों (6.13.1—3; 4.35. 1—7; 7.102.1; 6.63.2, 3) की ऋचाओं का देवता—विषय मृत्यु है। अथर्ववेद में रुद्र व्याघ्र रूप में (4.3.1—7) हैं।

### ऋग्वेदीय मृत्यु सूक्त

। । मण्डल—10, सूक्त—18, ऋचा—1—4। । ऋषि—संकुसुको यामायनः। । देवता— मृत्युः परं मृत्यो अनु पेरिह पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्। चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा रीरिषो मोत वीरान्। । । । मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः। आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भक्त यिज्ञयासः। । 2। । इमे जीवः वि मृतैराववृत्रन्नभूद्भद्रा देवहूतिर्नो अद्य। प्रांचो अगाम नृतये हसाय द्राधीय आयुः प्रतरं दधानाः। । 3। । इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्। शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तर्मृत्युं दधता पर्वतेन। । 4। ।

हे मृत्यु! आप सबसे भिन्न मार्ग से जाने का अनुग्रह करें। अथवा हमें छोड़कर दूसरे मार्ग से प्रस्थान करो। जो मार्ग देवयान से अलग है, उस मार्ग से आप जायें। हे अनन्त नेत्रवाले एवं सब कुछ सुननेवाले परमेष्ठी! आपसे सिवनय कहता हूँ; आप हमारे स्वजन—परिजन एवं वीरों को मृत्यु का निवाला नहीं बनायें।।1।।

जो मृत्यु के कारण मार्ग को छोड़कर जाते हैं, वे दीर्घ एवं उत्तम आयुष्य धारण करनेवाले होते हैं। अर्थात् "मृत्यु के कारण—मार्ग का ज्ञानकर निवारण ही दीर्घायु का मूलमन्त्र है।" यज्ञशील यजमानों! आप प्रजा एवं धन से युक्त होकर शुद्ध एवं पवित्र बनकर रहो।।2।।

ये जीवित मनुष्य मृत्यु बन्धन से घिरकर नहीं रहें। आज हमारा पितृमेध यज्ञ (माता, पिता, पितामह, माता—पितातुल्य वरिष्ठजन आदि सेवा) चल रहा है। यह पितृमेध कल्याणकर हो। अनन्तर हम उत्तम दीर्घायुष्य प्राप्त कर, नृत्य–हास्य आदि आनन्द के लिये पूर्व दिशा की ओर आगे के मार्ग पर प्रस्थान करें।|3||

हम जीवनधारी मनुष्यों की रक्षा के लिये परिधि खींचते हैं। इनमें से कोई भी उस मृत्यु के मार्ग से नहीं जावे। ये शतायु हों। इसलिये हम पर्वत से मृत्यु को धकेल कर दूर भगाते हैं।।4।।ऋग्वेद 10.18.1–4।।



### अथर्ववेदीय मृत्यु सूक्त

। काण्ड ६, सूक्त १३, ऋचा १–३।।ऋषि—अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः)।।देवताः मृत्यु।।
नमो देववधेभ्यो नमो रावधेभ्यः।
अथो ये विश्यानां वधास्तेभ्यो मृत्यो नमोऽस्तु ते।।१।।
नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः।
सुमत्यै मृत्यो ते नमो दुर्मत्यै त इदं नमः।।2।।
नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः।
नमस्ते मृत्यां मृत्येगो ब्राह्मणेभ्य इदं नमः।।3।।

अथर्ववेदीय मन्त्रद्रष्टा स्वस्त्ययनकाम ऋषि ने सूक्त में मृत्यु के अनेक प्रकार — "देववध, राजवध, विश्यानां वध" कहे हैं। "देववध" अर्थात् देव द्वारा होनेवाला वध अथवा मृत्यु है। रुद्र, अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य आदि और ब्रह्मविद देव हैं। इनके कारण होनेवाली मृत्यु देववध श्रेणी में आती है। भौतिक रूप से अग्नि प्रकोप, वायु विकृति, सूर्य के उत्ताप, जल प्रलय, असाध्य व्याधि और ब्रह्मविदादि के कारण मृत्यु होती है। "राजवध" का आशय राजपुरुषों के व्यवहार से एवं सुरक्षा सेवा में होनेवाली मृत्यु है। "विश्यानां वध" का तात्पर्य वाणिज्य—व्यापार, धनार्जन कारणों से होनेवाली मृत्यु है। इन कारणों से होनेवाली मृत्यु के सुधार के भी उपाय हैं।

"मृत्यु कारण निवारण के उपाय—अधिवाकः एवं सुमितः हैं।" इनमें "अधिवाकः का अर्थ अनुकूल वचन बोलना; और सुमितः का तात्पर्य उत्तम बुद्धि" है। इसके ठीक "परावाकः, दुर्मितः" आदि है। परवाक का अर्थ प्रतिकूल वचन एवं दुर्मितः का दुष्टबुद्धि है। प्रतिकूल वचन से निराशा, मनोवषाद, नकारात्मक विचार, भयाक्रान्तता आदि उत्पन्न होती है। फलस्वरूप मृत्यु का ग्रास बनते हैं। दुर्मित से भी मृत्यु होती है।

यातना देनेवाली व्याधि मृत्यु कारक है। इसे "यातुधानः" कहा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि गलत ओषधि उपाय भी मृत्यु का कारण बनता है। यह "भेषजं" कहा गया है। ज्ञानियों एवं ब्रह्मविदों को मृत्यु के इन कारणों पर मनन कर दीर्घजीवी बनने का उपाय करना चाहिए।

ब्रह्मज्ञान के शास्त्रों को नमस्कार है। सुरक्षा क्षात्रकर्म के शास्त्रों को और वाणिज्य व्यापार करने के शास्त्रों को भी नमस्कार है। हे मृत्यु! आपको प्रणाम करता हूँ।।1।। आपको आशीर्वाद के लिये नमस्कार है। आपके प्रतिकूल वचन के लिये नमन है। आपकी उत्तम एवं दुष्टमित को भी यह नमस्कार है।।2।।

आपकी यातना देनेवाली व्याधियों एवं ओषध उपायों को नमन करते हैं। हे मृत्यो! आपके मूलभूत कारणों को और ज्ञानियों को भी हमारा प्रणाम है।।अथर्ववेद 6.13.1—13।।ऊँ।।



### अथर्ववेदीय अतिमृत्यु सूक्त ज्ञान से मृत्यु के पार

। काण्ड 4, सूक्त 35, ऋचा 1—7। ऋषि—प्रजापितः। दिवता—अतिमृत्युः।। यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापितस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत्। यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषात्तेनौदनेनाित तरािण मृत्युम्।।।।। येनातरन्भूतकृतोऽित मृत्युं यमन्विवन्ढन्तपसा श्रमेण। यं पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्वं तेनौदनेनाित तरािण मृत्युम्।।2।। यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजसं यो अन्तरिक्षमापृणाद्रसेन। यो अस्तभ्नािद्वयभूध्वां महिम्ना तेनौदनेनाित तरािण मृत्युम्।।3।। यस्मान्मासा निर्मितािस्त्रंशदराः संवत्सरो यस्मान्निर्मितो द्वादशारः। अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनौदनेनाित तरािण मृत्युम्।।4।। यः प्राणदः प्राणदवान्बभूव यस्मै घृतवन्तः क्षरन्ति। ज्योतिष्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौदनेनाित तरािण मृत्युम्।।5।। यस्मात्पक्वादमृतं संबभूव यो गायत्र्या अधिपतिर्बभूव। यस्मिन्वेदा निहिता विश्व रूपास्तेनौदनेनाित तरािण मृत्युम्।।6।। अव बाधे द्विषन्तं देवपीयुं सपत्ना ये मेऽप ते भवन्त्।

### ब्रह्मौदनं विश्वाजिंत पचानि शृण्वन्तु मे श्रद्दधानस्य देवाः।।७।। ज्ञानस्वरूपान्न—ब्रह्मौदन

"ब्रह्म शब्द" इस सूक्त में "ज्ञान वाचक" है (सामान्य रूप से ब्रह्म का अर्थ—परमेष्ठी, परमेश्वर, आत्मा, ज्ञान है।)। "ओदन" का तात्पर्य "अन्न" है। सूक्त की अन्तिम ऋचा में प्रयोग "ब्रह्मीदन शब्द का अर्थ ज्ञान रूप अन्न" है। यह स्मरण रहे कि इन्द्रियों का अन्न उनके विषय हैं। मन का अन्न मन्तव्य मनन है। "बुद्धि एवं मस्तिष्क का अन्न ज्ञान है।" आत्म ज्ञान स्वरूप है, सिच्चिदानन्द स्वरूप है। चित् ज्ञान वाचक है। यह निष्कर्ष है कि आत्मा का स्वभाव, गुण ज्ञान है। ज्ञान से ही बुद्धि विवेक पुष्ट होती है।

अध्यात्मिक रूप से आत्मा का प्रकाश ही ज्ञान रूप है। स्वाभाविक रूप से ज्ञान सदैव आत्मा के साथ रहता है। इस पृष्ठभूमि में सूक्त में सिंहगर्जना की है कि हम "आत्मशक्ति से मृत्यु को पार" करते हैं। आत्मा ही पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक का धारक है। यहाँ "परमेष्ठी ही परम आत्मा" है। परमेष्ठी ने त्रिलोकी को धारण किया है। अथवा "ज्ञान स्वरूप आत्मा ने तीनों लोकों को धारण किया" हुआ है। प्रजापति ऋषि ने रहस्योद्घाटन किया है कि आत्मा में अमृतमय रस भरा हुआ है। उसको प्राप्त कर अमर बनना है। अर्थात् आत्मज्ञान ही मोक्षकारक है।

### परिपक्व आत्मा से अमृत

यह स्पष्ट है कि परमात्मा सर्वाधिक परिपक्व, पूर्ण से पूर्ण, अमृतमय रस युक्त आदि है। उस अमृत की प्राप्ति अमरता है। सूक्त में "वाग्देवी के अधिपति के लिये गाय—त्री शब्द प्रयुक्त किया गया है।"वहीं "वागीश रुद्र" हैं। उनके अधीन ही वाक् है। उनमें वेद अवस्थित हैं।

#### आत्मोद्धारक तप

अमृत की प्राप्ति तपक (तप) आचरण और परिश्रम से ही साध्य है। तप से ही आत्मोद्धार किया जाता है। तप के आचरण से शोधन कर जीवन सफल बना सकते हैं और मृत्यु को तर सकते हैं।

### आत्मशुद्धि उपाय

आत्मशुद्धि के लिये — 1. जगत् विजय के लिये ब्रह्मज्ञानान्न पकाना एवं सेवन करना, 2. सत्य पर अटूट श्रद्धा रखना, 3. देव निन्दकों—ब्रह्मज्ञान विरोधियों—सनातन ज्ञान के प्रतिकूलों से दूर रहना, 4. और प्रतिस्पर्धा—प्रतिस्पर्धियों को दूर करना आदि उपाय हैं। मन में काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ आदि भावों—आन्तरिक शत्रुओं को दूर करना आवश्यक है। मन—हृदय में हमेशा विधायकी—सकारात्मक—रचनात्मक—तेजोमय—ओजोमय

विचार, चिन्तन एवं भावना होनी चाहिये। सदैव सात्त्विक अन्न ही ग्रहण करना चाहिये। हमेशा (जीवनभर) ज्ञान पिपाशा होनी चाहिये।

इस सूक्त का देवता — "विषय अतिमृत्यु" है। सूक्त में रुद्र प्रजापित स्वरूप हैं। जिसने सम्पूर्ण सत्य और अटल नियमों का सर्व प्रथम प्रवर्तन किया, उस रुद्र स्वरूप प्रजापित ने विशेष महत्त्व प्राप्ति के लिये यह ज्ञानरूपान्न तैयार किया। यह समस्त लोकों का विशेष रीति से पालन—पोषण—धारण करता है। इससे किसी का नाश नहीं होता है। हम इस ब्रह्मज्ञान से मृत्यु से तरते हैं।।1।।

इस ज्ञान से भूतों को उत्पन्न करनेवाले मृत्यु के पार हो गये। इस ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति तप एवं परिश्रम से होती है। इसे पहिले ब्रह्म ने महत्त्व प्राप्ति के लिये परिपक्व किया। उसी ज्ञान से हम भी मृत्यु को दूर करते हैं।।2।। जिसने पृथिवी को धारण किया, द्युलोक को स्थिर किया और अन्तरिक्ष को ब्रह्माण्डीय दिव्य जल से भर दिया, उस ब्रह्मौदन से मृत्यु को दूर करते हैं।।3।। उसने तीस दिवसवाले माह और बारह माहवाला वर्ष बनाया। उसका आदि अन्त प्रतिक्षण गमन करनेवाले दिन—रात भी पता नहीं लगा सके। स्मरण रहे कि रुद्र संवत्सर है और अनादि है। रुद्र आदिभूत एवं आदितत्त्व है। हम उस ब्रह्मज्ञान रूपी अन्न से मृत्यु के पार जाते हैं।।4।।

ब्रह्म स्वयं जीवनशक्ति देनेवाला है। वह जीवन देनेवालों का भी स्वामी है। उसकी तृप्ति के लिये सम्पूर्ण रसामृत प्रवाहित हुए हैं। जिसके अनन्त कोटि सूर्य समान तेज से समस्त दिशाएँ तेजोमय हो चुकी हैं। उस ब्रह्मज्ञान—आत्मज्ञान—सृष्टिज्ञान स्वरूप अन्न से मृत्यू को दूर करते हैं।।5।।

परिपक्व आत्मा से अमृत उत्पन्न हुआ। परमेष्ठी परमात्मा ही अमृत रचियता है। वह वाणी का अधिपित वागीश (रुद्र) है। वाक् में वेद (विशेष ब्रह्म ज्ञान) रूपी आत्मज्ञान अर्थात् ब्रह्मज्ञान रखा है। उसी ज्ञानान्न से मृत्यु को दूर करते हैं। हि।। हम देवत्व नष्ट करनेवालों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। हम अनावश्यक प्रतिस्पर्धी गणों को दूर करते हैं। हम विश्वविजयवाला ज्ञानान्न परिपक्व करते हैं। हम श्रद्धा, आस्था, शुभ संकल्प में विश्वास रखते हैं। अतः हमारा कथन समस्त ज्ञानीजन सुनें। ।4।।अथवीवेद 4.35.1—4।।



## अथर्ववेदीय रुद्र सूक्त : निर्ऋति यम : बंधन मुक्ति

।।काण्ड—6, सूक्त—63, ऋचा—2, 3।।ऋषि—द्रव्हणः।।देवता—निर्ऋति, यम।
नमोऽस्तु ते निर्ऋते तिग्मतेजोऽयस्मयान् वि चृता बन्धपाशान्।
यमो मह्यं पुनिरत्त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे।।2।।
अयस्मये द्रुपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभिये सहस्रम्।
यमेन त्वं पितृभिः संविदानं उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्।।3।।
इस सूक्त में परातंत्र्य—बंधन में रहने के दुष्पिरणामों को चिन्हित किया है। "अयस्मस्यः पाशाः।।""अयस्मये द्रुपदे बेधिष, इह सहस्रं मृत्युभिः अभिहितः।।"ये परातंत्र्य के पाश सहज ही छूटनेवाले नहीं हैं। जैसे लोह जंजीर तोड़ना कठिन होता है। उसी प्रकार परातंत्र्य के पाश तोड़ना दुरसाध्य होता है। जो मनुष्य लौह स्तम्भ में लोहमय पाशों से बांधा जाता है, उस पर अनन्त दुःख एवं मृत्यु आती है। मानो वह दुःख एवं मृत्यु से बांधा गया है।

परातंत्र्य बंधन के कारण मनुष्य सैकड़ों आपित्तयों में घिर जाता है। उस स्थिति में उसे मुक्ति की कोई राह नहीं दिखती है। वह दिड्—मढसा हो जाता है। परन्तु पाश से मुक्ति आवश्यक है। क्योंकि परातंत्र्य में कोई अभ्योदय सम्भव नहीं है। इसिलये द्रव्हण ऋषि ने कहा है कि लौहमय बन्धन तोड़ दो। "परातंत्र्य के बंधन कितने ही अटूट हों, उन्हें तोड़ना सम्भव है।" इससे चार लाभ—आमजन का दीर्घायु होना, आमजन के तेज में वृद्धि, लोकपुष्टि और अन्नादि भोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमाण में मिलना हैं।

इसके ठीक विपरीत परातंत्र्य से प्रमुख हानियाँ—मनुष्यों की आयु क्षीण होना, लोक में बल की कमी, नकारात्म विचार, मनोवषाद, तेजस्विता का अभाव एवं किसी को भी खाने के लिये पर्याप्त अन्न भी नहीं मिलना आदि हैं। अतः प्रत्येक के लिये उचित है कि वह परतंत्रता का पाश नष्ट करे और मुक्ति प्राप्त करे। स्वयं को स्वर्गधाम का अधिकारी बनावे। वेद में सम्पूर्ण दृढ़ता एवं संकल्प के साथ परातंत्र्य पाश को नष्ट करने का आवाहन किया गया है।

सूक्त व्याख्या : लोहे सरीखे ये कठिन दुर्गति के पाश नष्ट कर दो। इस कार्य के लिये महातेजस्वी देव (स्वयं प्रकाशी रुद्र) का आश्रय करो। यह सामर्थ्य आपको सबका नियामक (रुद्र) प्रदान करेगा, निश्चित रूप से करेगा। इसलिये उसमें श्रद्धा, विश्वास, आस्था रख, उपासना कर, सद्कर्म कर, नमन आदि कर। यह पुनः स्मरण रहे कि वैदिक देवों के शास्ता नियामक रुद्र हैं।।2।। जिसके गले में ये पाश अटके हैं, उसे हजारों दुःख एवं अनिगनत विनाश हमेशा सताते हैं। इन रक्षक देवों एवं नियामक के साथ संमेल करना चाहिये। जिससे बंधन मुक्त होकर सुखपूर्ण स्वर्गधाम में प्रवेश करें।।अथर्ववेद 6.63.2, 3।।



### अथर्ववेदीय रुद्र रुद्र : मृत्यु

। काण्ड 7, सूक्त 102 ऋचा 1।। ऋषि—प्रजापति । दिवता—मृत्यु । । नमस्कृत्य द्यावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे । मेक्षाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन्मा मा हिंसिषुरीश्वरा । । 1 । ।

अथर्ववेद के इस सूक्त में मात्र एक ऋचा है। इसके मन्त्रद्रष्टा ऋषि प्रजापित हैं। हम द्युलोक, अन्तरिक्षलोक एवं भूलोक में रहनेवाले आप्त पुरुषों को एवं मृत्यु को नमस्कार करते हैं। वह भी अपनी धर्ममर्यादा के अनुसार उच्च बनकर, उच्च स्थान में रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च के साथ सम्बन्ध जोड़ता हुआ, नेत्र खोलकर जगत् का निरीक्षण नियंता हमारी हिंसा नहीं करे। हमारा घात नहीं करे। यजुर्वेद के शतरुद्रिय सूक्त में और अथर्ववेद में ज्येष्ठब्रह्म—श्रेष्ठब्रह्म—रुद्र हैं। सप्त भुवनों में सर्वोच्च रुद्रलोक अथवा सत्यलोक है। अथर्ववेद 7.102.1।



### अथर्ववेदीय रुद्र रुद्र व्याघ्र सूक्त : अरिहन्त

। | कण्ड-4, सूक्त-3, ऋचा-1-7 | | ऋषि-अथर्वा | | देवता-रुद्र; व्याघ्रः | । उदितस्त्रयो अक्रमन्व्याघ्रः पुरुषो वृकः ।

हिरुग्धि यन्ति सिन्धवो हिरुग्देवो
वनस्पतिर्हिरुड्.नमन्तु शत्रव।।।।।
परेणैतु एथा वृकः परमेणोत तस्करः।
परेण दत्वती रज्जुः परेणाघायुरर्षतु।।2।।
अक्ष्यौ च ते मुखं च ते व्याघ्र जम्भयामसि।
आत्सर्वान्विंशतिं नखान्।।3।।
व्याघ्रं दत्वती वयं प्रथमं जम्भयामसि।
आदु ष्टेनमथो अहिं यातुधानमथो वृकम्।।4।।
यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति।
पथामपध्वंसेनैत्विन्द्रो वजेण हन्तु तम्।।5।।
मूर्णा मृगस्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्टयः।
निम्रुक्ते गोधा भवतु नीचायच्छशयुर्मृगः।।6।।
यत्संयमो न वि यमो वि यमो यन्न संयमः।
इन्द्रजाः सोमजा आथर्वणमसि व्याघ्रजम्भनम।।7।।

इस सूक्त का अध्यात्मिक आशय बहुत ही रहस्यपूर्ण एवं गूढ़तम है। इसमें शत्रु दमन के उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। अर्थात् रुद्र व्याघ्र विषय के द्वारा "शत्रु दमन विद्या" का ज्ञान दिया गया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि मन्त्रद्रष्टा ऋषि अथवा आन्तरिक एवं बाह्य शत्रुओं का उल्लेख कर रहे हैं।

ऋचा में कहा गया है : "जिसका संयम किया हो, उसको और अधिक विशेष नहीं दबाया जावे। परन्तु जिसका दमन बिल्कुल नहीं किया हो तो उसका संयम अवश्य किया जावे।" शत्रु दमन विद्या के नियम हैं : 1. इन्द्रियों का अधिष्ठाता मन अथवा अंतःकरण चतुष्ट्य है। उससे उत्पन्न होनेवाली अंतः शक्तियों से दमन होता है; 2. सोम आदि ओषधियों की शक्ति से दमन किया जाता है। सूक्त में दुष्ट प्राणियों—व्याघ्र (बाघ अथवा सिंह, चीता), वृक (भेड़िया), अहि (सप्), दत्त्वती रज्जु (दांतवाली काटनेवाली रस्सी अथवा सांपिन), हिंसक वन्य जीव (हिंस्र मृग), तस्कर (चोर), पापी (अघायु), लुटेरा (यातुधान), वैरी (शत्रु) आदि का वर्णन है। जैसे हमें दुष्ट जनों को समाज से दूर कर आम जन की रक्षा एवं सुखी करते हैं। वैसे ही समाज से—जीवन से हिंस्र पशुओं को दूर कर सुख शान्ति करनी चाहिये।

सूक्त का अन्तर्निहित उपदेश है कि मानव के आन्तरिक छह शत्रु—काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर हैं। सूक्त में इन आन्तरिक शत्रुओं की उपमाएँ बहुत ही अद्भुत हैं। घमंड—गरुड के समान, गर्वपूर्ण चालचलन। लोभ—गीध (गिद्ध) के समान व्यवहार। काम—चिड़ियों के समान बर्ताव या आचार। मत्सर द्वेष-कृते के समान आचार अथवा स्वकीयों से द्वेष। मूढता-उल्लू के समान आचार। क्रूरता-भेड़िये के समान आचरण।

संयमित इन्द्रियों और वृत्तियों से व्यवहार का मूलमन्त्र सूक्त से मिलता है। यह आवश्यक है कि जो इन्द्रियाँ संयम में स्थित नहीं हैं उनको नियमों में बांधने के प्रयत्न कर वश में करना होता है। ऐसी इन्द्रियों के वश में आने पर योग्य स्वतन्त्रता से सुरक्षित संयमित मार्ग से चलना चाहिये। उदाहरणार्थ बाघ-सिंह-हाथी-घोडा आदि को वश में करके ही करतब दिखाये जाते हैं। सभी "पशुओं को प्रेम" से शिक्षित किया जाता है।

मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने मानवीय अन्तःकरण के पशु भाव को लूटेरे, चोर, शत्रु आदि नामों से सम्बोधन किया है। इन दुष्प्रवृत्तियों को संयम से अधीन करना सम्भव है। शरीरगत व्याधि होने पर ओषधि एवं अन्तःकरण की शक्ति दोनों की सहायता ली जा सकती है। सत्त्व गुण में अभिवृद्धि के लिये सत्त्वगुणी अन्न का सेवन करना चाहिये। इससे छह आन्तरिक शत्रु अंश न्युनतम या नगण्य होगा। रजोगूणी-तमोगूणी अन्न सेवन से काम क्रोधादि प्रबल होंगे। मांस-मदिरा आदि काम क्रोधादि में वृद्धि करते हैं। अतः इन तमोगूणी–रजोगूणी पदार्थों के सेवन से निवृत्ति लें। कामादि शत्रुओं पर आन्तरिक शक्तियों का अनुष्ठान श्रेष्ठतम है।

सुक्त भावार्थ : यहाँ से बाघ, भेडिया और अन्य हिंसक प्राणी भाग जावें। जिस प्रकार नदियों के प्रवाह नीचे की ओर जाते हैं. और दिव्य वनस्पतियों से रोग दूर होते हैं। इसीप्रकार हमसे शत्रु दूर हो जावें।।1।। हम सभी से भेड़िया, चोर, सर्प एवं पापी दुष्ट दूर रहें। हम बाघ की आँखें, मुँह के दांत एवं बीस नख नष्ट करते हैं। |2, 3, 4|| हम पर आक्रमण करनेवाले चोर का पूर्ण नाश होगा। यदि बच भी गया तो घबराकर अपना मार्ग भूलेगा। फिर शर अपने शस्त्र से उसका संहार करेगा।।5।।

हिंस्र पशुओं (आन्तरिक-बाह्य शत्र) के दांत तोड़े गये और पसलियाँ काटी गई हैं। समस्त हिंस्र पशु नीचे मुख करके डर से भाग जावें।।6।। जिसको उत्तम प्रकार से वश में रखा है, उस पर अधिक दबाव नहीं रखो। परन्तु जिनको संयमन-स्वाधीन नहीं किया है, उसको अच्छी तरह दबाव में रखो। यह इन्द्र, सोम एवं अथर्वा के दुष्टों के दमन करने के उपाय हैं।।7।। अथर्ववेद 4.3. 1-7 | |

# यज्ञ खण्ड





### वैदिक यज्ञ, मिथ्या और यथार्थ

रुद्रमय का यज्ञ : शूलगव होम

श्रौतसूत्रों में वर्णित स्मित्त यज्ञ "शूलगव होम" अध्यात्म के रहस्यों के घेरे में है। शूलगव होम सृष्टि—स्थिति—संहारक; सर्वव्यापक; त्रिलोकी के अधिष्ठाता; प्राणिमात्र के अधिपति पशुपतिः देवों के शास्ता; महादेव; सर्वज्ञ; वागीश रुद्रमय बनने का महापथ है। विराट् रुद्र में समाहित होने की वैदिक विधि है।

शूलगव आदि के अध्यात्मपरक अर्थ के स्थान पर शाब्दिक अर्थ को लेकर पश्चिमी विद्वानों ने विभ्रम पैदा किया। उनका कहना है कि "शूल अर्थात् शूल धारी रुद्र को गव अर्थात् वृषभ की कथित बिल देना शूलगव यज्ञ है।" इससे पहले "गोमेध, अश्वमेध, सर्वमेध, नरमेध, पित्रमेध आदि यज्ञों में कथित पशु बिल का विवाद उठा।" यद्यपि ये तीनों वेद वर्णित यज्ञ हैं। वितण्डा खड़ा करनेवालों ने मेध शब्द का अध्यात्मपरक अर्थ छोड़कर हिंसावाला आशय लिया। यज्ञों में बिल को लेकर यज्ञ संस्था पर ही प्रश्निचन्ह खड़ा किया गया। यह उल्लेखनीय है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक जम्बूद्वीप भारतवर्ष "यज्ञमय राष्ट्र" रहा। यहाँ मूलभूत रूप से वैदिक यज्ञ संस्था के दर्शन, अध्यात्म आदि के मूलतत्त्व पर विचार—मनन—चिन्तन आवश्यक है। यज्ञ का दार्शनिक एवं अध्यात्मिक आश्य क्या है?

#### वैदिक यज्ञ

महर्षि पाणिनी ने दर्शन के सन्दर्भ में कहा : "दृश्यते अनेनेति दर्शनम्।" ऋग्वेद में कहा है कि सृष्टिकर्ता—ब्रह्म ने जगत् निर्माण के लिए यज्ञ में स्वयं का अर्पण—बलिदान (यज्ञ) किया। परमेष्ठी अपनी शक्ति का यज्ञ अनन्त जीवों के उद्धार के लिये करता है। यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से — "यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नड्." है। पाणिनीय सूत्र से "नड्." प्रत्यय करने पर यज्ञ शब्द बनता है। पाणिनीय सूत्र के अनुसार "यज् का प्रयोग तीन अर्थो—देवपूजा, संगतिकरण एवं दान में होता है।" यज्ञ शब्द के व्युत्पत्तिजन्य अर्थ अत्यन्त व्यापक हैं।

येन सदनुष्ठानेन इन्द्रप्रभृतयो देवाः सुप्रसन्नाः

सुवृष्टिं कुर्युस्तद् यज्ञपदाभिधेयम्।

येन सदनुष्ठानेन स्वर्गादिप्राप्तिः सुलभा स्यात् तद् यज्ञपदाभिधेयम्। येन सदनुष्ठानेन सम्पूर्णं विश्वं कल्याणं भजेत् तद् यज्ञपदाभिधेयम्। येन सदनुष्ठानेन अध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिकपत्रयोन्मूलनं सुकरं स्यात् तद् यज्ञपदाभिधेयम्। यागांगसमूहस्य एकफलसाधनाय अपूर्ववान् कर्मविशेषो यागः। यत्र प्रक्षेपांगको देवतोद्देशपूर्वको द्रव्यत्यागोऽनुष्ठीयते स याग पदार्थः।।

यज्ञः कस्मात्? प्रख्यातं यजित कर्मेति नैरुक्ताः। याच्ंयो भवतीति वा यजुर्भिरुन्नो भवतीति वा,बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः यजूँष्येनं नयन्तीति वा।

दैवतं प्रति स्व द्रव्यस्योत्सर्जनं यज्ञः।।

#### वैदिक यज्ञ व्याख्या

"जिस सदनुष्ठान द्वारा परमेष्ठी—परमब्रह्म—परमात्मा आदि प्रसन्न होकर सुवृष्टि (अध्यात्मपरक अर्थों में) प्रदान करें उसे यज्ञ कहते हैं।" "जिस सद्नुष्ठान द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, वह यज्ञ कहलाता है।" जिस सद्नुष्ठान द्वारा जगत् का कल्याण हो, उसे यज्ञ कहते हैं।" "जिस सद्नुष्ठान के माध्यम से अध्यात्मक, अधिदैविक एवं अधिभौतिक संकट दूर हों उसे यज्ञ कहते हैं। अर्थात् यज्ञ से अध्यात्मपरक, अधिदैविक एवं अधिभौतिक उन्नति का अभ्योदय होता है।" "यगांगसमूह के एक फल साधनार्थ अपूर्व से युक्त कर्म विशेष को यज्ञ कहा जाता है।" "वैदिक मन्त्रों के द्वारा परमेष्ठी— ईश्वर देवता को उद्देश्य करके किये हुए द्रव्य के दान को यज्ञ कहते हैं।" "जहाँ पर देवताओं को उद्देश्य कर अग्नि में द्रव्य का प्रक्षेप किया जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं (भाट्टदीपिका)।" "यज्ञ क्यों कहलाता है? यज् धातु का अर्थ देव पूजा आदि और वेद में प्रसिद्ध है।।निरुक्त।।" "देवताओं के प्रति स्वद्रव्य का त्याग—उत्सर्जन करना यज्ञ है।"

इसी के साथ जिस "सद्कार्य में देवगण तृप्त हों उसे यज्ञ कहते हैं।" "यजनं धर्मदेश जाति मर्यादारक्षायै महापुरुषाणामेकीकरणं यज्ञः।।""इज्यते संगतीक्रियन्ते विश्वकल्याण परिभ्रमणं कृत्वा महान्तो विद्वाँसः वैदिकशिरोमणयः व्याख्यानरत्नाकराः निमन्त्र्यते अस्मिन्तित यज्ञः।।""इज्यन्ते स्वकीय बन्धु बान्धवादयः प्रेमसम्मानभाजः संगतिकरणाय आहूयन्ते प्रार्थ्यन्ते च येनकर्मणेति यज्ञः।।" "धर्म, देश, समुदाय वर्णाश्रम की मर्यादा की रक्षा के लिये ब्रह्मविद—विद्वानों—महापुरुषों को एकत्रित कर विचार—मनन—चिन्तन—कर्म करना यज्ञ कहलाता है।" "सृष्टि कल्याण के लिये विश्व भ्रमण करके महापुरुषों—

अध्यात्मविदों—वेदविदों को आमन्त्रित कर महासंवाद एवं कार्य योजना भी यज्ञ कहलाता है।" "सदनुष्ठान में स्वजन परिजनों को आमन्त्रित कर सत्र यज्ञ कहाता है।"

इस तरह यज्ञ कल्याण के दिव्य उद्देश्यों के लिये, जगत् कल्याण के लिये, सर्व अभ्योदय एवं कल्याण के लिये आदि है। "यज्ञ ज्ञानयोग की कर्मयोग से समग्र साधना है।" यज्ञ आत्मसमर्पण—त्याग बलिदान; परमात्मा के प्रति भक्ति, कृतज्ञता, प्रेमपूर्ण स्मृति एवं सिहष्णुता है। यज्ञ सद्कार्य है। मानवीय सद्गुणों को अंगीकृत कर देवत्त्व प्राप्ति विधि यज्ञ है। यज्ञ में दिव्यगुणों से युक्त देवों की पूजा, अर्चना, साधना आदि होती है। यज्ञ से व्यक्तित्व परिष्कृत होता है, सामूहिकता एवं सामाजिक उत्थान होता है, समभाव आता है।

"वैदिक दर्शन यज्ञ को ब्रह्म घोषित करता है।" दर्शन में यज्ञ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वैदिक विज्ञान में यज्ञ के स्वरूप निर्माण के समय पहिले यजुः, तदनन्तर ऋक् और अन्त में साम अपना भाग ग्रहण करते हैं। यज्ञ के स्वरूप की रचना ये तीनों वेद क्रम से अनुप्रविष्ट होकर सम्पन्न करते हैं। वेद त्रयी "वाक् रूप" है। वेद अपने स्वरूप का जहाँ तक विकास करते हैं, वहीं तक यज्ञ सम्पन्न होता है। यह उल्लेखनीय है कि "वेद वाक्प्रधान और यज्ञ प्राणप्रधान" है। "वाक् और प्राण नित्य संसक्त रहते हैं।" अर्थात् "यज्ञ का उद्गम स्थल वेद है।" वेद के त्रिधातु होने से उनका आशयस्वरूप यज्ञ भी त्रिधातु है। मूलतः यज्ञ द्वारा सत्य व्यापक रूप ग्रहण करता है। वेद त्रयी सत्य में ही वर्तमान रहता है।

#### वैदिक यज्ञ भेद

यज्ञ के पाँच भेद हैं। पहिला, सृष्टि में सर्वप्रथम "स्वयम्भू यज्ञ" होता है। इस स्वयम्भू यज्ञ से तीन वेद सम्बद्ध हैं। उन्हीं से चराचरात्मक समूचे जगत् की सत्ता है। यह यज्ञ प्रक्रिया अनवरत चल रही है। इसमें अपने में ही स्वयं को ही आहुत किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नये—नये ऋग्यजुःसाम की सतत उत्पत्ति हो रही है। त्रिवेदों के उत्पन्न होने पर उससे संसर्ग रखनेवाला नवीन यज्ञ सम्पन्न होता है और ब्रह्माण्ड ग्रहादि का निर्माण होता है। ये सभी स्वयम्भू यज्ञ से सम्बद्ध हैं। परन्तु स्वयम्भू यज्ञ का आश्रय और इन यज्ञों का आश्रय अलग—अलग है। परव्योम के अधिष्ठाता परमेष्ठी—परमात्मा —परमब्रह्म हैं। अत स्वयम्भू यज्ञ का आश्रय परमेष्ठी है। त्रयी वेद ब्रह्म होने से उनसे सम्पन्न यज्ञ भी ब्रह्म है। वेद से ही सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (10.90.1—16) में स्वयम्भू यज्ञ का सूत्रात्मक वर्णन है।

इस सूक्त में विराट् पुरुष का आशय परमेष्ठी है। विराट् पुरुष ही त्रिलोकी रूपी पुर में व्याप्त है। इसमें विश्व का रूप पुनः पुनः उत्पन्न होता है।

विराट् पुरुष यज्ञ

तस्माद्विराळजायत विराजो अधि पूरुषः।
स जातो अत्परित्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः।।5।।
यत् पुरुषेण हविषा देवो यज्ञमतन्वत।
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः।।6।।
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः।
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये।।7।।
तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः संभृतं पृषदाज्यम्।
पशून् ताँश्चक्रे वायख्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये।।8।।
तस्माद्यज्ञात सर्वहुत ऋचः सामानि जिज्ञरे।
छन्दांसि जिज्ञरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत।।9।।
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः।
गावो ह जिज्ञरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः।।10।।
यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्।
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरु पादा उच्यते।।11।।
। [ऋग्वेद 10.90.5–11।।

उस परमेष्ठी से विराट् पुरुष उत्पन्न हुआ। विराट् के ऊपर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ। वह उत्पन्न होने पर विभक्त होने लगा। प्रथम, भूमि आदि गोल हुए, अनंतर उस पर के शरीर हुए।।5।। जब देवों ने विराट् पुरुषरूपी हिव से यज्ञ करना प्रारम्भ किया, तब इस यज्ञ में वसन्त ऋतु ने घृत का कार्य किया। ग्रीष्म ऋतु ईंधन और शरद ऋतु हिव रहा।।6।। उस प्रथम उत्पन्न हुए यजनीय विराट् पुरुष को यज्ञ में प्रोक्षण करके देव साध्य एवं ऋषि ने उस विराट् पुरुष से ही यज्ञ चलाया।।7।।

उस सर्वहुत यज्ञ से दही के सात घृत (दोनों अध्यात्मपरक आशय में) मिला। वायु में उड़नेवाले पक्षी प्राप्त हुए। वायु देवता के वनों के वन्य जीव और ग्राम्य पशुओं का सृजन हुआ।।8।।

"सर्वहुत यज्ञ से ऋग्वेद की ऋचाएँ और सामगान प्राप्त हुआ।" इसी यज्ञ से यजुर्वेद एवं वेद के छन्द उत्पन्न हुए। अर्थात् तीनों वेद की ऋचाओं की उत्पत्ति विराट् पुरुष के स्वयम्भू यज्ञ से हुई।।9।। इसी यज्ञ से दोनों ओर दांतवाले अश्व, गाय, बकरियाँ, भेड़िया आदि की उत्पत्ति हुई।।10।। यहाँ जिस विराट् पुरुष का वर्णन किया जा रहा है, उसकी कितने प्रकार से परिकल्पना

की गयी है? इसका मुख क्या है? दोनों बाहूँ कौन हैं? इसके नेत्र कौन से हैं? उसके पाद कौन से हैं? इसका वर्णन किया जाता है।।ऋग्वेद 10.90.5—11।।

पुरुष सूक्त में विराट् पुरुष से क्षर पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन है। "विराट् पुरुष के अवयवों को यज्ञ कहा गया है।" साथ ही विराट् पुरुष के अवयवभूत देवताओं को यज्ञ का कर्त्ता कहा गया है। ऋग्वेद के सूक्त की ऋचाओं में सर्वहुत यज्ञ से तीनों वेदों की उत्पत्ति और सृष्टि के सभी पदार्थों, सूर्य—चन्द्र—ग्रह आदि की उत्पत्ति का वर्णन है।

दूसरा, महर्षि ऐतरेय ने कहा है कि "मन का प्राण में आकर वाक् बनना और वाक् का पुनः मन में परिवर्तन क्रम यज्ञ है।" "वाचश्चित्त— स्योत्तरोत्तरक्रमो यज्ञः।।" जगत् में सभी प्राण हैं। प्राण ही रुद्र है, प्राण ही ब्रह्म है। प्राण का प्रकाशक मन है। वाक् तेज स्वरूप है। वाक् प्राण पर आधारित रहता है। "प्राण, मन और वाक् का संकलन करने वाला रुद्र पुत्र प्रजापति है।" इस प्रकार "मन का प्राण में प्रविष्ट होना, उसका मन में आना और वही क्रिया वाक् के साथ होती है। यह गमनागमन को ही यज्ञ कहा जाता है। मन एवं वाक् दोनों प्राण रूप यज्ञ के साथ चलनेवाले हैं।"

तीसरा, वैदिक विज्ञान में "सोम के अग्नि रूप में रूपातंरण और अग्नि का सोम रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया यज्ञ है।" यह उल्लेखनीय है कि सोम की अग्नि में आहुति से सोम अग्नि रूप में चला जाता है। अग्नि महारूप लेकर शान्त हो जाता है। उसके बाद सोम के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। चौथा, यह स्मरण रहे कि "अमृत ही सोम स्वरूप है। अमृत कभी नष्ट नहीं होता है। अमृत ही संसार के सभी पदार्थों का उपादान है।" मूलभूत रूप से "आकाश में रूप, रस, गन्ध आदि रहित सोम व्याप्त है।" यह उलटबांसी है कि "सोम के संयोग से रूप, रस, गन्ध आदि से युक्त पदार्थों की रचना होती है।" एक सोम का दूसरे सोम में आघात—प्रत्याघात से बल विशेष उत्पन्न होता है। इसे "सहः" कहा गया है। सहः से अग्नि उत्पन्न होती है। अर्थात् सोम के आघात से सहः नामक बल और उससे अग्नि की उत्पत्ति होती है। यह समूची प्रक्रिया "यज्ञ" है। वैदिक विज्ञान के अनुसार "सृष्टि अग्नि सोमात्मक है।"

पाँचवाँ, सर्वादि प्रजापित का विस्तृत होना। यह यज्ञ है। इस यज्ञ से सम्पूर्ण प्रजा की उत्पत्ति निर्दिष्ट की गई है। यज्ञ के द्वारा ही प्रजाओं का अबाध गित से प्रजनन हो रहा है। यज्ञ से ही वस्तुस्वरूप रक्षा और वस्तुसमुत्पादन होता है।

अग्नि के तीन भेद वैदिक—अध्यात्मिक, दैविक एवं भौतिक हैं (यद्यपि ब्रह्माग्नि—सुब्रह्माग्नि, देवाग्नि एवं भूताग्नि; ब्रह्माग्नि—आंगिरोऽग्नि, ऋताग्नि, अन्नादग्नि—पशुकाग्नि का भी उल्लेख है।) (गार्हपत्य, आहवनीय एवं दक्षिण अग्नि)। अग्नि की बलवत्ता सोम सम्बन्ध पर निर्भर है। "अग्नि के रुदन रोकने का उपाय सोमाहुति है।" अध्यात्मिक रूप से अग्निमूर्त्ति साम्बसदाशिव महारुद्र परमेष्ठी, अधिदैवत्त रुद्र एवं भौतिक साक्षात अग्नि हैं।

इस प्रकार सारसंक्षेप में "अग्नित्रय का संस्कार करना यज्ञ है।" "वैदिक अग्नि को यजुः" कहते हैं। इस यजुः अग्नि के रस से ही सभी पदार्थ सुरक्षित हैं। यह यजुः ऋक् होता हुआ उक्रान्त होता है। वह फिर सोम के द्वारा साम में आता है। वह पुनः अग्नि रूप में परिणत होकर यजुः रूप लेता है। यह प्रक्रिया "वैदिक अग्नि संस्कार" है। वैदिक अग्नि में विस्तृत स्वरूप रुद्र, आदित्य एवं वसु आदि से तारतम्य बनता है और उसी में तैंतीस देवता सन्निविष्ट रहते हैं। यज्ञ का स्वरूप अन्न, अर्क एवं प्राण के परिग्रह से निष्पन्न होता है। अन्तिम भौतिक अग्नि में भौतिक यज्ञ सम्पन्न होता है। "अग्नि चयन यज्ञ का अर्थ है कि अग्नि के संस्कार के लिये अग्नि की आहुति देना।" "सोमयज्ञ में अग्नि संस्कारार्थ सोम की आहुति दी जाती है।" अग्नि में सोम की आहुति का अर्थ समस्त देवों की आहुति देना है।

पुरुष सूक्त के अनुसार यज्ञ करते हुए देवों ने पुरुष को ही पशु बनाकर आहुति दी। "देवां यद्यज्ञं तन्वानाः आबध्न् पुरुषं पशुम्।।" यह पुनरुक्ति है कि वैदिक दर्शन में यज्ञ को सर्वोच्च स्थान अर्थात् ब्रह्म घोषित किया गया। ऋग्वेद में कहा है कि यज्ञ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की नाभि है। अथवा समूचा ब्रह्माण्ड ही यज्ञमय है।

> पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभिम्। अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः।।ऋग्वेद 1.164.34, 35।।

वेद में रहस्यमय अध्यात्मपरक शैली में कहा है कि देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया। "यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः।।" शुक्ल यजुर्वेद 31.16।। आर्ष ग्रन्थों के अनुसार "यज्ञ परमेष्ठी की पराकाष्ठा" है। "यज्ञो यत्र पराक्रान्तः।।" यज्ञ वाचक शब्द का अर्थ है — परमात्मा यज्ञ है; जगत्—सृष्टि यज्ञ है, संगठित समुदाय यज्ञ है; मानवीय जीवन यज्ञ है और प्रत्येक सद्कर्म यज्ञ है।

### शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञ

शुक्ल यजुर्वेद में आता है कि सर्वप्रथम उत्पन्न भगवत्स्वरूप उस यज्ञ से इन्द्रादि देवताओं, सृष्टि साधन योग्य प्रजापति आदि साध्यों और मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने यज्ञब्रह्म का यजन किया।

> तं यज्ञं वर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा प्र अजयन्त साध्या ऽऋषयश्च ये।।

शुक्ल यजुर्वेद में मुख्य रूप से कहा है: 1. पाहि यज्ञम्।।2.6।। हे व्यापक यज्ञपुरुष! आप हमारे यज्ञ की रक्षा करो। 2. ऊर्ध्विमममद्ध्वरं दिवि देवेषु होत्रा यच्छ।।6.25।। हे देव! आप इस यज्ञ को उन्नत करके यज्ञ करनेवालों को देवत्व प्रदान करो। 3. देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्।।7.19।। देवताओं! आप इस यज्ञ से प्रीति करो। 4. प्रतितिष्ठामि यज्ञ्।।20.10।। हम यज्ञ में प्रतिष्ठा प्राप्त करें। 5. सं यज्ञपतिराशिषा।।6.10।। यज्ञकर्त्ता आशीर्वाद से श्रेष्ठ संगति प्राप्त करे। 6. यज्ञो भुवनस्य नाभिः।।23.62।। यज्ञ ही समस्त भुवनों की नाभि है। 7. यज्ञं नो देवीरमृतेषु धत्त।।29.8।। समस्त देवियाँ—देवांगनाएँ—दिव्य शक्तियाँ—देवी शक्ति हमारे यज्ञ को देवताओं में स्थापित करें। 9. संवत्सरते यज्ञं दधातु नः।।26.14।। संवत्सर के अधिष्ठातृ देवता आपके निमित्त किये गये हमारे यज्ञ को पुष्ट करें। 10.

यज्ञं वष्टु धियावसुः।।20.84।। यज्ञ से अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। 11. शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः।।362।। हमारे लिये सम्पूर्ण भुवनों का अधिपति सुख स्वरूप हो। 12. देवा यज्ञं नयन्तु नः।।33. 89।। यजनशील देवगण हमारे यज्ञ को प्राप्त करें। 13. यज्ञेषु विप्रराज्ये।।32. 83।। यज्ञों में ब्रह्मविदों—ब्रह्मजिज्ञासुओं—ज्ञानियों का राज्य होता है। 14. इमं यज्ञमवतामध्वरं नः।।27.17।।

हमारे इस यज्ञ से कुटिलतादि दोष शून्य हों अर्थात् सात्विक यज्ञ की रक्षा करो, हमारे गुण धर्म सात्विक हों। 15. यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।।20. 54।। हे यज्ञ के ऋत्विजों! आप अनेक कल्याण द्वारा हमारी हमेशा रक्षा करें। 16. ऋतवस्ते यज्ञं वितन्वन्तु।।26.14।। हे यज्ञ देव! समस्त ऋतुएँ आपके निमित्त किये गये हमारे यज्ञ का विस्तार करें। 17. स्विष्टे मे सन्तिष्ठस्व।।12. 19।। हे यज्ञपुरुष! आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ में पधारने का अनुग्रह करें। 18. यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्।। आयुर्ययज्ञेन कल्पताम्।।18.29।। यज्ञ के द्वारा महायज्ञ प्राप्त हो। यज्ञ से दीर्घायु हो। 19. प्रसुव यज्ञम्, प्रसुव यज्ञपतिम्।।11.7।। आदि सूर्य सविता प्रसव कर्त्ता है। सविता देवता का मन्त्र ही गायत्री मन्त्र कहा जाता है। सविता ही हमारे सूर्य की उत्पत्ति करनेवाला है। सविता ही श्री, सद्बुद्धि एवं

मेधा प्रदाता है। हे सिवतृ देव! आप हमारे यज्ञ की प्रेरणा करो और यज्ञ—यजमान को सुख—सौभाग्य की प्रेरणा करो। 20. यं कं च लोकमगन् यज्ञस्ततो मे भद्रमभू। |8.60|| हमारा यज्ञ जिस भी लोक में गया हो, हमारे इस यज्ञ से हमारा शुभ, मंगल, कल्याण हो।

#### ब्राह्मणादि ग्रन्थों में यज्ञ

यज्ञोऽपि तस्यै जनतायै कल्पते।। ऐतरेय ब्राह्मण 2.1।।

ऐतरेय ब्राह्मण में सिंहगर्जना की कि यज्ञ जनता जनार्दन के कल्याण के लिये होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा है : "यज्ञो वै श्रेष्ठतरं कर्म।।1.7.1. 5।। शतपथ ब्राह्मण में यह भी कहा है कि "पुरुषो वै यज्ञः।।1.2.4.3.2।। एष वै प्रत्यक्षं यज्ञो यत्प्रजापति :।।4.3.4.3।। स यः स यज्ञोऽसौ स आदित्यः।।14.1. 1.6।। वाग्वै यज्ञः।। 1.1.1.2।। यज्ञो वै कर्म ।।1.1.1.1।। यज्ञो वै प्रावित्रम्।।1. 4.3.5.2।। यज्ञः प्रजापतिः।।11.6.3.9।। यज्ञे वै परशुः।।3.6.4.10।। यज्ञो वै स्वरहर्देवाः सूर्यः।।1.1.1.2.1।। यज्ञो वा आपः।।1.1.1.1।। यज्ञो वा अनः।।1.1.1. 2।। प्रजापतिर्यज्ञः।।1.1.1.1।। आदि।" गोपथ ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ ही सविता है : "यज्ञ एव सविता" ।।1.33।। ताण्ड्य ब्राह्मण कहा है कि अग्नि ही यज्ञ है। "अग्निवै यज्ञः ।।12.5.2।।"

यज्ञकर्त्ता ही ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मविद् : वर्ण जाति गौण

शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि में अभूतपूर्व रहस्योद्घाटन किया कि "यज्ञ करनेवाला ब्रह्मविद ब्राह्मण है, चाहे वह किसी वर्ण का हो। यज्ञ सम्पन्न करते ही वह ब्रह्मविद अर्थात् ब्राह्मण हो जाता है।" जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है।

स ह दीक्षमाणा एव ब्राह्मणताम्भुपैति।

।।ऐतरेय ब्राह्मण 7.23।।

तस्मादिप राजन्यं का वैश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रयाद ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्जायते।।

।।शतपथ ब्राह्मण 3.2.1.40।।

य उ वै कश्च यजते ब्राह्मणीभूयेवैव यजते।।

।।शतपथ ब्राह्मण 14.4.1.3।।

यज्ञ : चार ऋत्विक्

ऋग्वेद में यज्ञ के चार ऋत्विजों—होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्यु का वर्णन है।

> ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान। गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु।।

ब्रह्मा त्वो वदित जातिवद्याम्। यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः।।ऋग्वेद।। परमात्मा की प्रतिमा नहीं

वेदानुसार परमेष्ठी रुद्र का साक्षात्कार अन्तःकरण में ही किया जा सकता है। रुद्र अव्यक्त, व्यापकतम, अदृश्य, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सर्वव्याप्त है। दूसरे शब्दों निराकार है।

शुक्ल यजुर्वेद के सर्वमेध यज्ञ प्रकरण में सीधे—सीधे घोषणा की कि परमेष्ठी की कोई प्रतिमा नहीं है।

> न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद् यशः। हिरण्यगर्भ इत्येषः।। मा मा हिंसीदित्येषा।। यस्मान्न जात इत्येषः।।शुक्ल यजुर्वेद 32.3।।

अथर्ववेद में कहा कि विश्व के अधिष्ठाता परमेष्ठी की प्रतिमा इतनी है कि जितना ऊपर द्युलोक है, और जितना उपरले एवं नीचले आकाश में अग्नि ने अन्तर बनाया है (परमेष्ठी की प्रतिमा तीनों लोकों के समान हो।)।।8. 9.6।।

> वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्यावद्रोदसी विवबाधे अग्निः।।अथर्ववेद ८.९.६।।

ऋग्वेद के अनुसार "हे लोकों! जिसको छोड़कर लोक विजय प्राप्त नहीं करते हैं और संघर्षरत रक्षण के लिये जिसकी प्रार्थना करते हैं। जो "विश्व की प्रतिमा हो गया है।" वह स्वयं नहीं हिलता हुआ दूसरों को हिलाता है। वह जगत का स्वामी है।।ऋवग्वेद 2.12.9।।अथर्ववेद 20.34.9।।"

> यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो सं युद्यमाना अवसे हवन्ते। यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत स जनास इन्द्रः।। ।।ऋग्वेद 2.12.9।।

ऋग्वेद की ऋचा के अनुसार परमेष्ठी की प्रतिमा विश्व के समान हो अथवा परमेष्ठी की कोई प्रतिमा नहीं है। वेदवाणी के अनुसार यह स्पष्ट है कि परमेष्ठी रुद्र की कोई प्रतिमा नहीं है।

#### यज्ञ स्वरूप

ऐतरेय श्रुति में पाँच प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है। ये—अग्निहोत्र, दर्शपौर्णमास यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ, पशु यज्ञ एवं सोम यज्ञ हैं। "स एष यज्ञः पंचविधः अग्निहौत्रम्, दर्शपौर्णसौ, चातुर्मास्यानि, पशुः, सोमः इति।।" उधर शुक्ल यजुर्वेद के अश्वमेध यज्ञ, गोमेध, सर्वमेध आदि सुविख्यात महायज्ञ हैं। सामवेद सहित त्रैयी वेद में महामारी रक्षोहण याग का उल्लेख है। यह बहुत ही दुःखद है कि मेध के गलत अर्थ से यज्ञों में माँस की आहुति का दुष्प्रचार हुआ। यद्यपि वेदों में हिंसा का निषेध किया गया है।

"श्रौत यज्ञों और स्मार्त्त यज्ञों की संख्या इक्कीस है।" श्रीमद्भगवद्गीता में "सात्त्विकयज्ञ, राजसयज्ञ एवं तामसयज्ञ को परिभाषित किया गया है।"

"यज्ञ के दो भेद—यज्ञ एवं महायज्ञ हैं।" महर्षि अंगिरा के अनुसार व्यष्टि और समष्टि सम्बन्ध से यज्ञ—महायज्ञ कहे जाते हैं : "यज्ञ महायज्ञौ व्यष्टि समष्टिसम्बन्धात्।।"

"यज्ञ" का उद्देश्य आत्मोन्नति, सर्वोन्नति एवं आत्मकल्याण— सर्वकल्याण है। उसका व्यष्टि से सम्बन्ध होने से उसमें निज् स्वार्थ की प्रधानता आ जाती है। "महायज्ञ" का परिणाम विश्व कल्याण, लोकसंग्रह आदि है। महायज्ञ का समष्टि से सम्बन्ध होने निःस्वार्थता की प्रधानता आ जाती है। यज्ञ अनुष्ठान के प्रभाव से प्राणिमात्र से क्षुद्रता, अल्पज्ञता, असिहष्णुता, विद्वेषता, आन्तरिक शत्रुओं (काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर), कलुषित विचार आदि का विनाश होता है। यज्ञ से परमेष्ठी के साथ एकता का मार्ग खुलता है।

यज्ञ की आवश्यकता पर वैदिक मन्त्रद्रष्टा महर्षि विसष्ठ का कथन महत्वपूर्ण है। "यज्ञ से सृष्टि चलती है। यज्ञ से विविध प्रकार के अन्न, वनस्पति, ओषि, फल आदि पैदा होते हैं। अतः मननशीलों को चाहिये कि प्राणिमात्र के जीवन के लिये यज्ञ अवश्य करें।"

यज्ञात् सृष्टिः प्रजायन्ते अन्नानि विविधानि च। तृणान्यौषधान्यथ च फलानि विविधानि च। जीवानां जीवनार्थाय यज्ञं संक्रियतो बुधैः।। महर्षि वसिष्ठ।।

शतपथ ब्राह्मण, तैतिरीयारण्यक, याज्ञवल्क्य स्मृति, आश्वलायन— गृह्मसूत्र, मनुस्मृति, छान्दोग्परिशिष्ट, गीता आदि में ''पँच महायज्ञ—देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ एवं मनुष्ययज्ञ'' का उल्लेख मिलता है।

> भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति।। बलिकर्मस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसत्क्रियाः। भूतपित्रमरब्रह्म मनुष्याणां महामखाः।। ।।याज्ञवल्क्य स्मृति, आचाराध्याय 102।। देवभूतपितृब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्।

महासत्राणि जानीयात्त एव हि महामखाः।। ।।छान्दोग्परिशिष्ट।।

पंच वा एते महामखाः सतित प्रतायन्ते सति सन्तिष्ठन्ते देवयज्ञः पितृयज्ञो मनुष्ययज्ञो भूतयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति। ।।तैत्तिरीयारण्यक 2.10।। अथातः पंचमहायज्ञा देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति।।आश्वलायनगृद्यसूत्र 3.1.1।। अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्। हीमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञो ऽतिथिपूजनम्।। ।।मनुस्मृति 3.70।।

यत्फलं सोमयागेन प्राप्नोति धनवान् द्विजः। सम्यक् पंचमहायज्ञे दरिद्रस्तदवाप्नुयात्।। ।।महर्षि हारीत।।

पंचयज्ञांस्तु यो मोहान्न करोति गृहाश्रमी। तस्य नायं न च परो लोको भवति धर्मतः।। ।।महर्षि गर्ग।।

"ब्रह्मयज्ञ" ब्रह्मविद्या—वेदादि पठन पाठन है। ब्रह्मयज्ञ करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। "देवयज्ञ" से नित्य एवं नैमित्तिक देवता तृप्त होते हैं। देवयज्ञ में परब्रह्म की उपासना, मन्त्रयाग—जपयाग, साधनायज्ञ, मानसयज्ञ, देवार्चनायज्ञ, देवगाथा श्रवण वाचन यज्ञ, देवज्ञान यज्ञ, देव ग्रन्थ रचना यज्ञ, आर्ष ग्रन्थ प्रसार यज्ञ, हवन आदि आते हैं। "भूतयज्ञ" कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, रेंगनेवाले जीव एवं जल में रहनेवाले जीवों की सेवा को कहते हैं। भूतयज्ञ से कृमि, कीट, पशु, पक्षी, जलचर आदि तृप्त होते हैं।

"नरयज्ञ अथवा मनुष्ययज्ञ" क्षुधा से अत्यन्त पीड़ित के घर पर आने अथवा कहीं भी उसकी भोजनादि से की गई सेवा कहाता है। किसी भी वर्ण के अतिथि को ब्रह्म समझकर समुचित पूजा का विधान है। अर्थात् "मनुष्यमात्र की सेवा नरयज्ञ" है। "पितृयज्ञ" का आशय समाज—परिवार में वरिष्ठजनों की प्रत्येक प्रकार से सेवा है। वरिष्ठजनों का आदर, सत्कार आदि से उनके ऋण से उऋण होते हैं। इसी शृंखला में परलोकगामी नैमित्तिक पितरों के लिये पिण्डदान और उनके सन्मार्ग का अनुसरण करना है।

इन यज्ञों की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा में ''ज्ञानयज्ञ'' (नि:शुल्क शिक्षा देना), ''ओषधियज्ञ'' (नि:शुल्क बीमारों का उपचार एवं नि:शुल्क ओषधि देना), ''ब्रह्मविदयज्ञ'' (विश्व, राष्ट्र, राज्य और क्षेत्र के ब्रह्मविद्या—

आत्मविद्या—अध्यात्मविद्या—धर्मशास्त्र विद्वान आदि का महासंगम कर लोककल्याण, लोकसंग्रह, अध्यात्मिक चेतना पर चिन्तन एवं मुहिम प्रारम्भ करना), ''भूयज्ञ—पृथिवीयज्ञ'' (वेद में द्यौ पिता एवं पृथिवी माता है। भूसंरक्षण, बंजडीकरण को रोकना, वनोषधि एवं वनस्पति विस्तार, भूमिहीनों को भू आवंटन आदि), ''आर्षग्रन्थोद्धारयज्ञ'' (प्राचीन आर्षग्रन्थों की पाण्डुलिपि का लेखन, प्रकाशन, प्रचार), "सांस्कृतिकयज्ञ" (वेद विज्ञान-संस्कृति- दर्शन आदि के बारे में चेतना मृहिम), "आध्यात्मयज्ञ" (ब्रह्मविद्या के तत्त्व ज्ञान अध्ययन, अध्यापन प्रचार एवं प्रसार), ''सर्वोत्थानयज्ञ'' (समाज अथवा पुर के अन्तिम व्यक्ति का अभ्योदय), "भ्रमोन्मूलनयज्ञ" (वैदिक विज्ञान संस्कृति के बारे में मिथ्या प्रचार को रोकने का अभियान), "नैतिकयज्ञ—चरम भौतिकता निवारण यज्ञ" (ऋग्वेद की मन्त्रद्रष्टा ऋषिका ने चरम भौतिकता की चकाचौंध से सामाजिक पतन की चेतावनी दी है। ऋषिका का निर्देश है कि ब्रह्मविद. विद्वतजन-बौद्धिक वर्ग इस पतन को रोकने के लिये लोकसंग्रह करें। वर्तमान में भौतिकता के चर्मोत्कर्ष से समाज पतन के महागर्त में गिर रहा है। इसलिये आज लोकसंग्रह अधिक सामयिक है।) आदि आते हैं। ये सभी यज्ञ वर्तमान में भी सामयिक हैं।

#### आर्षग्रन्थों में वर्णित यज्ञ

शुक्ल यजुर्वेद में "अश्वमेधयज्ञ", "पितृमेधयज्ञ", "गोमेधयज्ञ" और "सर्वमेधयज्ञ,—"नरमेधयज्ञ" आदि का वर्णन है। अथर्ववेद में "राजसुययज्ञ" का विशद् वर्णन है। इनके अलावा प्राचीन आर्षग्रन्थों के "विश्वजीतयज्ञ", "वाजपेययज्ञ", "त्र्यम्बकयज्ञ", "शतरुद्रिययज्ञ", "शूलगवयज्ञ" आदि सुप्रसिद्ध हैं।

इन यज्ञों के मेध आदि वैदिक शब्दों के गूढ़ वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाने से अर्थ का अनर्थ हुआ है। "राजसुययज्ञ" का मूल आशय "राजा के चयन के लिये आयोजित सम्मेलन" है। ऋग्वेद के अनुसार वैदिक संस्कृति में राजा का चुनाव होता रहा। इसका वर्णन अर्थवेवेद के सूक्त में भी है। "वाजपेययज्ञ" अन्न से आमजन को अथवा वाणी से लोक को तृप्त करना है। "अश्वमेध यज्ञ का आशय राष्ट्रवृद्धि यज्ञ" है।

श्रौतयज्ञों में—अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमासयज्ञ, चातुर्मास्यानियज्ञ, पशुयज्ञ एवं सोमयज्ञ हैं। इनमें ही निरुढ़पशुबन्धयज्ञ, आग्रयणेष्टियज्ञ, सौत्रामणीयज्ञ, द्वादशाहयज्ञ, गवामयनसत्रयज्ञ, अग्निचयनयज्ञ, एकाहयज्ञ, अहीनयज्ञ, सत्र आदि शामिल हैं।

#### ऋग्वेद : यज्ञ से देवत्व

ऋग्वेद (5.35.8) में वृत्तान्त आता है कि सुधन्वा के तीनों पुत्र यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बन गये। साथ ही ऋग्वेद (10.77.2) के अनुसार यज्ञ रूपी पुण्य के प्रताप से मरुद्गण देवता बन गये।

#### वेद में हिंसा निषेध मेध का आशय संवर्द्धन

तीनों वेदों में हिंसा को निषेध किया गया है। वेद में स्पष्ट रूप से केवल सात्विक अन्नाहार का निर्देश है।

> मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान। यश्चापश्चन्द्रा बृहर्तीजजान कस्मै देवाय हविषा विधेम।। ।।ऋग्वेद १०.१२१.९।।

जो सत्य के अटल नियमों को धारण करता है और जो द्युलोक का रचियता है एवं जो पृथिवी का जनक है, वह हमारी कभी हिंसा नहीं करे। यहाँ हिंसा का अर्थ कष्ट भी है। जो पहिला देव आनन्ददायक पदार्थों को और जल आदि पदार्थों का सृजक है, उस आनन्ददायक देव की "आत्मार्पण" (सर्वस्व समर्पण) से हम सभी पूजा करें।।ऋग्वेद 10.121.9।। वैदिक देवों के नाम भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वैदिक देवता शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं हैं : अ मृतान्धस (मृत हुआ अन्न नहीं खानेवाले, मृतक को नहीं खानेवाले), आज्यपाः देव (शुक्ल यजुर्वेद 21.40 —घृत पीनेवाले) और हिव भुंजः (हिवष्यान्त्र खानेवाले, हिवष्यान्न का आशय—चावल एवं अन्य धान्य आदि)।

अश्वमेध, पुरुषमेध—नरमेध, गोमेध एवं सर्वमेध यज्ञ वाले यर्जुर्वेद में स्पष्ट रूप से "अहिंसा" का उपदेश है।

> अश्वं ...... मा हिंसी ...... ।।४१।। अविं ...... मा हिंसी ...... ।।४३।। इमं मा हिंसीर्द्धिपादं पशुम्।।४७।। इमं मा हिंसी ...... वाजिनम्।।४८।।

इममूर्णायुं ..... मा हिंसीः । ।५० । ।यजुर्वेद १३.४१, ४३, ४७, ४८, ५० । ।

मा हिंसीः पुरुषम्।।यजुर्वेद 16.3।।

यजुर्वेद की ऋचाओं में स्पष्ट रूप से कहा है कि अश्व, बकरा, द्विपाद पशु, ऊन देनेवाले पशु और मनुष्य इनकी हिंसा नहीं करें।

अथर्ववेद में सीधे—सीधे शब्दों में मांस—भक्षण का निषेध किया है। साथ "मांस वर्ग के साथ मद्य, द्यूत एवं व्यभिचार का भी निषेध किया गया है।" यथा मांसं यथा सुरा यथाऽक्षा अधिदेवने। यथा प्ंसो वृषण्यतः स्त्रियां निहन्यते मनः।। ।।अथर्ववेद 6.70.1।।

वेद में पशुबिल का भ्रम शब्दों के गूढ़, रहस्यपूर्ण, संकेतात्मक, प्रतीकात्मक, बहुअर्थवान, अभिव्यंजनात्मक, अध्यात्मिक, कूटात्मक, लाक्षणिक, संहत, संक्षिप्त आदि भाषा शैली से उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के एक सौ चौसठवें सूक्त की 43वीं ऋचा का पश्चिमी विद्वानों सर्वश्री विल्सन् एवं ग्रिफिथ ने अनुवाद किया: "गोबर अग्नि से उठा धुवाँ मैंने देखा जो ऊपर उठा था। वीरों ने विचित्र वृषभ (सांड, बैल) को सजाया था। वे रीतियाँ पहिले समय की थी"।।ऋग्वेद 1.164.43।।

शकमयं धूममाराद पश्यं विषूवता पर एनावरेण। उक्षाणं पश्चिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्।। ।।ऋग्वेद 1.164.43।।

आचार्य सायण ने इसकी व्याख्या की : "गोबर की अग्नि का धुवाँ समीप से मैंने देखा। इस निकृष्ट व्याप्तिमान धूम से परे रहनेवाले अग्नि को मैंने जाना। वहाँ वीरगण श्वेत सोम ओषधि का पाक कर रहे थे। "विचित्र वृषभ का आशय हिमालय में उगनेवाली ऋषभ सोम ओषधि" है। इसका "रूपाकार बैल के सींग" की तरह होता है। ये धर्म के उत्कर्ष थे।। ऋग्वेद 1. 164.43।। इस ऋचा में अपचन्त शब्द आया है। इसका वैदिक अर्थ "तप" है। ऋग्वेद में कहा है कि जिसके शरीर में तपाचरण नहीं हुआ, वह उस आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। "अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते।।ऋग्वेद 9.83. 1।।" उपनिषदों में पच् धातु का तात्पर्य अध्यात्मिक उन्नति से है।

अथर्ववेद में कहा है : "हम पशुओं से पुष्टि लेते हैं। द्विपाद एवं चतुष्पादों से भी पुष्टि लेते हैं और धान्य लेते हैं। हमें सविता देवता, बृहस्पति देवता ने पशुओं से दूध और ओषधियों से रस दिया।।19.31.5।।" इस ऋचा में स्पष्ट संकेत है कि पशु शब्द आने पर पशु से किस पदार्थ को ग्रहण करना चाहिये और ओषधि शब्द आने पर ओषधि से कौनसा पदार्थ लेना है, यह ज्ञान आवश्यक है।

पुष्टिं पशूनां परिजग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम्। पयः पशूनां रस ओषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नि यच्छात्। ।।अथर्ववेद 19.31.5।।

#### हन मेध का रहस्य

वैदिक विज्ञान में "हन् और मेध्" शब्द बहुत ही रहस्यमय एवं अध्यात्मपरक हैं। वैदिक कोश निघण्टु (2.14) में "हन् का अर्थ गित" दिया हुआ है। ऋग्वेद (6.75.14) में "हन् का आशय रक्षा करना" है। गणित में हन का आशय "वृद्धि करना, गुणा" है। शाकुंतल (1.32) में "हन् का तात्पर्य उड़ाना" है। व्याकरणाचार्यों ने "हन् का अर्थ प्रेरणा देना, चलाना, जाना" भी माना है। "महाभारत में "हन् अर्थ दूर करना, रक्षा करना" है। सूर्य सिद्धांत के महान आचार्य वराहमिहिर ने "बृहत्संहिता में हन् शब्द का आशय स्पर्श करना" लिया है। हन् के अन्य अर्थों में — प्रतिबंध करना, छोड़ देना, ताडन करना आदि हैं। व्याकरणशास्त्र के अनुसार "गावः हन्यन्ते" का अर्थ गो का ज्ञान प्राप्त करना, गो प्राप्त करना और गायों को चलाना—हांकना है, हिंसा करना नहीं है। इसलिये वेद की ऋचाओं में हन् शब्द किस सन्दर्भ में आया है, उसी के अनुसार अर्थ प्रयुक्त होगा। वेद प्रकरण देखकर हन् एवं मेध का संगति से अर्थ करना चाहिये। "हन् शब्द का अर्थ वध" ही सभी ऋचाओं में लेने से अर्थ का अनर्थ हुआ एवं हो रहा है, होगा।

शुक्ल यजुर्वेद के सर्वमेध, अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि में "मेध" शब्द अध्यात्मपरक, रहस्यपूर्ण है। मेध का अर्थ वध अथवा हिंसा ही नहीं है। "मिद्, मिथ्, मिध्, मेद्, मेध् धातुओं में से किसी से मेध बना है।" "मिथ् मेधायाम्।। मिद् स्नेहने।। मिद् मेधायाम्।। मिध् मेधायाम्।। मेथ् मेधायाम्।। मेद् मेधायाम्।। मेध् मेधायाम्।। केद् मेध्यायाम्।। केद् मेधायाम्।। केद मेधायाम्।। केद् मेधायाम्।। केद्य मेधायाम्।। केद् मेधायाम्।। केद् मेधायाम्।। केद् मेधायाम्।। केद्

"मेधा" शब्द मेध धातु से है। "मेधा का अर्थ—बुद्धि, धारणशक्ति, यज्ञ, शिक्त, बल, बुद्धिबल आदि है।" इसी से "मेध्य" शब्द बनता है। मेध्य का आशय—ज्ञानी, नवीन, धर्म्य, बुद्धिवर्धक, शुद्ध, उत्साहवर्धक, बलवर्धक, और यज्ञ के योग्य है। इसी से "मेध" शब्द आया। इस कारण "मेध का तात्पर्य—यज्ञ, सत्त्व, पित्रत्र, सार, पूज्य, अपर्ण एवं रस" है। वैदिक विज्ञान में मेध शब्द इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त है (इसके ठीक विपरीत वैदिक विज्ञान के प्रति अज्ञानता से मेध का शाब्दिक अर्थ वध करना लेने से भ्रान्ति फैली।)।

वेद : गो व्यापकता

वेद में देवों के सम्राट वरुण की तीन जिव्हाएँ वर्णित हैं। वरुण की तीन जिव्हाएँ : 1. वाणी, 2. गो एवं 3. भूमि हैं।

तिस्रो जिव्हा वरुणस्यान्त दीर्द्यत्यासनि।। तासां मध्ये या राजति सा वशा दुष्प्रतिग्रहा।।28।।

#### RUDRAVIDYA 410

अथर्ववेद में कहा है : पृथिवी ही धेनु है।अन्तरिक्ष धेनु है। द्यौ धेनु है, दिशाएँ धेनु हैं। |4.39.2, 4, 6, 8।। यहाँ धेनु ब्रह्म तत्त्व है।

पृथिवीः धेनुः।।२।। अंतरिक्षः धेनुः।।४।।

द्यौ र्धेनु:।।६।। दिशो धेनव:।।८।।अथर्ववेद ४.३९.२, ४, ६, ८।।

अथर्ववेद के गोसूक्त में गो के विराट् स्वरूप में समूचा ब्रह्माण्ड, द्यौ, अन्तरिक्ष, सम्पूर्ण देवता, पृथिवी आदि समाहित है। यह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, शतरुद्रिय आदि का विस्तार है। यहाँ गो परमेष्ठी स्वरूप है।

परमेष्ठी : गो विराट् रूप

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शुंगे इन्द्रः शिरो अग्निर्ललाटं यमः कुकाटम्।।1।। सोमो राजा मस्तिष्को द्यौरुत्तरहन्: पृथिव्य धरहन्:।।2।। विद्यज्जिव्हा मरुतो दन्ता रेवतीग्रीवाः। कृत्तिका स्कन्धा धर्मो वहः।।3।। विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेष्यः।।४।। श्येनः क्रोऽो3न्तरिक्षं पाजस्यं 1 बृहस्पतिः ककुद् बृहतीः कीकसाः।।५।। देवानां पत्नीः पुष्टय उपसदः पर्शवः।।६।। मित्रश्च वरुणश्चांसौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाह्।।७।। इन्द्राणी भसद् वायुः पुच्छं पवमानो बालाः।।।।।।। ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलमूरू।।9।। धाता च सविता चाष्ठीवन्तौ जंघा गन्धर्वा अप्सरसः कृष्ठिका अदितिः शफाः।।10।। चेतो हृदयं यकुन्मेधा व्रतं पुरीतत्।।11।। क्षुत् कुक्षिरिरा वनिष्ठुः पर्वताः प्लाशयः।।12।। क्रोधो वृक्कौ मन्युराण्डौ प्रजा शेपः।।13।। नदी सूत्री वर्षस्य पतय स्तन स्तनयित्नुरूधः।।14।। विश्वव्याश्चर्मीषधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्।।15।। देवजना गुदा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम्।।16।। रक्षांसि लोहितमितरजना ऊबध्यम्।।17।। अभ्रं पीबो मज्जा निधनम्।।18।। अग्निरासनि उत्थितोऽश्विना।।19।। इन्द्रः प्राड्. तिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यम्।।20।।

प्रत्यड्. तिष्ठन् धातोदड्. तिष्ठन्सविता।।21।। तृणानि प्राप्तः सोमो राजा।।22।। मित्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्दः।।23।। युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम्।।24।। ।।अथर्ववेद 9.7.1–24।।ऋषि–ब्रह्मा।। देवता–गो।।

इस सूक्त में गो—वृषभ को विराट् पुरुष—परमब्रह्म स्वरूप बताया है। परमेष्ठी एवं प्रजापित गो के दो सींग हैं। इन्द्र शिर, अग्नि ललाट एवं यम गले की संधि है।।1।। सोम मस्तिष्क, द्युलोक ऊपर का जबड़ा एवं पृथिवी निचला जबड़ा है।।2।। गो का विद्युत् जिव्हा, मरुत् दन्त, रेवती नक्षत्र गला (कण्ठ), कृत्तिका नक्षत्र कंधा एवं ग्रीष्मकाल कंधे की हड्डी है।।3।।

इसका वायु समस्त अवयव है और स्वर्ग—लोक कृष्णद्र है। इसकी धारकशक्ति पृष्ठवंश की सीमा है।।4।। दिव्य श्येन पक्षी इसका सीना अथवा गोद है। गो का अन्तरिक्ष उदर है। बृहस्पति ककुद् और बृहती सीने की हड्डी है।।5।। दिव्य शक्तियाँ इसके पीठ के भाग में हैं और उपसद इष्ठियाँ पसुलियाँ हैं।।6।। वैदिक देव सम्राट वरुण एवं मित्र कंधे हैं। सृष्टि रचनाकार त्वष्टा एवं अर्यमा हाथ हैं। रुद्र का महादेव स्वरूप सर्वशक्तिमान अजेय बाहू हैं।।7।। इन्द्राणी गुह्य भाग है। वात वायु पुँच्छ है एवं पवमान वायु केश हैं।।8।।

ब्रह्मज्ञ एवं रक्षाकर्त्ता शूर नितम्ब एवं बल जंघा हैं। 19।। धाता एवं सिवता टखने हैं। गन्धर्व जंघा है। अप्सराएँ लघु अस्थियाँ और देवों की माता अदिति खुर है। 110।। उसका हृदय चेतना है। यकृत् मेधा है। नेत्र व्रत हैं। 11।। कोख ही क्षुधा है। अन्न आंते हैं। पर्वत छोटी आंते हैं। 112।। क्रोध गुर्दे और उत्साह अण्ड है। प्रजनन इन्द्रिय प्रजा है (यहाँ गो के वर्णन में गाय के स्थान पर वृषभ का वर्णन है।)।। 13।। नदी सूत्रनाड़ी एवं गर्भाशय और वर्षाधिपति स्तन हैं। वर्षा करनेवाले और गर्जन करनेवाले मेघ दूध से भरे दुग्धाशय हैं। 114।।

सर्वत्र व्याप्त व्यापिनी शक्ति चर्म है। ओषधियाँ लोम और नक्षत्र रूप हैं। | 15 | | इसका देवजन गुदा और मानव आंते हैं। इसका उदर अन्य प्राणी हैं। | 16 | | राक्षस रक्त और इतर जन अपचित अन्न हैं। | 17 | | मेघ मेदा और निधन मज्जा है। अग्नि आसन एवं अश्विनौ उत्थान है। | 18 | | यह पूर्व (प्राची) दिशा में देखने के समय इन्द्र और दक्षिण (दक्षिणा) दिशा में यम है। | 20 | । पश्चिम की ओर धाता और उत्तर दिशा में यही सविता है। | 21 | ।

यह जब तृण (घास) को प्राप्त करता है, वही दिव्य सोम राजा बनता है। |22 | | यह अवलोकन करते समय सूर्य और परावृत्त होने पर वही आनन्द है। |23 | | इसे जोतते समय यह विश्वेदेव है। जब जोता जाता है, तब प्रजापित है और जब स्वतन्त्र होता है, तब सब कुछ बनता है। |23 | | यह निःसन्देह गो अथवा गोवंश का सर्वव्यापी स्वरूप है। यही गो का सर्वरूप—विश्वरूप है। |24 | | इस सर्वरूप गोमहात्म्य में गो शब्द से गाय, वृषभ एवं बैल तीनों ही ग्रहण करना चाहिये। गो के अंगों में सभी वैदिक एवं दैवीय शक्तियाँ समाहित हैं। गो सभी वैदिक देवों का विराट् रूप है। |अथर्ववेद 9.7. 1—24 | |

इस प्रकार अथर्ववेद के नवम् काण्ड के प्रथम सूक्त की चौबीस ऋचाओं में भी विराट् रूप गो का वर्णन है। इस सूक्त के ऋषि अथर्वा और देवता मधु एवं अश्विनौ हैं। इस सूक्त में गो को सम्पूर्ण जगत् का सत्त्व घोषित किया गया है। "गो पृथिवी, द्यौ, तेज, वायु, आप:—जल (पँच भूत) और प्रकाश— सनातन ज्ञान का सार है।" गोरस सबका प्राण एवं अद्भुत अमृत है। सम्पूर्ण देवों ने गो की अपनी—अपनी समूची दिव्य शक्तियों से रचना की।। अथर्ववेद 9.1.1—24।। दूसरे शब्दों में सम्पूर्ण जगत् गो रूप है।

### गो शब्दार्थ : वैदिक दृष्टि में

वेद में "गो" शब्द बहु अर्थों में आया है। "गो का अर्थ सूर्य की किरण, ज्ञान, इन्द्रिय शक्तियाँ, ब्रह्म आदि है।" अतः प्रत्येक वैदिक ऋचा में गो का आशय गाय नहीं लिया जा सकता है। अर्थवेद के गोसूक्त में ऋग्वेद के पुरुषसूक्त की भाँति गो विराट् स्वरूप (परमेष्ठी) में है। अर्थात् गो परमेष्ठी अथवा परमब्रह्म है। अर्थवेद के दूसरे सूक्त में गो सम्पूर्ण जगत् का सत्त्व अथवा विश्वरूप है। ऋग्वेद के भाष्य की भूमिका में परमाचार्य टी.वी. कपाली शास्त्री ने एक शब्द के अनेक ऋचाओं में अनेक अर्थों का रहस्योद्घाटन किया है।

वैदिक कोश निघण्टु में गो के नौ नामों का वर्णन है। इनमें "अघ्न्या" अर्थात् हनन करने अयोग्य (अहंतव्या), "अही" — जिसका हनन नहीं किया जा सके और "अदिति" — टुकड़े करने अयोग्य (अखण्डनीय) प्रमुख हैं। इनके अनुसार गो की हिंसा नहीं की जानी चाहिये। इसका अनुसरण करते हुए महर्षि चरक ने कहा है कि आदिकाल में गो आदि पशुओं को यज्ञ में सुशोभित किया जाता रहा : "आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालंभनीया बभूवः नारंभाय प्रक्रयिन्ते स्म।।" चरक चिकित्सा अध्याय 19।।

#### अवध्य गो-वृषभ-बैल

ऋग्वेद में गाय से मिलनेवाले सुख की अभिव्यक्ति का चित्रण बहुत ही सटीक है। "बृहद् पात्र उठाओ, उसमें अमृत स्वरूप गो रस की धाराएँ चलती रहें। गोघृत से द्युलोक एवं पृथिवी लोक को भर दो। गो से उत्तम पान प्राप्त होता है।।5.83.8।।

> महान्तं कोशमुदचा नि षिंच स्यन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्। घृ तेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रमाणं भवत्वघ्न्याभ्यः।। ।।ऋग्वेद 5.83.8।।

ऋग्वेद के दशम मण्डल की ऋचा में पृथिवी माता एवं गोमाता के भोग का अलंकारिक वर्णन है। पुत्र ऋभुओं के पराक्रम का वर्णन करते हैं। जो सबको धारण करनेवाले हैं, वे भूमि, गो का माता के समान भोग करते हैं। यहाँ भूमि माता पर वन, वनस्पति, धान्य, खनिज, जल आदि और गोमाता के दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, गोबर एवं गोमूत्र का उपयोग को भोग कहा है।।10.176.

स सूनव ऋभूणां बृहन्नवन्त वृजिना। क्षामा ये विश्वधायसोऽश्नन्धेनुं न मातरम्।। ।।ऋग्वेद 10.176.1।।

इसी शृंखला में ऋग्वेद में कहा है कि "जिस के घर में सुगमता से दूध देनेवाली गो रहती है, वह निश्चित रूप से अमृतपान करता है। वही बल वृद्धि करनेवाला अन्न प्राप्त करता है"।। ऋग्वेद 92.35.7।।" वेद में कहा है: "गो की वृद्धि करो। प्रजाओं को पुष्ट करो। रोग बीजों का नाश करो। आम से उत्पन्न होने वाले, अजीर्ण से पैदा होनेवाली बीमारियों को दूर करो।। "ऋग्वेद 8.35.18।।

स्व आ दमे सुदुघा यस्य धेनुः स्वधां पीपाय सुभ्वमन्नमित।।
।।ऋग्वेद 92.35.7।।
धेनूर्जिन्मतमुत जिन्वतं विशो हंतरक्षांसि सेधतममीवा।।
।।ऋग्वेद 8.35.18।।

अतः "वैदिक काल में गो को परमादरणीय माता का सर्वोच्च स्थान" प्राप्त रहा। वैदिक समय में अधिक संख्या में गोवंश अथवा गाय होना प्रतिष्ठा का विषय रहा। ऋग्वेद की ऋचा में कहा है : "वर्तमान में चांदी का श्वेत चमकीला घड़ा गोरस से भरा हुआ है। यह गोदुग्ध तेजस्वी अन्न से परिपूर्ण है। इसे ब्रह्म स्वीकार कर पान करें। अध्वर्यु आदि द्वारा प्रस्तुत गोरस ब्रह्म

आनन्द के लिये पीये और शूरवीर भी इसे आनन्द के लिये ग्रहण करे (इस ऋचा में इन्द्र ब्रह्म वाचक है।)।।4.27.5।।

> अध श्वेतं कलशं गोभिरक्तमापिप्यानं मघवा शुक्रमन्धः। अध्वर्युभिः प्रयतं मध्वो अग्रमिन्द्रो मदाय प्रतिधत्पिबध्ये शूरो मदाय प्रतिधत्पिबध्ये।।ऋग्वेद 4.27.5।।

वेद काल के सुन्दर यज्ञ में देवताओं को गोदुग्ध पान के लिये आमन्त्रित किया जाता रहा।।ऋग्वेद 1.19.1।।

प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रह्यसे।।ऋग्वेद 1.19.1।।

गो को ऋग्वेद में "सौभाग्य सूचक" की संज्ञा प्राप्त रही। ऋग्वेद में कहा है कि "यह अवध्य गो अश्विनौ देवों के लिये दूध प्रदान करे और हमारे सौभाग्य के लिये वृद्धि करे।।1.164.27।।"

दुहामश्विभ्यां पयो अन्ध्येयं सा वर्धतामहते सौभगाय।।ऋग्वेद 1.164.27।।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के एक सौ चौंसठवें सूक्त की चालीसवीं ऋचा में "गाय से भाग्यवान बनने" की अभूतपूर्ण भविष्यवाणी की गयी है।" "गो उत्तम तृण—घास खा कर भाग्यवान बने और हम उस गो से भाग्यवान हों। हे गो माता! आप हमेशा मधुर तृण ग्रहण करें और लौटते समय शुद्ध पवित्र जल का पान करें।।1.164.40।।" अर्थात् वेद में स्पष्ट निर्देश है कि गाय के लिये उत्तम तृण—घास आदि की सुदृढ़ व्यवस्था हो। गाय को स्वच्छ शुद्ध पवित्र जल ही प्रस्तुत करें। गो को सड़ा धान्य, अभोज्य अन्न, विष्ठा आदि खिलाना निषेध किया गया।

सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम। अद्धि तृणमध्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती।। ।।ऋग्वेद 1.164.40।।

यजुर्वेद में कहा है कि "गो अनुपमेय" है। अर्थात् गो के लिये कोई उपमा नहीं है। गोमाता के मनुष्य पर असंख्य उपकार हैं। "ज्ञान तेज के लिये सूर्य की उपमा है। द्युलोक के लिये महासमुद्र की उपमा दी जाती है। पृथिवी माता अत्यन्त विस्तृत है, परन्तु उससे इन्द्र समर्थ है। यह बात अलग है कि गाय के साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती है।।यजुर्वेद 23.48।।"

ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिद्यौः समुद्रसमं सरः। इन्द्रः पृथिव्यै वर्षीयान् गोस्तु मात्रा न विद्यते।।

।।यजुर्वेद 23.48।।

यज्ञपरक यजुर्वेद में ही "गो को अवध्य" घोषित कर उसके अनेक नामों का वर्णन किया। ये—इडा, रन्ता, हव्या, काम्या, चन्द्रा, ज्योति अदिति, सरस्वती, मही एवं विश्रुति हैं। गाय के ये वैदिक नाम गो की महिमा का बखान करते हैं। इनके अर्थ हैं: "इडा" — उत्साहवर्धक पेय देनेवाली; "रन्ता" — आनन्द वृद्धि कारक; "हव्या" — सत्कार करने योग्य; "काम्या" — प्रेममय; "चन्द्रा" — तेजस्वी, सुन्दर; "ज्योति" — प्रकाशवान्; "अदिति" — अखंडनीय; "सरस्वती" — ज्ञान देनेवाली, अमृतरूपी रस देनेवाली; "मही" — विशेष महत्व वाली; "विश्रुति"—असाधारण कीर्तियुक्त एवं "अघ्न्या"—अवध्य।।यजुर्वेद 8.43।।

इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतिऽदिते सरस्वती महि विश्रति। एताते अघ्न्ये नामानि।।यजुर्वेद 8.43।।

यह स्मरण रहे कि गो का सूक्त अथर्ववेद में भी है। अथर्ववेद के दशम काण्ड के दशम सूक्त का देवता वशा गो, ऋषि कश्यप और 34 ऋचाएँ हैं। इसकी प्रथम ऋचा में गो को नमन करते हुए कहा है : हे हनन करने अयोग्य गो! जन्मते ही आपको नमस्कार करता हूँ। आपको उत्पन्न होने के बाद भी नमन करते हैं। आपके दर्शनीय सम्पूर्ण अवयवों, सुन्दर केश एवं खुर को भी नमस्कार करता हूँ। अथर्ववेद 10.10.1।।"

नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नमः। बालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाघ्न्ये ते नमः।। ।।अथर्ववेद 10.10.1।।

इसी सूक्त की चौथी ऋचा में कूट शैली में रहस्योद्घाटन किया है कि द्युलोक, अन्तरिक्षलोक एवं पृथिवी लोक को धारण—भरण—पोषण करनेवाला परमेष्ठी गाय के रूप में हमारे पास आता है। हमें अपना अमृत रस देता है।।अथर्ववेद 10.10.4।।

यया द्यौयर्या पृथिवी ययापो गुपिता इमाः। वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि।।अथर्ववेद 10.10.4।।

''राष्ट्र रक्षक गौ'' घोषित करनेवाली अथर्ववेदीय ऋचा गो के महत्व को प्रदर्शित करती है।।10.10.8।।

> अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे। तृतीयं राष्ट्रं धुक्षेऽन्नं क्षीरं वशे त्वम्।।अथर्ववेद 10.10.8।। गोरस में स्वर्ण

"गाय के दूध में सूर्य किरण ताप—आग्नेय तत्त्व स्वर्ण तत्त्व समावेश का गुह्य विज्ञान अथर्ववेद की ऋचा में सांकेतिक रूप में उद्घाटित किया गया है।" यह स्मरण रहे कि "भारतीय ककुद वाली गाय के दुग्ध एवं गोमूत्र में स्वर्ण" होता है। सूर्य प्रकाश के सम्पर्क से ककुदवान गो के मेरुदण्ड से स्वर्ण भस्म रूप में गोरस एवं गोमूत्र में आती है। ऋचा में मन्त्रद्रष्टा ऋषि कश्यप ने

कहा है : "हे कल्याण करनेवाली वशा गो! आपके अन्दर अग्नि प्रविष्ट हुआ। इसी के साथ अमृतमय सोम प्रविष्ट हुआ। विद्युत् आपके स्तन—थण हैं और दुग्धाशय पर्जन्य है। अर्थात् अग्नि, सोम, विद्युत् एवं पर्जन्य देवों ने गाय के शरीर में आश्रय लिया।

अनु त्वाग्निः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा। ऊधस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे।।अथर्ववेद 10.10.7।।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वेदानुसार "गोमाता का पांव ही यज्ञ है।" "गो पर्जन्य से उत्पन्न होनेवाले घास से पालित होती है। यह गो यज्ञरूपी पाद से युक्त है। यह अपनी धारण शक्ति युक्त प्राणवाली, भूमि को प्रकाशित करनेवाली, दुग्ध रूपी अन्न प्रदाता और अन्न से देवों के पास जानेवाली है।।" अथर्ववेद 10.10.6।।

यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राण महीलुका। वशा पर्जन्यपत्नी देवाँ अप्येति ब्रह्मणा।।अथर्ववेद 10.10.6।। गो : अमृत सोम रस पान

अमृत स्वरूपा सोम को देवताओं का प्रिय पेय कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार सोम रस में गोरस मिलाकर पिया जाता है। अथर्ववेद में गो को सोमरस पिलाने का वर्णन चौंकाता है। अतः इससे सोमरस के दिव्य गुण—धर्म गाय में आना स्वाभाविक है।" हे ऋताविर गो! आप जब आदित्यों द्वारा आमन्त्रित होकर जाती हैं, तब इन्द्र आपको हजारों पात्रों से सोमरस पिलाता है।।अथर्ववेद 10.10.9।।"

> यदादित्थैर्हूयमानोपातिष्ठ ऋतावरि। इन्द्रः सहस्रं पात्रान् सोमं त्वापाययद्वशे।।अथर्ववेद १०.१०.९।। गो से चेतना : यज्ञ गो का शस्त्र

गोसूक्त की अठारहवीं ऋचा में कहा है : "हे आत्मिक शक्तिवाले! आपकी माता गो है।" यज्ञ गो का शस्त्र है। गो क्षत्र धर्म (रक्षा, सुरक्षा कार्य) के पालकों की माता है। गो से ही लोक में चेतना है"।।10.10.18।।

> वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव्। वशाया यज्ञ आयुधं ततश्चित्तमजायत।।अथर्ववेद 10.10.18।। वृषभ परमेष्ठी वाचक : रुद्र वृषभ

ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के 33वें सूक्त की सातवीं ऋचा में "रुद्र को वृषभ" कहा गया है : दैव्यस्वाभी नु मा वृषभ चक्षमीथाः।" आध्यात्मिक रूप से वृषभ का अर्थ अत्यधिक प्रजनन शक्ति सम्पन्न और वर्षा करनेवाला है।

ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के 58वें सूक्त की तीसरी ऋचा में "वृषभ शब्द परमेष्ठी वाचक" है। "वृषभ अक्षरब्रह्म—शब्दब्रह्म—वेद— वाकब्रह्म है"। अज्ञान (अंधकार) का नाशक एवं ज्ञान (प्रकाश) करनेवाला है। उपासक की रक्षा करनेवाला सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, अव्यक्त, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान परमेष्ठी है।

> चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्तहस्तासो अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्यों आ विवेश।।

।।ऋग्वेद ४.५८.३।।

ऋग्वेद के चौथे मण्डल के अठावनवें सूक्त की तीसरी ऋचा में महादेव वृषभ यज्ञ है। अध्यात्मपरक अर्थ में महादेव सूर्य है। चार दिशाएँ चार सींग, तीन पैर तीन वेद, दो सिर—दिन रात एवं सात हाथ सात किरणें हैं। अथवा महादेव वाक् है। वाक् के चार प्रकार, तीन काल, दो प्रकार की भाषाएँ—नित्य एवं कार्य और सात विभिन्तयाँ हैं।

ऋग्वेदीय ऋचा में एक वृषभ के साथ अनेक वृषभ रहने का वर्णन मिलता है। अर्थात् जो भाव अनेक रुद्रों के साथ एक रुद्र का है, वही भाव एक वृषभ के साथ अनेक वृषभों का है। वेद में एक परमात्मा के साथ अनेक जीवात्मा के होने का वर्णन है। "असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्राः अधिभूम्याम्।। शुक्ल यजुर्वेद 16.54।।" "रुद्रं रुद्रेभिरावहा बृहन्तम् ।।"ऋग्वेद 7.10.4।।

> आ चर्षणिप्रा वृषभो जनानां राजा कृष्टीनां पुरुहुत इन्द्रः।।1।। ये ते वृषणो वृषभास इन्द्र ब्रह्मयुजो वृषरथासो अत्याः। तां आतिष्ठ तेभिरा याह्मर्वाङ्. हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमे।।2।।

लोकों का वृषभ के समान शक्तिशाली प्रजाओं का राजा इन्द्र अथवा परमेष्ठी है। इस ऋचा में इन्द्र रुद्रवाचक है।।।।। हे इन्द्र! जो आपके अनेक बलवान वृषभ ज्ञानयुक्त हैं, उनके साथ यहाँ पधारें।।2।। ऋग्वेद 1.177.1, 2।। ऋग्वेद में परमात्मा वाचक नाम—रुद्र, अग्नि, सूर्य, इन्द्र, सोम, वृषभ आदि का है। ये ही नाम बहुवचन में आ गये तो जीवात्मा वाचक होते हैं।

बृहदारण्यक उपनिषद् और वेदांग ग्रन्थ भावप्रकाश में वृषभ शब्द दूसरे अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। भाव प्रकाश में "उक्षा—सोम ओषधि" एवं "ऋषभ—ऋषभक" ओषधि है। "हिमालय पर ऋषभक ओषधिगुण सम्पन्न दिव्य वनस्पति होती है। यह वृषभ (सांड, बैल, गो) के सींग के समान आकारवाली होती है। ऋषभक ओषधि शक्ति, बल एवं वीर्य वर्धक होती है।। भावप्रकाश।।"

जीवकर्षभर्को ज्ञेयो हिमाद्रिशिखरोद्भवौ। जीवकः कूर्चकाकारः ऋषभो वषशं गवत्। जीनकर्षभकौ बल्यौ शीतौ शुक्रकफप्रदौ।।भावप्रकाश।। अथर्ववेद में वृषभ वाचक वशा, ऋषभ, उक्षा आदि हैं (कहीं—कहीं ये गोवाचक हैं।)।

> यश्चर्षणि प्रो वृषभः स्वार्विद् यस्मै ग्रावाणः प्रवदन्ति नृम्णम्। यस्याध्वरः सप्त होता मदिष्ठः स नो मुंचत्वंहसः।। ।।अथर्ववेद ४.24.3।।

इस ऋचा में "वृषभ शब्द का अर्थ—शूर, वीर, नायक" आदि है। "जो आम जन का पालन एवं रक्षा करनेवाला, जो आत्मज्ञान के तेज से युक्त शूर है। जिसके शौर्य की कठोरतम हृदयवाले मनुष्य भी प्रशंसा करते हैं। वह सप्त होता यज्ञ का अधिष्ठाता है। वह परमेष्ठी वृषभ हमें पाप से बचावे।।" अथर्ववेद 4.24.3।।

#### वृषभ शब्द वेद वाचक

ऋग्वेद में वृषभ शब्दब्रह्म—अक्षरब्रह्म अर्थात् वेदस्वरूप है। अथर्ववेद में वृषभ और वेद को अलंकारिक, अभिव्यंजनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। "सहस्र शृंग (सींग) वाला वृषभ समुद्र से ऊपर आया। सहस्र शृंगवाले वृषभ से वेद बने हैं।।" अथर्ववेद 4.5.1।13.1.12।।

सहस्रशृंगो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्।।4.5.1।। सहस्रशृंगो वृषभो जातवेदाः।।अथर्ववेद 4.5.1, 13.1.12।। गो, वृषभ, बैल अवध्य : वध प्रतिबंध

ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में गो, वृषभ एवं बैल का वध प्रतिबंधित किया गया है। ऋग्वेद में कहा है: "गो रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहिन और अमृत की नाभि है। (हम) मननशील मनुष्यों से कहते हैं कि निष्पाप, पवित्र, दिव्य तेजयुक्त गो अवध्य है। इसलिये गो का वध नहीं करें।।" ऋग्वेद 8.101.15।। अर्थात "गो रुद्र स्वरूप" है।

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट।।।
।।ऋग्वेद ८.१०१.१५।।

शुक्ल यजुर्वेद में गो (गो वंश) की अवध्यता को दोहराया गया है। "तेजस्वी गो अवध्य है। अतः उसकी हिंसा नहीं करें। अवध्य गो गोरस (दुग्ध एवं घृत) प्रदान करती है। इसलिये गो का वध नहीं करें।।" यजुर्वेद 13.49।।

यह ऋग्वेद के "आरे गो हा नृहा वधो वो अस्तु" (7.56.16) और "आरे ते गोघ्नमुत पूरषघ्नम्" (1.114.10) की पुनरुक्ति है।

गां मा हिंसीरदितिं विराजम्।।42।।

घृतं दुहानामदितिं जनाय...... मा हिंसीः।।यजुर्वेद 13.42, 49।।

अथर्ववेद का उपदेश है कि वृषभ एवं बैल भी गाय की तरह रक्षणीय एवं वर्धनीय हैं। ये अवध्य हैं। "एक वृषभ और बैल का दान सौ यज्ञों के समान है।" वृषभ और बैल को अग्नि में नहीं जलाते हैं, समाधि देते हैं। वृषभ और बैल कभी कानों से बुरे शब्द नहीं सुनता है। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। बैल अपनी आँखों से अकाल के दौर्भिक्षय का निवारण करता है। वह खेती के द्वारा अकाल भगाता है। अथर्ववेद 9.4.17, 18।।

सृंगाभ्यां रक्ष ऋषत्यवार्ते हन्ति चक्षुषा। शृणोति भद्रं कर्णाभ्यां गवां य पतिरघ्न्यः।।१७।। शतयाजं स यजते नैनं दुवन्त्यग्नयः। जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमा जुहोति।।१८।।अथर्ववेद १.४.१७, १८।। गो दान लेने का अधिकारी

अथर्ववेद और बृहदारण्यक उपनिषद् (अध्याय 3.1) में गो दान लेने के अधिकारी की व्याख्या की गई है। अथर्ववेद के दशम काण्ड के दशम सूक्त की दूसरी ऋचा में कहा है : "गोदान लेने का अधिकारी सात प्रवाहों का ज्ञाता, सात अंतरों का ज्ञाता एवं यज्ञ के शिर का ज्ञाता हो।" अध्यात्मपरक व्याख्या में आत्मा से सप्त प्रवाह चलते हैं। ये सप्त इन्द्रियाँ—बुद्धि, मन, वाणी, नेत्र, कर्ण, नासिका, चर्म हैं। ये सप्त नदियाँ आत्मा के अमृत स्रोत से चल रही हैं। इनके सात क्षेत्र हैं। ये इनमें जाकर कृतकार्य करती हैं। पाँच नदियाँ — शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में और दो नदियाँ — ज्ञान, मन, अहंकारादि में जाती हैं। आत्मा से विषयक्षेत्र तक अन्तर का नाम परावत् है। आत्मा से शक्ति रूपी नदियाँ कैसे चलती हैं, वे अपने विषयों के कार्यभूमि में कितनी दूरी पर जाकर कार्य करती हैं। इस अन्तर का ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ उत्तम रीति से जानता है।

ब्रह्मज्ञानी मानव देह में चल रहे शतसांवत्सिरिक यज्ञ के सबसे मुख्य शिरो भाग को भलीभाँति जानता है। अर्थात् यज्ञ के शिर का ज्ञाता है। उपनिषद् में महाराजा जनक ने सुवर्ण मढ़े शृंगों की सहस्रों गाय लेने की शर्त ब्रह्मविद होना, सातप्रवाहों—सातअन्तरों का ज्ञान और यज्ञ शीर्ष जानना रखी। इस महाविकट संकट में एक मात्र महर्षि याज्ञवल्क्य ने ही ब्रह्मविद होने का दावा किया।

> यो विद्यात्सप्त प्रवतः सप्तविद्यात्परावतः। शिरो यज्ञस्य यो विद्यात् स वंशा प्रतिगृव्हीयात्।। ।।अथर्ववेद 10.10.2।।

इससे स्पष्ट है कि गो का दान ब्रह्मविद, अध्यात्मिद् को ही किया जाता रहा अथवा देना चाहिये।

#### यज्ञ : अध्वर

वेद में यज्ञवाचक नामों में "अध्वर" शब्द है। अध्वर शब्द का अर्थ ही—जिसकी हिंसा नहीं की जा सके, हिंसा का निषेध अर्थात् अहिंसा है। अर्थात् वैदिक काल के यज्ञों में हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है।

#### गोमेध-अश्वमेध-नरमेध यज्ञ का अर्थ

उपरोक्त दृष्टान्तों और वैदिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वैदिक यज्ञों में मांस की आहुति नहीं दी जाती रही (वैसे उड़द अथवा माष, माह को मांस शब्द से सम्बोधित किया गया है।)। इतना ही नहीं वेद में गो को साक्षात् यज्ञ कहा गया है और वृषभ—बैल के दान को अनेक यज्ञ करने के समान घोषित किया गया है। साथ ही अथर्ववेद के गो सूक्त में गो परमेष्ठी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में गो, वृषभ एवं बैल को अवध्य घोषित किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि मेध का आशय—संवर्धन, संगतिकरण, बुद्धिवर्धन आदि है। वेद में इस अध्यात्मपरक अर्थ को लिया गया है। यह पुनः लिख रहे हैं कि गो शब्द एवं अश्व शब्द के व्यापक अर्थ हैं। गो—इन्द्रिय शिक्तयाँ, प्रकाश की किरण, ज्ञान आदि है। वहीं अश्व शब्द ब्रह्म, सूर्य, राष्ट्र, गित, बल आदि का सूचक है।

इसप्रकार वैदिक "गोमेध यज्ञ का तात्पर्य गो संवर्धन, ज्ञान प्रसार आदि है।" बहुचर्चित "अश्वमेध यज्ञ का आशय राष्ट्र संवर्धन है।" इसी शृंखला में "नरमेध—पुरुषमेध—सर्वमेध यज्ञ हैं।" इसमें मनुष्य की बिल नहीं दी जाती थी। इसके विपरीत "सर्वमेधयज्ञ का अर्थ सर्वपूज्य का सत्कार है।"

वैदिक परम्परा के अनुसरण में हठयोग प्रदीपिका (3.48) में रहस्योद्घाटन किया है कि "गो शब्द का अर्थ जिव्हा है। जिव्हा का तालुस्थान में लगाने को योग प्रणाली में गोमांस भक्षण नाम दिया गया है।" "गोशब्देनोदिता जिव्हा तत्प्रेवेशो हि तालुनि। गोमांसभक्षण तत्तु महापातकनाशनम्।। हठयोग प्रदीपिका 3.48।।"

# शूलगव यज्ञ : मिथ्या और यथार्थ

इस परिदृश्य में "बोधायन गृह्यसूत्र वर्णित शूलगाव होम" का अनुशीलन करना चाहिये। पश्चिमी विद्वानों द्वारा शूलगव होम में परमेष्ठी रुद्र को बैल अथवा वृषम की आहुति का मिथ्या इन्द्रजाल रचा गया। आगम के कितपय भाष्यकारों ने शूल का आशय रुद्र और गव का अर्थ बैल या वृषम किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद में परमेष्ठी रुद्र का आयुध धनुष्य है। रुद्र के विद्युतमय वज्र का भी उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में इस दिव्य धनुष्य का नाम पिनाकी आया है अर्थात् त्र्यम्बक तीनों लोकों के पिता रुद्र शूलधारी नहीं हैं। उधर गव शब्द समूचे गोवंश का प्रतिनिधित्व करता है। वेद में गोवध निषेध है। मूलभूत रूप से वैदिक संस्कृत के मेध शब्द के दार्शनिक, अध्यात्मपरक अर्थ का ज्ञान नहीं होने से पशुबलि का वितण्ड मचा। यह स्मरण रहे कि वैदिक संस्कृत वर्तमान लौकिक संस्कृत से मिन्न है। महर्षि यास्क तक ने स्वीकारा कि वे वेद के अनेक शब्दों के अर्थ नहीं जान पाये।

आगम (पुराण, इतिहास—रामायण, महाभारत) में अप्रत्याशित रूप से रुद्र के कल्याणमय, मंगलमय, शुभ शिव रूप का आयुध "शूल" प्रगट हुआ (महाभारत के कर्णपर्व, वनपर्व, उद्योगपर्व)। आगम में यह उनका प्रिय अस्त्र है। इसे "प्रवरायुधयोधी" कहा गया है। इसप्रकार आगम में रुद्र शूलपाणि हैं। यह अवधारणा वेद के विपरीत है।

शूलगव अर्थात् रुद्र को वृषभ समर्पण का अध्यात्मिक, दार्शनिक अर्थ समझना आवश्यक है। वेद में वृषभ को साक्षात वेद, शब्दब्रह्म, अक्षरब्रह्म, वाक्ब्रह्म कहा गया है। वेद में "आकाश को लोहित वृषभ" की संज्ञा दी गई है। वेद में वृषभ अवध्य है। वृषभ का वध किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। पशुपति रुद्र वागीश हैं। यह पशुपति वागीश रुद्र और वेदरूपी वृषभ का आत्मसात होना है। यह रुद्रमय होने की सर्वोच्च साधना है।

अधिभौतिक रूप से 'परमेष्ठी रुद्र रोगकर्त्ता और रोग हरण करनेवाले दिव्य भिषज् (वैद्यनाथ) हैं। रुद्रमय होते ही दीर्घकालिक, अल्पकालिक एवं असाध्य व्याधि स्वतः ही विलुप्त हो जायेगी। शूलगव यज्ञ में "ऋषभ ओषधि सहित 195 से अधिक वनोषधि" आदि की आहुति दी जाती रही है। आयुर्वेद के अनुसार हिमालय के शिखरों पर मिलनेवाली "ऋषभ ओषधि संजीवनी" की तरह कार्य करती है। प्रचुर ओषधियुक्त होम सामग्री का धूम्र शरीरस्थ होकर सभी रोगों का शमन करता है। यज्ञ में त्र्यम्बक के मन्त्रपाठ की ध्वनि, स्पंदन, स्वर, स्फोट, कंपन, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, स्फुरण आदि अपना दिव्य चमत्कार

दिखाते हैं। अक्षरब्रह्म की शक्ति की व्याख्या स्फोटवाद, स्फोटिसिद्धि, स्फोटतन्त्र, शिवदृष्टि, एकाक्षरनामकोष संग्रह और आकाश भैरव कल्पोक्तम् आदि ग्रन्थों में दी गयी है। यज्ञ से मानसिक व्याधि भी समूल नष्ट होती है।

सारसंक्षेप में ''शुलगव यज्ञ विशद्ध सात्त्विक यज्ञ'' है। परमेष्ठी रुद्र को समर्पित शुलगव यज्ञ से महासंकट से मुक्ति, असाध्य कार्य सम्पन्न होना, सर्वकामना पूर्ति, समस्त अधिव्याधि समापन, पशुओं में व्याधि से भयाक्रान्ता समापन आदि होती है। शुलगव यज्ञ में "उबले हुए चावल समर्पण" की परम्परा रही है। शुलगव यज्ञ के आयोजन के दिवस को लेकर दो मत हैं। पहिला, पशुपति रुद्र ने पातकी प्रजापति द्वारा दुहिता गमन पर वध किया। कामोन्मत्त प्रजापति घोर अनैतिक कर्म के लिये मुग रूप में थे। रुद्र ने मृगरूपी प्रजापति का पिनाकी धनुष्य से बाण छोड़कर समापन किया। प्रजापित का कटा हुआ मृग शिर ही नक्षत्र के रूप में है। वेद में "पौष माह की पौर्णमासी" का सर्वाधिक महत्व है। पौष समापन के बाद मुगशिर अथवा माघ माह आता है। इस पृष्ठभूमि में पौष पूर्णिमा को "शूलगव यज्ञ आयोजन अधिक न्याय संगत है।" इसके विपरीत कुछ ग्रन्थों में मृगशिर-मार्गशीर्ष माह की पौर्षमासी को शलगव होम का उल्लेख भी मिलता है। आर्षग्रन्थों के अनुसार शूलगव यज्ञ रुद्र के "आर्द्रा नक्षत्र" में करना चाहिये। इसका ''यज्ञमण्डप गोवंश के घेरे में'' स्थापित किया जाता है (गोचर भूमि)। बारहवीं शती के महाराज वल्लालसेन देव ने अपने ग्रन्थ ''अद्भुत सागर'' (प्रकाशन सन 1905) में "अथ वृषमहिषाद्भुतावर्त्तः" (पृष्ठ 682) का उल्लेख किया है।

#### यज्ञ से लाभ

प्रत्येक यज्ञ अथवा शूलगव यज्ञ से त्रि ताप—अध्यात्मिक, अधिभौतिक एव अधिदैविक से मुक्ति मिलती है। मानसिक अवसाद, व्याधि आदि समाप्त होता है। भौतिक रूप से यज्ञ सामग्री में उपयोगित सैकड़ों वनोषधि—जड़ी आदि सर्वोषधि है। सर्वोषधि का धूम्र श्वास के माध्यम से यज्ञ करनेवालों की देह में व्याप्त होकर समस्त रोगों का हरण करता है। साथ ही यह यज्ञ धूम्र वायु को निर्मल—निरंजन करता है। स्मरण रहे कि वरुण यज्ञ से वर्षा होती है (देखें—वरुणविद्या महारहस्यम्, व्हेन आई मीट बालाजी)। वेद में वैश्विक संकट निवारण—वैश्विक महामारी उन्मूलन यज्ञों का सविस्तार वर्णन है (देखें—वेद ओषधि कल्पतरु)। यज्ञ से होनेवाले लाभों का सारसंक्षेप निम्न है:

1. यज्ञ से सद्बुद्धि, सत्कर्म, सद्विचार और अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति अग्रसर होती है। 2. यज्ञ से नादब्रह्मशक्ति—स्वरब्रह्मशक्ति—अक्षरब्रह्मशक्ति—मन्त्रशक्ति, साधनाशक्ति एवं आत्मशक्ति से साक्षात्कार होता है। 3. चित् तत्त्व

से परिचय। ब्रह्माण्डाधिपति परमेष्ठी तत्त्व से अदृश्य सम्बन्ध के क्रम का शुभारम्भ होता है। 4. माया—मोह—आशा के इन्द्रजाल ध्वस्त होने का श्रीगणेश। 5. मानसिक सन्ताप का समापन। समभाव का अंकुरण। 6. आर्थिक एवं अन्य कष्टों में अविचल भाव—समभाव की उत्पत्ति। 7. दश प्राणों पर स्वनियन्त्रण प्रक्रिया का श्रीगणेश। 8. प्रत्येक स्थिति में आनन्द भाव का उदय। 9. जीवन में धर्मसूत्रों में वर्णित सद्गुणों का विकास और देवत्व बनने की महायात्रा प्रारम्भ होना। 10. राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों से विमुख होना। सात्त्विक गुणों का विकास होना। 11. अन्तःकरण का निर्मल होना और अन्तर्मुखी होना। 12. तत्त्वज्ञान के महापथ की ओर अग्रसित होना।

13. सर्वकल्याण—सर्व अभ्योदय की भावना का विकास। 14. सर्वदुःख निवृत्ति और सर्वमंगल के विचार और क्रियान्वन। समाजोन्मुखी चिन्तन। 15. पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। 16. संक्रामक रोग, असाध्य रोग—दीर्घकालीन—अल्पकालीन रोग, शारीरिक दोष, विघ्न बाधा, पैशाचिक कष्ट आदि का निवारण। 17. अमंगल आक्रान्तता से छुटकारा। 18. श्री प्राप्ति। 19. जगत् के प्राणियों के प्रति सद्भाव का विकास। 20. अधःपतन से मुक्ति एवं असाध्य साध्य होना। 21. पर्यावरण शुद्धि, जलवायु परिवर्तन पर रोक और वायु की पवित्रता। 22. एषणाओं का दमन। 23. विधायकी रचनात्मकता का अभ्योदय। 23. ज्ञात—अज्ञात पापकर्म का प्रायश्चित। 24. ऐहलौकिक एवं पारलौकिक अभ्योदय से निःश्रेयस प्राप्ति। 25. ब्रह्म सत्ता एवं स्वरूप के बारे में भ्रम संशय निवारण आदि।

यज्ञ के समय सर्वप्रथम मन्त्र, स्तोत्र आदि का अर्थ यज्ञ करनेवालों को बताना चाहिये। यज्ञ में मन्त्र पाठ बहुत तेजी से, बहुत धीरे—धीरे और गाकर करना निषेध है। यज्ञ सामग्री, विशुद्ध नवग्रह सिमधा, सर्वोषिध, लगभग दो सौ वनोषिध आदि ही प्रयुक्त हों। अधिक अच्छा रहे महायज्ञ आयोजन करें। चिति निर्माण भी विधानुसार हो, चिति में टूटी ईंट का प्रयोग नहीं हो।।ऊँ।।



# सूत्र ग्रन्थ त्र्यम्बक होम, शूलगव होम

वेद की समृद्ध, सांस्कृतिक यज्ञ परम्परा का सर्वोत्कर्ष काल "सूत्र काल" तक यथावत रहा। लाट्यायन श्रौतसूत्र में ब्राह्मणग्रन्थों के अनुसरण में "त्र्यम्बक होम" का वर्णन मिलता है। यह ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित त्र्यम्बक होम का नविक्तार है। इसके अलावा शांखायन श्रौतसूत्र, बौधायन गृह्मसूत्र, आश्वलायन गृह्मसूत्र, मानव गृह्मसूत्र आदि में रुद्र को समर्पित "शूलगत होम" का भी वर्णन है। इन त्र्यम्बक होम एवं शूलगव होम में परमेष्ठी रुद्र से संहारक घोर रूप त्याग कर सौम्य, मंगलमय, कल्याणमय अघोर रूप में ही रहने की प्रार्थना की गई है। अर्थात् पशुपति रुद्र से भव स्वरूप में ही अनुग्रह की विनती है। सूत्र ग्रन्थों के त्र्यम्बक होम में वेद का मृत्युंजय मन्त्र भी सम्मलित है।

### त्र्यम्बक होम

। लाट्यायन श्रौतसूत्र 5.3।। त्रैयम्बक नामापूपा भवन्त्येकष्मपालाः। तेषां यम् अध्वर्युर् अखूत्कर उपोपेत् तत्राप उपस्पृशेयुः। शिवा न शंतमा भव सुभृडीका सरस्वती मा ते व्योम संदशा इति.....

हुते तिष्ठन्तो जपेयुर्वा वारुद्रम् अयक्ष्म ह्यवदेवं त्र्यम्बकं यथा न श्रेयस्करद् यथा नो वशीयस्करद् यथा नः पशुमद्करद् यथा नो व्यवासद् भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजं सुगं मषाय मेष्येस्तु भेषजं यथा सद् इति। तत्र ब्रह्मा पर्यज्जपेद् इति धानंजप्यस्तिष्ठन्निति शाण्डिल्यस्त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वद्धन— मुर्वारुकमिव बन्धान्नमृत्योर्मुक्षीय मामृतादिति।..... यर्त्रनान् अध्वर्यरासंजेत् तत्रोपतिष्ठेरन्नेषा ते रुद्र भागस्तेनावसेन मितोरुपेयुः।।5.3।।

# शूलगव होम

। मानव गृह्यसूत्र 2.5, 2.10।।
रौद्रः शरिद शूलगवः। प्रागुदीच्यां दिशि ग्रामस्याकाशे
निशि गवां मध्ये तष्टो यूपः। प्राक् स्विष्टिकृतोऽष्टौ
शौणितपूतान् पूरियत्वा नमस्ते रुद्र मन्यव इति
प्रभृतिभिरष्टाभिरनुवाकैर्दिक्षवन्तर्दिक्षु चोपहरेत्।
नाशृतं ग्राममाहरेत्। शेष भूमौ निखनेद् अपि चर्म।।2.5।।
फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां पुरस्ताद् धानपूपाभ्यां भगं
चार्यमनंच यजेत् इन्द्राण्या हविष्यान् पिष्टवा
पिष्टानि समुत्पूय यावन्ति पशुजातानि तावता
मिथ्नान् प्रतिरूपान् श्रपयित्वाकांस्येऽध्याज्यान्

| |2.10 | |

## शूलगव होम शांखायन श्रीतसूत्र

कृत्वा तेनैव रुद्राय स्वाहेति जुहोति। ईशानायेत्येक

रुद्रं गवा यजते स्वस्त्ययनाम। शूलगव इत्याचक्षते। शुद्धपक्ष उपोष्य पुण्ये नक्षत्रे प्रागृदीच्यां दिशि। अग्निं मथित्वा प्रांचं प्रणीय। पुरस्तात् पलाशशाखा सपलाशं निखाय तया उत्तरतः पशुम् उपस्थाप्य, रुद्राय त्वा जष्टमूपकरोगि रुद्रायत्वा जुष्टं प्रोक्षामि रुद्राय त्वा जुष्टं नियुजन्मि इति नियुनक्ति पलाशशखायाम्। पर्यग्निकृतम् उदंचं नयन्ति। तं संज्ञापयन्ति प्राकृशिरसं उदकृपादं प्रत्यक्शिरसं वोदक्पादम् अरवमाणम्। यत्पशूर्मायुमकृतोरो वा पदिभराहते। अग्निर्मा तस्मादेनसो जादवेदः प्रभुंचत्।। स्वाहेति रवमाणे जुहोतिः। वपामुद्धत्य प्रक्षाल्य पूर्वेऽग्नो श्रपयित्वा भिद्यार्योद्वास्य शिवं शिवमिति त्रिः पर्युक्ष्याज्याहुतिर्जुहोति। या तिरश्ची निपद्यते अहं विधराणीति। तं घतुस्य धारया यूजे समर्धमिमऽहं स्वाहा। यस्येदं सर्वं हतमिमं हवामहे। स मे कामान कामपतिः प्रयच्छत्।।

स्वाहेति द्वितीयायाम्। अग्ने पृथिव्या अधिपति इति तृतीयायाम्। प्रजापति इति चतुर्थ्याम। त्रीणि पलाशपलाशानि मध्यमानि संत्रद्योपस्तीर्य वपामवधायाभिधार्य। यावन्तमहमीशे यावन्तो मे अमात्या:। तेभ्यस्त्वा देव वन्दे तेभ्यो नो देव मुल।। वेद ते पितरं वेद मातरं, द्यौस्ते पिता पृथिवी माता। तस्मै ते देव भवाय शर्वाय पशुपतय उग्राय देवाय महते देवाय रुद्रायेशानाय श्नये स्वाहेति वपां हत्वा.....पश्चिमेऽग्नो स्थालीपाकं श्रपयति। उत्तरतोऽवदानानि। स्थालीपाकं युषं मांसमाज्यमिति सन्निनीय शंयोरिति त्रिः पर्युक्ष्य जुहोति। भवाय स्वाहा शर्वाय स्वाहा रुद्राय स्वाहेशानाय स्वाहाग्नये स्वाहा स्विष्टकृते स्वाहेति। तयैव पर्युक्ष्य। तान्येव सन्निनीय। अग्नौ पश्चिमे। भवान्यै स्वाहा शर्वाण्यै स्वाहा रुद्राण्ये स्वाहेशान्यै स्वाहाग्नाय्यै स्वाहेति.....रुद्रसेनाभ्योऽनुदिशति। अधोषिन्यः प्रतिधोषिन्यः संधोषिन्यो विचिन्वत्यः श्वसनाः क्रण्याद एष वो भागस्तं जुषध्वं स्वाहेति। यजमानश्चोपतिष्ठते। भूपते भुवपते भुवनपते भूतपते भूतानां पते महतो भूतस्य पते मृल नो द्विपदे चतुष्पदे च पशवे मृल नश्च द्विपदश्च चतुष्पदश्च पशून् योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो दुरापुरोऽसि सच्छायोऽधिनामेन्। तस्य ते धेनुः हृदयं मन इषवश्चक्ष्विसर्गस्तं त्वा तथा वेद नमस्ते अस्तु सोमस्त्वावतु मा मा हिंसी:। यावरण्ये पतय तो वृकौ जंजभताविव। महादेवस्य पुत्राभ्यां भवशर्वाभ्यां नमः।।४.17.20।।ऊँ।।

शूलगव होम

। बौधायन गृह्यसूत्र 1.27. 1—30 । । अरण्येऽग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्य प्रणीताभ्यः कृत्वा बर्हिरादाय गाम् उपकरोति ....... ईशानाय त्वा जुष्टम् उपकरोमि इति । तृष्णीम् इत्येके । अथैनाम्

अदिभः प्रोक्षति।.....ईशानाय त्वां जूष्टं प्रोक्षामि इति। तूष्णीम् इत्येके। तामत्रैव प्रतिचीनशिरसीमृदीचीनपदीं संज्ञापयन्ति। तस्यै संज्ञप्ताया अदिभरभिषेकम्। प्राणानामप्यायति। तूष्णीं वपाम् उत्खिद्य हृदयमुद्धरति। प्रज्ञातानि चावदानानि। तान्येतेष्वेव शूलेषूपनिक्षिप्य तस्मिन्नेवाग्नौ श्रपयन्ति।.... परिघाना-प्रभृत्यग्निमुखात कृत्वा दैवतम् आव्हायति।..... आ त्वा वहन्तु हरयः सचेतसः श्वेतैरश्वैस्सहकेतुमदिभर्वाता-जिरैर्बलवदिभर्मनोजवैरायाहि शीघ्रंमम हव्याय सर्वोमिति। अथ स्नुवेणोपस्तीर्णम् अभिधारितां वपां जुहोति सहस्राणि सहस्रशः इति। पुरोऽनुवाक्यमुच्य ईशानं त्वा भुवनानाम् अभिश्रियम् इति यज्यया जुहोति। अत्रैतान्यवदानानि कृदासूने प्रछिद्योदनं मांसं यूषमित्याज्येन समुदायुत्य मेक्षेनोपघातं पूर्वार्द्ध जुहोति...... भवाय देवाय स्वाहा, उग्राय देवाय स्वाहा, महते देवाय स्वाहा इति। अथ मध्ये जुहोति। भवस्य देवस्य पत्न्ये स्वाहा, शर्वस्व देवस्य पत्न्ये स्वाहा, ईशानस्य देवस्य पत्न्ये स्वाहा, पशुपतेर देवस्य पत्न्ये स्वाहा, रुद्रस्य देवस्य पत्न्ये स्वाहा, उग्रस्य देवस्य पत्न्ये स्वाहा. भीमस्य देवस्य पत्न्ये स्वाहा. महतो देवस्य पत्न्ये स्वाहा इति। अथापरार्द्धे जुहोति। भवस्य देवस्य सुताय स्वाहा..... (इत्यादि)। अथाज्याहतिरुंपजुहोति..... नमस्ते रुद्र मन्यव इत्यन्तादनुवाकस्य। स्विष्टिकृत् प्रभृति सिद्धमाधेन् वर प्रदानात्। अथाग्रेणाग्निमर्कपर्णेषु हुतशेषं निदधाति.....यो रुद्रोऽग्नो योऽप्सू य ओषधीष् यो रुद्रो विश्वा भवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्त इति। अपि यदि गां न लभते मेषभजं वा लभेत। ईशानाय स्थालीपाकं वा श्रपयन्ति तष्मादेतत सर्व करोति यद्गवा कार्यं..... एवम् अष्टम्यां प्रदोषे क्रियेतैतावदेव नाना नात्रोपकरणं पशोः।।1.27.1-30।।ऊँ।।



### त्र्यम्बक होम

वैसे यजुर्वेदीय मैत्रायणी संहिता के प्रथम काण्ड (आदिम) के दशमः प्रपाठक चातुर्मास्यानि के अनुवाक 2 में 2 से प्रारम्भ मन्त्र संख्या त्र्यम्बक होम से सम्बन्धित है। इसमें भी शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता के अनुरूप ही मन्त्र मिलते हैं। इसके भी अन्तिम मन्त्र में रुद्र यज्ञ—त्र्यम्बक होम सम्पन्न होने पर मूजवान पर्वत पार जाने की प्रार्थना की गई है।

रुद्रैषते भागस्तेना वसेन परो मूजवतोऽती हि। पिनाकहस्तः कृत्तिवासा अवततधन्वा।। ।।मैत्रायणी संहिता 1.10.4।।

# शुक्ल यजुर्वेदमाध्यन्दिन संहिता : द्वितीय त्र्यम्बक होम

एष ते रुद्र भागः स्वस्त्राऽम्बिकया तं जुषष्व स्वाहैष
ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः।।57।।
अव रुद्रमदीमह्मव देव त्र्यम्बकं।
यथा नो वस्यवस्करद्मथा नः श्रेयसस्करद्मथा नो व्यवसाययात।।58।।
भेषजमिस भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्।
सुखं मेषाय मेष्यै।।59।।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकिमव बन्धनान्मृत्यो—र्मुक्षीय माऽमृतात्।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पतिवेदनम्।
उर्वारुकिमव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः।।60।।
।।शुक्ल यजुर्वेद 3.57, 58, 59, 60।।

हे रुद्र! यह अतिरिक्त पुरोडाश आपका हिवरांश है। अपनी बहिन अम्बिका के साथ आप उसका सेवन करो। यह आहुित रुद्र के लिये है। हे रुद्र! यही आपका हिवरान्न है। आपका वाहन—पशु चूहा—मूषक है। 157 । अम्बिका के स्वामी व्यापक रुद्र को सबसे उत्तम जानकर हम रक्षा के लिये सेवन करते हैं। रुद्र हमें उत्तम धन (अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक) से युक्त करे। साथ ही हमें कल्याण, श्रेय मार्ग से सम्बद्ध करे। जिस प्रकार हमको 'श्रेय' हो, सब कार्यों में निश्चय से युक्त करे, उसी प्रकार की प्रेरणा करे।|58||

हे रुद्र! आप स्वयं ओषधि स्वरूप हो। अतः आप मनुष्य, गो, अश्व आदि के लिये भेषज प्रदान करो। हमारे भेड़—भेड़ी अथवा पशुधन के लिये भी सुख दो। 159। 1हम तीनों लोकों के स्वामी रुद्र की स्तुति करते हैं। आप सुगंध युक्त एवं अन्नादि की पुष्टि करनेवाले हैं। आप सृष्टि के पुष्टकर्त्ता हो। हम मृत्यु बन्धन से छूट जावें। परन्तु अमृत से नहीं (विस्तृत व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है।)। 160।।

#### सोमारौद्र चरु

असावादित्यो न व्यरोचत तस्मै देवाः प्रायश्चित्तमैच्छन्तस्म एतं सोमारौद्रं चरुं निरवपन् ........ या ब्रह्मवर्चसकामः स्यात् तस्मा एतं सोमारौद्रं चरुं निर्वपेत् ........ तिष्यापूर्णमासे निर्वपेद् रुद्रो वै तिष्यः ...... सोमारौद्रं चरुं निर्वपेत् प्रजाकामः सोमौ वै रतोधा अग्निं प्रजानां प्रजनयिता ....... सोमारौद्रं चरुं निर्वपेदिभचरन् ... .....। कृष्ण यजुर्वेद, तैतिरीय संहिता 1.2.10।।



### त्र्यम्बकहविर्याग

शतपथ ब्राह्मण : द्वितीयकाण्ड, पंचमप्रपाठ, तृतीय ब्राह्मण महाहविषा ह वै देवा वृत्रं जघ्नुः। तेनो एव व्यजयन्त—येयमेषां व्विजितिस्तामथ यानेवैषां तस्मिन्त्सड्.ग्राम ऽइषव आर्च्छेस्तानेतैरेव शल्यान्निरहन्त तान् व्यवृहन्त यत्त्र्यम्बकैरयजन्त।।।।

(न्ताथ) अथ यदेव ऽएतैर्यजते। तन्नाह न्वेवैतस्य तथा कं च नेषुर्ऋच्छतीति देवा अकुर्व्वन्निति त्वेवैष ऽएतत्करोति याश्च त्वेवास्य प्रजा जाता याश्चाजातास्ता ऽउभयी रुद्रियात्प्रमुंचित ता ऽअस्यानमीवा ऽअकिल्बिषाः प्रजाः प्रजायन्ते तस्माद्वा ऽएष ऽएतैर्यजते।।2।।

ते वै रौद्रा भवन्ति रुद्रस्य हीषुस्तस्माद्रौद्रा भवन्त्येककपाला भवन्त्येकदेवत्या असन्निति तस्मादेककपाला भवन्ति । । ३ । ।

ते वै प्रतिपुरुषम्। यावन्तो गृह्याः स्युस्तावन्त एकेनातिरिक्ता भवन्ति तत्प्रतिपुरुषमेवैतदेकैकेन या अस्य प्रजा जातास्ता रुद्रियात्प्रमुंचत्येकेनातिरिक्ता भवन्ति तद्या एवास्य प्रजा अजातास्ता रुद्रियात्प्रमुंचति तस्मादेकेनातिरिक्ता भवन्ति।।४।।

स जघनेन गार्हपत्यम्। यज्ञोपवीती भूत्वोदड्.ड.ासीन एतान्गृव्हाति स तत एवोपोत्थायोदड्. तिष्ठन्नवहन्त्यु—दीच्यौ दृषदुपले ऽउपदधात्युत्तरार्द्धे गार्हप्रत्यस्य कपाला—न्युपदधाति तद्यदेव तामुत्तरां दिशां सचन्त ऽएषा ह्येतस्य देवस्य दिक्तस्मादेतामुत्तरां दिशां सचन्ते।।5।।

ते वा ऽअक्ताः स्युः। (र) अक्तँ हि हविस्त ऽउ वा ऽअनक्ता ऽएव स्युरभिमानुको ह रुद्रः पशुन्त्स्याद्य-दंज्यात्तस्माद्नक्ता ऽएव स्युः।।६।।

(स्ता) तान्त्सार्द्ध पात्र्यां समुद्वास्य। (स्यान्वा) अन्वाहार्यपचना—दुल्मुकमादायोदड्. परेत्य जुहोत्येषा ह्येतस्य देवस्य दिक्पथि जुहोति पथा हि स देवश्चरति चतुष्पथे जुहोत्येतद्ध वा ऽअस्य जान्धितं प्रजातम—वसानं यच्चतुष्पथं तस्माच्चतुष्पथे जुहोति।।7।।

पलाशस्य पलाशेन मध्यमेन जुहोति। ब्रह्म वै पलाशस्य पलाशं ब्रह्मणैवैतज्जुहोति स सर्व्वेषामे—वावद्यत्येकस्यैव नावद्यति य एषोऽतिरिक्तो भवति।।।।।।

स जुहोति। (त्ये) एष ते रुद्र भागः सह स्वस्त्राऽम्बिकया तं जुषस्व स्वाहेत्यम्बिका ह वै नामास्य स्वसा तयाऽस्यैष सह भागस्तद्यदस्यैष स्त्रिया सह भागस्तस्मात्र्यम्बका नाम तद्या ऽअस्य प्रजा जातास्ता रुद्रियात्प्रमुंचित।।।।।।

- (त्य) अथ य ऽएष ऽएकोऽतिरिक्तो भवति। तमाखूत्कर ऽउपिकरत्येष ते रुद्र भाग ऽआखुस्ते पशुरिति तदस्मा ऽआखुमेव पशूनामनुदिशति तेनो ऽइतरान्पशून्न हिनस्ति तद्यदुपिकरित तिर ऽइव वै गर्भास्तिर ऽइवैतद्यदुपकीर्ण तस्माद्वा ऽउपिकरित तद्या ऽएवास्य प्रजा ऽअजातास्ता रुद्रियात्प्रमुंचित।।10।।
- (त्य) अथ पुनरेत्य जपन्ति। (न्त्य) अव रुद्रमदीमह्यव देवं त्र्यम्बकम्। यथा नो व्यस्यसस्करद्यथा नः श्रेयसस्करद्यथा नो व्यवसायात्। भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजं सुखं मेषाय मेष्या ऽइत्याशीरेवैषैतस्य कर्मणः।।११।। (णोऽथा) अथापसलिव त्रिः परियन्ति। सव्यानूरुनुपाघ्ना—नास्त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम्। उर्व्वारुकिनिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतादित्याशीरे—वेषैतस्य

सुगन्धिं पुष्टिवद्धेनम्। उव्वोरुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतादित्याशीरे—वेषैतस्य कर्मण आशिषमेवैतदाशासते तदु ह्येव शामिव यो मृत्योर्मुच्यातै नामृतात्तस्मादाह मृत्योर्मुक्षीय मामृतादिति।।12।।

तदु हापि कुमार्यः परीयुः। (र्भ) भगस्य भजामहा ऽइति या ह वै सा रुद्रस्य स्वसाऽम्बिका नाम सा है वै भगस्येष्टे तस्मादु ह्यापि कुमार्यः परीयुर्भगस्य भजामहा ऽइति।।13।।

तासामुतासां मन्त्रोऽस्ति। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्। उर्व्वारुकिमक बन्धनादितो मुक्षीय मामुत इति सा यदित इत्याह ज्ञातिभ्यस्तदाह मामुत इति पतिभ्यस्तदाह पतयो ह्येव स्त्रिये प्रतिष्ठा तस्मादाह मामुत इति।।14।।

- (त्य) अथ पुनः प्रसलवि त्रिः परियन्ति। दक्षिणानूरूनु—पाघ्नाना ऽएतेनैव मन्त्रेण तद्यत्पुनः प्रसलवि त्रिः परियन्ति प्रसलवि न इदं कर्मानुसन्तिष्ठाता ऽइति तस्मात्पुनः प्रसलवि त्रिः परियन्ति।।15।।
- (न्त्य) अथैतान्यजमानोऽंजलौ समोप्य। (प्यो) ऊर्ध्वानुद—स्यति यथा गौर्नोदाप्नुयात्तदात्मभ्य एवैतच्छल्यान्निर्मिमते तान्विलिप्सन्त ऽउपस्पृशन्ति भेषजमेवैतत्कुर्व्वते तस्माद्विलिप्सन्त ऽउपस्पृशन्ति।।16।।

तान्द्वयोर्मूतकयोरुपनह्य। व्वेणुयष्टयां वा कुपे वोभयत आबध्योदड्.परेत्य यदि व्यक्षं वा स्थाणुं वा व्वेणुं व्वा व्वल्मीकं वा व्विन्देत्तस्मिन्नासजत्येतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतोऽतीहीत्यवसेन वा ऽअध्वानं यन्ति तदेनं—सावसमेवान्ववार्जति यत्र यत्रास्य चरणं तदन्वत्र ह वाऽअस्य परो मूजवद्भयश्चरणं तस्मादाह तेन परो मूजवतोऽतीहीत्यवततधन्वा पिनाकावस इत्यहिंसन्नः शिवोऽतीहात्येवैतदाह कृत्तिवासा इति निष्वापयत्येवै—नमेतत्स्वपन्नु हि न कंचन हिनस्ति तस्मादाह कृत्तिवासाऽइति।।17।।

- (त्व) अथ दक्षिणान्बाहूनन्वावर्तन्ते। तेऽ प्रतीक्षं पुनरायत्ति पुनरेत्याय ऽउपस्पृशन्ति रुद्रियेणेव वाऽएतदचारिषुः शान्तिरापस्तद्भिः शान्त्या शमयन्ते।।18।।
- (तेंS) अथ केशश्मश्रूप्त्वा। समारोह्याग्नी ऽउदवसायेव ह्येतेन यजते न हि तदवकल्पते यदुत्तरवेदावग्निहोत्रं जुहुयात्तरमादुदवस्यित गृहानित्वा निर्मथ्याग्नी पौर्णमासेन यजत ऽउत्सन्नयज्ञऽइव वा ऽएष यच्चातुर्मास्यान्यथैष क्लृप्तः प्रतिष्ठितो यज्ञो यत्पौर्णमासं तत्क्लृप्तेनैवैतद्यज्ञेनान्ततः प्रतितिष्ठित तस्मादुदवस्यित।।१९।।2.5.3.1—19।।

।।शतपथ ब्राह्मण, पंचमप्रपाठ का तृतीय ब्राह्मण, द्वितीय काण्ड।।

देवों ने महाहिव के तेजोमय प्रभाव से ही वृत्र को मारा था। उसी महाहिवर्याग से उनको विजयश्री प्राप्त हुई। उस वृत्र युद्ध में इन्द्रादि देवों को बाण लगे। उन बाणों को निकाला गया। "त्र्यम्बकहिवर्याग से इन्द्रादि देवों के शल्यों का उपचार किया गया।।।।"

मनुष्यों द्वारा त्र्यम्बकहविर्याग कराने के पीछे अनेक प्रयोजन होते हैं। पिहला, उनसे सम्बन्धित को कोई मारक तीर नहीं लगे। दूसरा, देवों ने इस यज्ञ को किया था। तीसरा, त्र्यम्बकहविर्याग से यज्ञकर्ता अपने पिरजनो—स्वजनों को रुद्र के कोप से मुक्त कर लेता है। चतुर्थ, रुद्र अनुग्रह से उसकी सन्तान दोष—रहित एवं रोग रहित होती है। पाँचवा, रुद्र अनुकम्पा

से यजमान जन्म—मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाता है। षष्ठ, समभाव की प्राप्ति के लिये।|2||

त्र्यम्बक इष्टियाग वैदिक देवों के मर्यादा पालक, पातकी प्रजापित वधकर्ता, त्रिपुर संहारक, केशी के साथ विषपान कर्ता रुद्र के लिये किया जाता है। धनुष्य—बाण रुद्र के प्रलंयकार आयुध हैं। रुद्र सभी देवों के अधिष्ठाता हैं। इसलिये इस याग में रुद्र देवता के निमित्त हवियाँ होती हैं। रुद्र के निमित्त एक कपाल के पुरोडाश होते हैं। एक सर्वोच्च देवता के लिए सभी के एक—एक कपाल संस्कृत पुरोडाश ही होते हैं।।3।।

यज्ञ करनेवालों की संख्या के अनुसार उतनी संख्या में पुरोडाश होंगे। परन्तु एक पुरोडाश अतिरिक्त होगा। प्रति व्यक्ति एक पुरोडाश का तात्पर्य है कि वह एवं उसकी सन्तान को रुद्र की हिंसा से छुड़ा लेता है और अतिरिक्त पुरोडाश भावी संतान की रक्षा के लिये होता है।।4।।

यजमान सव्य—यज्ञोपवीत धारण कर उत्तराभिमुख गार्हपत्य के पीछे बैठकर पुरोडाश के लिये अन्न निकालता है। उसे लेकर उत्तराभिमुख बैठकर अन्न (धान) कूटता है। दृषद एवं उपल उत्तर की ओर उठाता है। दृषद एवं उपल उत्तर दिशा में रखता है। यजमान गार्हपत्य कुण्ड के उत्तरार्द्ध में कपालों को रखता है। उत्तर दिशा में रखने पीछे का गूढ़ आशय है। यह स्मरण रहे कि "रुद्र देवता की दिशा उत्तर है।" अतः वैदिक परम्परा में त्र्यम्बकहविर्याग में अधिकतर उत्तर दिशा का आश्रयण लिया जाता है। वैदिक दृष्टि से उत्तर दिशा उच्चतर प्रगति की दिशा है। वेद के दिशा सूक्त इसकी पुष्टि करते हैं।।

यह अद्भुत है कि "पुरोडाश घृत से अंजित नहीं हो।" यदि "घृत अंजित कर दिया जायेगा तो रुद्र यजमान के पशुओं के पीछे पड़ेगा"।।5, 6।।एक पात्र में सभी पुरोडाशों को रखकर दक्षिणाग्नि से एक जलता अंगारा लेकर उत्तर की ओर चतुष्पथ मार्ग में आहुति देता है। क्योंकि रुद्र देव मार्ग में ही विचरण करता है। चतुष्पथ ही रुद्र का लोकप्रसिद्ध स्थान है। इसलिये रुद्र के निमित्त त्र्यम्बकेष्टि में चतुष्पथ पर ही आहुति दी जाती है।।7।।

पलाशपत्र के मध्य के पत्ते से आहुति देता है। "परिपूर्ण ब्रह्म गुणादि पलाशपत्र में है।" पलाश वेदवृक्ष है (श्रीमद्शंकराचार्य के ब्रह्मदण्ड पलाश की काष्ठ के होते रहे हैं। यज्ञ के लिये कल्पतरु, मंदार, हरिचन्दन, सन्तानः, अश्वत्थ, श्रीवृक्ष, पलाश आदि की काष्ठ सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है। वेदानुसार पलाशपत्र पर भोजन करने से मेधा वृद्धि होती है।)। अतः ब्रहस्वरूप पलाशपत्र

से आहुति देता है। सभी यज्ञकर्ताओं के पुराडाशों में से एक—एक टुकड़ा लेते हैं, परन्तु अतिरिक्त पुरोडाश का भाग नहीं लेते हैं। 1811

"एष ते रुद्र भागः सहस्त्राम्बिकया तं जुषस्व स्वाहा" (हे रुद्र! यह आपका भाग है। आप अपनी भिगनी अर्थात् बहिन अम्बिका के साथ प्रीतिपूर्वक ग्रहण करने का अनुग्रह करें; स्वाहा।)। मन्त्र पाठकर आहुति दी जाती है। "यहाँ सर्वज्ञ उदात्त सर्वव्यापी रुद्र की भिगनी का नाम अम्बिका है।" रुद्र एवं अम्बिका का सम्मिलित यह हिवर्भाग है। इस भाग में देवांगना—दिव्य शक्ति—स्त्री शामिल है। अतः इन आहुतियों का नाम त्र्यम्बकाः पड़ा (वैसे अम्ब का अर्थ पिता है। त्र्यम्बक का अर्थ तीन लोकों—ह्यु, अन्तरिक्ष, पृथिवी का पिता है।)। इन आहुतियों के द्वारा रुद्र के कोप से यजमान का परिवार मुक्त हो जाता है।।।।

अतिरिक्त एक पुरोडाश का अवशिष्ट मूषक के बिल में डाल देते हैं। डालते हुए यह मन्त्रोच्चारण करते हैं: "एष ते रुद्र भागऽआखुस्ते पशुः।" हे रुद्र! यह आपका भाग है। मूषक आपका पशु है। यह उसको प्रदान करते हैं। मूषक को पुरोडाश अवशिष्ट देने से रुद्र किसी अन्य पशु को नहीं सताता है। मूलतः गर्भ अन्तर्हित होते हैं। मूषक का बिल भी गुप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि यज्ञ करनेवाले की गर्भस्थ संतान रुद्र के क्रोध से मुक्त रहे।।10।।

इसके उपरान्त यजमान चतुष्पथ से यज्ञशाला वापस लौटकर मन्त्र जपता है। 1. "अव रुद्रमदीनह्मव देवं त्र्यम्बकम्। यथा नो वस्य सस्करद् यथा नः श्रेयसस्करद् यथा नो व्यवसाययात्।। 2. भेषजमिस भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्। सुखं मेषाय मेष्यैं।। यजुर्वेद 3.58, 59।।" "हम त्र्यम्बक देव रुद्र को हिव प्रदानकर सन्तुष्ट करते हैं। रुद्र हमें सुआवास आदि से युक्त करे। हमें अध्यवसायी बनावे। हमारा कल्याण करे। हे रुद्र! आप ओषध के समान सर्वोपद्रव निवारक हैं। आप हमारे पशुधन, मनुष्य आदि के लिये सदैव सर्वोपद्रव निवारक ओषध रूप बनें। हमारे पशुधन को सुख प्रदान करें। अर्थात् समस्त प्राणियों के लिये रुद्र सुख दाता बनें। इस यज्ञ में गो—अश्व—अवि आदि के अरोग्य का आशीर्वाद चाहा है।।" यजुर्वेद 3.58, 59।।11।।

ऋत्विग्यजमान आदि चतुष्पथ पर स्थापित अग्नि की तीन वार परिक्रमा करते हैं। साथ ही "मृत्युंजय मन्त्र" पाठ करते हैं: "त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।" यजुर्वेद 3. 60।। "प्राणिमात्र के पालनकर्ता—स्थूल कार्य—सूक्ष्म स्थूल अप्रगट अवस्था ही माया है। इस त्रिविध माया को धारण करनेवाली नित्य ज्ञानस्वरूप उमा—अम्बका है। रुद्र तीनों लोकों के पिता हैं। त्र्यम्बक ही तीनों लोकों के

पुष्टि कर्त्ता एवं पालक हैं। रुद्र का यश ब्रह्माण्ड में सुगन्ध की तरह फैला है। त्र्यम्बक रुद्र सर्वज्ञ सर्वत्रव्यापक चेतन रूप से सर्वोत्तम यशवाला है। हम उस उदात्त सर्वव्यापी महान रुद्र का यजन करते हैं। जैसे पकी हुई काँकड़ी बेल से छूट जाती है। उसी प्रकार रुद्र आपका घोर रूप मृत्यु के बन्धन से छुड़ावे और आपका सौम्य अघोररूप अमृत से हमें कभी पृथक् नहीं करे, अर्थात् मोक्ष प्रदान करें'।।यजुर्वेद 3.60।।12।।

यज्ञ करनेवाले की कुंवारी कुमारियाँ भी अग्नि की पूर्वोक्त विधि से उल्टी परिक्रमा करें। वे यह कामना करें कि उन्हें सौभाग्य प्राप्ति हो। यह उल्लेखनीय है कि "रुद्र की भगिनी अम्बिका सौभाग्य की अधिष्ठात्रीदेवी है।" इसलिये सौभाग्य के लिये कुमारियों को परिक्रमा देनी चाहिये।।13।।कुमारियाँ भी परिक्रमा के समय यजुर्वेद (3.60) के मृत्युंजय मन्त्र का पाठ करें। कुमारियाँ कहें कि हम पतिगृह से कभी वियोजित नहीं हों। यह भी प्रार्थना करें कि पति से हमारा विछोह कभी नहीं हो।।14।।

प्रदक्षिण क्रम से अग्नि की परिक्रमा करते हैं और मृत्युंजय मन्त्र जपते हैं। प्रदक्षिण क्रम से सीधी तीन परिक्रमा तीन वार की जाती है। जिससे हमारा त्र्यम्बकेष्टि कर्म दैवी पद्धति से संसिद्ध हो जाय। अतएव ऋत्विग्यजमान आदि तीन वार प्रदक्षिण क्रम से परिक्रमा देते हैं।।15।।

यजमान "हुतशिष्ट" (बचे हुए) पुरोडाश को अपनी अंजलि में लेकर ऊपर की ओर उछालता है और उन्हें अंजलि में ही रोक लेता है। संयोग से भूमि पर गिरे हुवशिष्ट पुरोडाश को छूकर नमन करता है। अंजलि में आये हुतशिष्ट पुरोडाश दैव्य महाभिषक रुद्र की ओषध है।।16।।

अन्त में इनको दो टोकरियों में रखकर बाँस के दो छोरों पर लटकाया जाता है। उनको लटकाकर उत्तर दिशा में चलते हैं। मार्ग में वल्मीक (दीमक की बांबी), सूखा ठूँठ वृक्ष अथवा वृक्ष मिले उस पर मन्त्र पाठ कर बाँध देते हैं: "एतत् ते रुद्रावसं ते परो मूजवतोऽतीहि" ।।यजुर्वेद 3.61।। "हे रुद्र! यह आपका पाथेय अन्न है। आप इसे ग्रहण कर उत्तर दिशा में स्थित मूजवान् पर्वत के उस पार पधारने की कृपा करें।।" वैदिक काल से जम्बूद्वीप में पाथेय अन्न लेकर ही आमजन यात्रा करते रहे हैं। इसी परम्परा में रुद्र देवता को तोशा देकर गन्तव्य स्थान को विदा करते हैं। रुद्र का विचरण स्थान मूजवान् पर्वत के पार है। इसी समय यह भी कहते हैं कि हे रुद्र! आप पिनाकी धनुष्य की प्रत्यंचा पर शर सन्धान किये बिना पधारें। "अवततधन्वा पिनाकावसः।।" यजुर्वेद 3.61।। इसका अध्यात्मिक अर्थ है कि हे रुद्र! आप हमारे प्रति हिंसा नहीं रखते हुए (घोर रूप त्यागकर), (अघोररूप

सौम्य रूप में) कल्याण करते हुए पधारें। रुद्र सूर्यमण्डल के मध्य वास करते हैं, अर्थात् कृत्तिवासा हैं। आप सूर्यमण्डल के मध्य विराजमान होकर जगत् का कल्याण करें।।17।।

त्र्यम्बकेष्टियाग में सम्मिलित सभी दांयी ओर मुड़कर बिना पीछे देखे वेदी के समीप आते हैं। जल का स्पर्श करते हैं। अभी तक "रुद्र यज्ञरूपी उग्र कर्म" सम्पादन हो रहा था। जल शान्तिप्रद है। इसिलये शान्तिप्रद जलद्वारा सभी अपने को शान्त एवं पवित्र करते हैं।।18।। मुण्डन क्रिया होती है। उत्तर वेदी की गार्हपत्य आहवनीय अग्नियों का अरिण में सामारोप करते हैं। स्नान के अनन्तर "साकमेध" याग की शेष विधि का अनुष्ठान करते हैं। "मेध का अर्थ संवर्धन, संगतिकरण एवं वृद्धि है।" यह ध्यान रहे कि स्थान बदल कर पौर्णमास यज्ञ करें। घर जाकर अरिण मन्थन द्वारा अग्नि प्रगट करके पौर्णमास याग किया जाता है।

चातुर्मास्य यज्ञ पृथक् प्रकृति का नैमित्तिक याग है। वहीं पौर्णमास याग नियत और प्रतिष्ठित याग है। इसलिये वह उस नियत याग को करके अपने को प्रतिष्ठित करता है।।19।।ऊँ।।



## शतरुद्रियहोमविधानम् शतपथ ब्राह्मण : संचितिनाम् नवम काण्डम्

यजुर्वेद (माध्यन्दिन संहिता) का सोलहवाँ अध्याय व्यापकतम, सर्वज्ञ, अव्यक्त, परमेष्ठी रुद्र का सूक्त है। शुक्ल यजुर्वेद के रुद्रसूक्त में मात्र "छियासठ मन्त्र" हैं। इन छियासठ मन्त्रों में सर्वत्रव्यापक, सूर्यस्वरूप, इन्द्रस्वरूप, वायुस्वरूप, वरुणस्वरूप, अग्निस्वरूप, आकाशवत, उदात्त आदि रुद्र का दर्शन एवं महिमा का वर्णन है। मन्त्रद्रष्टा ऋषिवर ने प्रत्येक शब्द का चयन अनेक अर्थों में किया है। रुद्रसूक्त के शाब्दिक अर्थ के स्थान पर अध्यात्मिक आशय को समझना आवश्यक है। इसकी प्राथमिक शर्त — 1. ऋग्वेद की संस्कृत का ज्ञान, 2. पँच महाभूतों की वैदिक पृष्ठभूमि का गहन अध्ययन, 3. चतुर्वेदों में रुद्र सम्बन्धित ऋचाओं के अध्यात्मिकार्थ की जानकारी, 4. वेद के परमेष्ठी तत्त्व का अनुशीलन आदि है। यजुर्वेद की परम्परा में

रुद्रसूक्त अथवा शतरुद्रिय सूक्त का यज्ञ विधान शतपथ ब्राह्मण के संचितिनाम नवम् काण्ड में मिलता है। रुद्रसूक्त होम विधान में 44 मन्त्र हैं। ऊँ।। अथातः शतरुद्रियं जुहोति।

अत्रैष सर्व्वोऽग्नि संस्कृतः स ऽएषोऽत्र रुद्दोदेवता तिस्मन्देवा ऽएतदमृतं रूपमुत्तममदधुः स ऽएषोऽत्र दीप्प्यमानोऽतिष्ठ्ठदन्नमि—च्छमानस्तस्म्मा—द्देवा ऽअबिभयुर्ग्यद्वै नोऽयं न हिंस्यादिति।।।। तेऽब्रुवन्। अन्नमस्मै सम्भराम तेनैनः शमयामेति तस्मा ऽएतदन्नं समभरंछान्त—देवत्त्यं तेनैनमशमयँ—स्तद्यदेतं देवमेतेनाशमयँस्तस्माच्छान्तदेवत्त्य शान्तदेवत्त्यं ह वै तच्छतरुद्दिद्यमित्त्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवास्तथैवास्मिन्नयमेतदमृतं रूपमुत्तमं दधाति स ऽएषोऽत्र दीप्पयमानस्ति—ठ्ठत्त्यन्नमिच्छमानस्तस्मा ऽएतदन्नं सम्भरति शान्तदेवत्त्यं तनैनं शमयति।।2।।

जर्तिलैर्ज्जुहोति। जायत ऽएष ऽएतद्यच्चीयते स ऽएष सर्व्वस्ममा र्वऽअन्नाय जायत ऽउभयम्वेतदन्नं व्यज्जर्तिला यच्च ग्ग्राम्म्यं यच्चारण्यं य्यदह तिलास्तेन ग्ग्राम्म्यं य्यदकृष्ट्टे पच्च्यन्ते तेनारण्यमुभयेनैवैनमेतदन्नेन प्रीणाति ग्ग्राम्म्येण चारण्येन च।।३।। अक्र्कपण्णेन जुहोति। अन्नमक्र्कोऽन्नैवैनमेतत्त्रीणाति।।४।।

परिश्रित्रत्सु जुहोति। अग्नय ऽएते यत्त्परिश्रितस्तथो हास्यैता ऽअग्निमत्त्येवाहुतयो हता भवन्ति।।।

यद्वेवैतच्छतरुद्वियं जुहोति। प्रजापतेर्व्विस्त्रस्ताद्वेवता ऽउदक्रामँस्तमेक ऽएव देवो नाजहान्नमन्न्युरेव सोऽस्मिन्नन्तर्व्वि—ततोऽतिष्ठ्ठत्त्सोऽरोदीत्तस्य यान्न्यश्श्रूणि प्रास्कन्दँ—स्तान्न्यस्मिन्न्मन्न्यौ प्रत्यतिष्ठ्ठन्त्सऽएवशतशीर्षा रुद्द समभवत्त्— सहस्राक्षं शतेषुधिरथ याऽअन्न्या व्विप्रषोऽपतँस्ता ऽअसङ्.—ख्याता सहस्राणीमाँ ल्लोकान—नुप्पाविशँस्तद्यद्रुदितात्त्स—मभवँस्तम्माद्रुद्दाः सोऽयं शतशीर्षा रुद्दः सहस्राक्षः शतेषु—धिरधिज्ज्यधन्त्वा प्रतिहितायी भीषयमाणोऽति— ष्ठ्उदन्नमिच्छमानस्तरम्माददेवा ऽअविभयः।।।6।।

ते प्रजापितमब्रुवन्। अस्माद्वै बिभीमो यद्वै नोऽयं न हिंस्यादिति सोऽब्रवी—दन्नमस्म्मै सम्भरत तेनैनं शमयतेति तस्मा ऽएतदन्नं समभरंछतरुद्दियं तेनैनमशमयँस्तद्यदेतं शतशीर्षाणं रुद्रद्रमेतेनाशम— यँस्तसम्माच्छत—शीर्षरुद्द—शमनीयं शतशीर्षरुद् द्रशमनीयं ह वै तच्छतरुद्दियमित्त्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवास्तथैवास्म्मा ऽअयमेतदन्नं सम्भरित शतरुद्दियं तेनैनं शमयित।।।। गवेधुकासक्तु भिर्जुहोति। यत्र वै सा देवता व्विस्रस्ताशयत्ततो गवेधुकाः समभवन्त्स्वेनैवनमेतद्भागेन स्वेन रसेन प्रीणाति।।।।

अक्र्कपर्ण्णेन जुहोति। एतस्य वै देवास्याशयादक्रकः समभवत्त्स्वेनैवैनमेत— द्भागेन स्वेन रसेन प्रीणाति।।१।।

परिश्रित्रत्सु जुहोति। लोमानि वे परिश्रित्रतो न वै लोमसु व्विषं न किंचन हिनस्त्युत्तरार्द्धे ग्नेरुदड्. तिष्ठ्ठंजुहोत्त्येतस्यां ह दिश्श्येतस्य देवस्य गृहाः स्वायामेवैनमेतदिदशि तत्त्प्रीणाति स्वायां दिश्श्यवयजते।।10।।

स वै जानुदग्घ्ने प्रथमं स्वाहाकरोति। अध ऽइव वै तद्यज्जानुदग्घ्नमध ऽइव तद्यदयं लोकस्तद्य ऽइमं लोकं रुददाः प्राविशंस्ताँस्त्रीणाति।।11।।

अथ नाभिदग्घ्ने। मद्धयमिव वै तद्यन्नाभिदग्घ्नं मद्धयमिवान्तरिक्षलोक— स्तद्येऽन्तरिक्षलोकं रुददाः प्प्राविशँस्ताँस्तत्त्रीणाति।।12।।

अथ मुखदग्घ्ने। उपरीव वै तद्यन्नमुखदग्घ्नमपरीव तद्यदसौ लोकस्त—द्येऽमुं लोके रुद्दा प्राविशँस्ताँस्तत्त्रीणाति स्वाहाकारेणान्नं वै स्वाहाकारोऽन्नेनैवैनानेन्त्रीणाति।।13।।

"नमस्ते रुद्द्र मन्न्यव" ऽइति। य ऽएवास्मिन्त्सोऽन्तर्म्मन्युर्व्विततोऽतिष्ठ्ठत्तस्मा –ऽएतन्नमस्करो "त्त्युतो त ऽइषवे नमो बाहुब्ध्यामुत ते नम" ऽइतीष्ट्ट्वा च हि बाहुब्ध्यां च भीषयमाणोऽतिष्ठ्ठत्।।14।।

स ऽएष क्षत्रं देव। यः स शतशीर्षो समभवद्विशऽइम ऽइतरे ते व्विप्पुड्भ्यः समभवँस्तस्मा ऽएतस्मै क्षत्रायैता व्विश ऽएतं पुरस्तादुद्धारमुदहरन्न्य ऽएष ष्प्रथमोऽनुवाकस्तेनैन—मप्प्रीणँस्तथैवास्मा ऽअयमेतं पुरस्तादुद्वारमुद्धरित तेनैनं प्रीणाति तस्मादेष ऽएकदेवत्त्यो भवति रौदद्रं ऽएतं ह्येतेन प्रीणाति।।15।।

चतुद्र्वशैतानि यजूषि भवन्ति त्रयोदश मासाः संव्वत्त्सरः प्रजापतिश्च्चतुद्र्दशः प्रजापतिरग्निय्यां वत्त्यस्य माना तावतैवैनमेतदन्नेन प्रीणाति नमो नम ऽइति यज्ञो वै नमो यज्ञेनैवैनमेतन्नमस्कारेण नमस्यति तस्मादु ह नायज्ञियं ब्रयान्नमस्त ऽइति यथा हैनं ब्रयाद्यजस्त ऽइति तादृक्तत्।।16।।

अथ द्वन्द्विब्स्यो जुहोति। नमोऽमुष्मै चामुष्मे चेति तद्यथा वै ब्रूयादसौ त्वं च न ऽएष च मा हिः सिष्ट्टमित्त्येवमेतदाह नतरां हि व्विदितऽआमन्त्रितो हिनस्ति।।17।।

"नमो हिरण्यबाहवे। सेनान्नये दिशां च पतये नम" ऽइत्येष ऽएव हिरण्यबाहुः सेनानीरेष दिशां पतिस्तद्यित्त्वंचात्रैकदेवत्त्यमेतमेव तेन प्रीणाति क्षत्रमेव तिद्वश्यित भागं करोति तस्माद्यद्विशस्तिस्मिन्क्षित्रियोऽपि भागोऽथ या ऽअसङ्. ख्याता सहस्राणीमाँ ल्लोकाननुप्पाविशन्नेतास्ता देवता याब्य्य ऽएतज्जुहोति।।१८।। अथ जातेब्यो जुहोति। एतानि ह जातान्त्ये ते रुद्दाऽअनु— प्प्रविविशुर्य्यत्रयत्रैते तदेवैनानेतत्त्प्रीणात्त्यथो ऽएवं हैतानि रुद्दाणं जातानि देवानां व्यै व्यिधामनु मनुष्यास्तस्मादु हेमानि मनुष्याणां जातानि यथाजातमेवैनानेतत्त्प्रीणाति।।१९।।

तेषां व्या ऽउभ्यतो नमस्कारा ऽअन्न्ये। अन्न्यतरतो नमस्कारा ऽअन्न्ये ते ह ते घोरतरा ऽअशान्ततरा य ऽउभयतो नमस्कारा ऽउभयत ऽएवैनानेतद्यज्ञेन नमस्कारेण शमयति।।20।।

स वा ऽअशीत्त्यां च स्वाहाकरोति। प्रथमे चानुवाकेऽथासीत्त्यामथाशीत्यां च यानिचोद्धर्वानि यजूंष्यावतानेभ्योऽन्नमशीतयोऽन्नेनै—वैनानेतत्त्प्रीणाति।।21।। अथैतानि यजूंषि जपति।"नमो वः किरिकेभ्य" ऽइत्त्येतद्धास्य प्रतिज्ञाततमं धाम यथा प्रियो वा पुत्रो हृदयं व्वा तस्माद्यत्रै—तस्माद्देवाच्छंकेत तदेताभिव्यांहृतिभिज्जुंहुयादुप हैवेतस्य देवस्य प्रियं धाम गच्छति तथो हैनमेष देवो न हिनस्ति।।22।।

"नमो वः किरिकेभ्य" इति। एते हीदं सर्व्वं कुर्व्वन्ति "देवानां हृदयेब्भ्य"ऽइच्यग्निर्व्वायुरादित्त्य ऽएतानि ह तानि देवानांहृदयानि "नमो व्विचिन्न्वत्त्केब्भ्य" ऽइत्त्येते हीदं सर्व्वं व्विचिन्न्वन्ति "नमो व्विक्षिणत्त्केब्भ्य" ऽइत्त्येते वै तं व्विक्षिणन्ति यं व्विचिक्षीषन्ति"नमो ऽआर्निर्हतेब्भ्य" ऽइत्त्येते हेब्भ्यो लोकेब्भ्योऽ निर्हताः।।23।।

अथोत्तराणि जपित। "द्रापे ऽअन्धसस्प्पत" ऽइत्त्येष वै द्दापिरेष वै तंद्रापयित यं दिद्द्रापियषत्त्यन्धसस्प्पत ऽइति सोमस्य पतऽइत्त्येत "द्दिरदद्र नीललोहिते" नामानि चास्यैतानि रूपाणि च नामग्ग्राहमेवैनमेतत्त्प्रीणा" त्त्यासां प्रजानामेषां पशूनां मा भेम्मा रोड. नो चनः किंन्चनाममिद" ति यथैव यजुस्तथा बन्धु। 124। । स ऽएष क्षत्रं देवः। तस्मा ऽएतस्मै क्षत्रायैता व्विशोऽमुं पुस्तादुद्धारमुद हरन्त्योऽसौ प्रथमोऽनुवाकोऽथास्मा ऽएतमुप रिष्ट्टादुद्धारमुदहरँस्तेनैनमप्रीणँ –स्तथैवास्मा ऽआयमेतमु –परिष्ट्टाद्धारमुद्धरित तेनैनं प्रीणाति तस्मादप्येष ऽएकदेवत्त्यो भवति रौद्द ऽएवैतं ह्येवैतेन प्रीणाति। 125।।

सप्तैतानि यजूंषि भवन्ति। सप्तचितिकोऽग्निः सप्तर्त्तवः संव्वत्त्सरः संवत्त्सरोऽग्नि—र्य्यावानग्निर्य्यावत्त्यस्य मात्रा तावतैवैनमेतदन्नेन प्रीणति तान्न्युभयान्न्येकविंशतिः सम्पद्यन्ते द्वादश मासाः पंचर्त्तवस्त्रय ऽइमे लोका ऽअसावादित्त्य ऽएकविंश ऽएतामभिसम्पदम्।।26।।

अथावतानांजुहोति। एतद्वा ऽएनान्देवा ऽएतेनान्नेन प्रीत्त्वाथैषामेतैरवताने— र्द्धनूंष्यवतनोति न ह्यवततेन धनुषा कंचन हिनस्ति।।27।।

तद्वै सहस्रयोजन ऽइति। एतद्ध परमं दूरं य्यत्त्सहस्रयोजनं तद्यदेव परमं दूरं तदेवैषामेतद्धनृंष्यवतनोति।।28।।

यद्वेवाह सहस्रयोजन ऽइति। अयमग्निः सहस्रयोजनं न ह्येतस्म्मादिति नेत्त्यन्त्य—त्त्परमस्ति तद्यदग्ग्नौ जुहोति तदैवैषां सहस्रयोजने धनूंष्यवतनोति।।29।। "असड्.ख्याता सहस्राणि। आस्म्मन्न्महत्त्यर्ण्णव" ऽइति यत्र—यत्रै ते तदेवैषामे— द्धनूंष्यवतनोति।।30।।

दशैतानवतानांजुहोति। दशाक्षरा व्विराड्विराडग्नि—द्र्दश दिशो—दिशोऽग्निद्र्दश प्राणाः प्राणाः ऽअग्निर्य्यावानग्निर्यावत्त्यस्य मात्रा तावतैवैषामेतद्धनूंष्य— वतनोति।।31।।

अथ प्रत्त्यवरोहांजुहोति। एतद्वा ऽएतदिमाँल्लोकानित ऽऊद्रूर्वो रोहति स स पराडि.व रोह ऽइयमु वै प्रतिष्ठा ते देवाऽइमां प्रतिष्ठ्ठामभिप्रत्त्यायँ —स्तथैवैतद्यजमान ऽइमां प्रतिष्ठठामभिप्रत्यैति।।32।।

यद्वेव प्रत्त्यवरोहति। एतद्वा ऽएनानेतत्त्र्प्रीणन्नन्ववैति तत ऽएवैतदात्त्मा— नमपोद्धरते जीवात्त्वै तथो हानेनात्त्मना सर्व्वमायुरेति।।33।।

यद्वेव प्रत्यवरोहति।एतद्वा ऽएतदेतान्नुद्द्रानित ऽऊद्ध्वांन्न्प्रीणाति तान्न्पुनरमुतोऽर्व्वाचः।।34।।

"नमोऽस्तु रुद्द्रोब्ध्यो ये दिवि" ति। तद्येऽमुष्मिँल्लोके रुद्द्रास्तेब्ध्य ऽएतन्नमस्करोति"येषां व्वर्षमिषव" ऽइति व्वर्षं ह तेषामिषवो व्वर्षेण ह ते हिंसन्ति यं जिहिंसिषन्ति।।35।।

"नमोऽस्तु रुद्द्रेब्स्यो येऽन्तरिक्ष" इति। तद्येन्तरिक्षलोके रुद्द्रास्तेब्स्य ऽएतन्नमस्करोति"येषां व्यात ऽइषव" ऽइति व्यातो ह तेषामिषवो व्यातेन ह ते हिंसन्ति यं जिहिंसिषन्ति।।36।।

"नमोऽस्तु रुद्द्रेब्भ्यो ये पृथिव्यामि" ति। तद्येऽस्मिँल्लोके रुद्द्रास्तेब्भ्य ऽएतन्नमस्करोति" येषामन्नमिषव" ऽइत्त्यन्नं ह तेषामिषवोऽन्नेनह ते हिंसन्ति यं जिहिंसिषन्ति।।37।।

"तेब्भ्यो दश प्राचीः। दश दक्षिणा दश प्रतीचीद्र्दशोदीचीद्र्दशोद्धर्वा"ऽइति दश—दशेति दशाक्षरा व्विराड्विराडग्निद्र्दश दिशो दिशोऽग्निद्र्दश प्राणः प्राणा ऽअग्निय्या—वानग्निय्यावत्त्यस्य मात्रा तावतैवैनानेत दन्नेन प्रीणाति।।38।।

यद्वेवाह दशदशेति। दश वा ऽअंजलेरड्.गुलयो दिशि— दिश्श्येवैब्स्यऽएतदंजिलं करोति तस्मादु हैतद्भीतोऽंजिलं करोति ''तेब्स्यो नमो ऽअस्त्वि' ति तेब्स्य ऽएव नमस्करोति ''ते नो मृडयन्त्वि''ति त ऽएवास्मौ मृडयन्ति ''ते यं द्विष्मो यश्च्य नो द्वेष्ट्टि तमेषां जम्मे दध्म'' ऽइति यमेव द्वेष्ट्टि यश्च्येनं द्वेष्ट्टि तमेषा जम्मे दधात्त्यमुमेषां जम्मे दधामीति ह ब्रूयाद्यं द्विष्यात्ततोऽह तस्मिनन पुनरस्त्यिप तन्नादिदयेत स्वयं निर्दिदष्ट्टो ह्येव स यमेवं व्विद्वेष्ट्ट।।39।।

त्रिष्कृत्त्वः प्रत्यवरोहति। त्रिवृदग्निर्य्यावानग्निर्य्यावत्त्यस्य मात्रा तावतैवैनाने— तदन्नेन प्रीणाति स्वाहाकारेणान्नं व्वै स्वाहाकारो— ऽन्नेनैवैनानेतत्त्प्रीणाति त्रिरित ऽऊद्धर्वो रोहति तत्त्वट् तस्योक्तो बन्धुः।।४०।। यद्वेव त्रिष्कृत्त्वः प्रत्यवरोहति। त्रिर्हि कृत्त्व ऽऊद्धर्वो रोहति ताद्यावत्त्कृत्त्व ऽऊद्धर्वोरोहति तावत्त्कृत्त्वः प्रत्यवारोहति।।४१।।

अथ तदक्र्कपर्णं चात्त्वाले प्रास्यति। एतद्वा ऽएनेनैतद्दौद्दं कर्म्म करोति तदेतदशान्तं तदेतत्तिरः करोति नेदिदमशान्तं कशिच्चदभिति—ष्ठ्ठात्तं नेद्धिनसदिति तस्माच्चात्त्वाले यद्वेव चात्त्वालेऽग्निरेष यच्चात्त्वालस्तथो हैनदेषोऽग्निः सन्दहत्त्यथातः सम्पदेव।।४२।।

तदाहुः। कथमस्यै तच्छ तरुद्दियं संव्वत्सरमग्निमाष्नोतिकथं संव्वत्सरेणाग्निमा सम्पद्यत ऽइति षष्ट्ट श्चच ह वै त्रीणि च शतान्न्येतच्छ तरुद्दियमथ त्रिंशदथ पंचित्रंशत्ततो यानि षष्ट्टश्च्च त्रीणि च शतानि तावन्ति संव्वत्सरस्याहानि तत्संव्वत्सस्याहान्न्या—प्पोत्त्यथ यानि त्रिंशत्त्रिंशन्न्मासस्य रात्रयस्तन्न्मासस्य रात्रीराप्पोति तदुभयानि संव्वत्त्सर— स्याहोरात्राण्ण्याप्प्नोत्त्यथ यानि पंचित्रिंशत्त्स त्रयोदशो मासः सऽआत्मा त्रिंशदात्मा प्रतिष्ठ्ठा द्वे प्राणा द्वे शिर ऽएव पंचित्रंशमेतावान्न्वै संव्वत्त्सर— ऽएवमु हास्यैतच्छतरुद्दियं संव्वत्त्सर— मग्निमाप्पोत्त्येवं संव्वत्त्सरेणाग्निना सम्पद्यत ऽएतावत्त्य ऽउ वै शाण्डिलेग्नौ मद्धयतो यजुष्मत्य ऽइष्ट्टकाऽउपधीयन्तेऽग्नयो हैते पृथृग्ग्यदेता ऽइष्ट्टका ऽएवम् हास्यैतेऽग्नयः पृथक् शत—रुद्दिययेणाभिहता भवन्ति।।43।।

तदाहुः। कथमस्यैतच्छतरुद्दियं महदुक्थमाप्नोति कथं महतोक्थेन सम्पद्यत ऽइति यान्नयमूनि पंचविंशति—र्य्यजूंष्यभितोऽ शीतिः स पंचविंश ऽआत्मा यत्र वाऽ आत्मा तदेव शिरस्तत्त्पक्षपुच्छान्न्यथ या ऽअशीतयः सैवाशीतिनामाप्तिरशीतिभिर्हि महदुक्थ—माख्यायतेऽथ यदूद्र्य्—मशीतिब्भ्यो यदेवादो महत ऽउक्थस्योद्द्र्यं—मशीतिब्भ्यऽएतदस्य तदेवमु हास्यैत—च्छतरुद्द्यं महदुक्थमाप्नोत्त्येवं महतोक्थेन सम्पद्यते।।४४।। प्रथमाध्याये प्रथम ब्राह्मणम्।।१।। (इसके अध्याय में चित्यपरिषेकः विधि का भी वर्णन है।) (शतपथ ब्राह्मण 19.1.1.1—44।।)।।ऊँ।।



## शतपथ ब्राह्मण ।।रुद्र : अग्नि चयन 12.7.3, 20।।

तद्वाहुः। एतस्यै वा ऽएतदघलायै देवतायै रूपं य्यदेते घोरा ऽआरण्ण्याः पशवो यदेतेषाम्पशूनाँल्लोमभिः पयोग्ग्र— हांछ्रीणीयाद्रुद्धुस्यास्ये पशूनिपदद्धयादपशुर्य्यजमानः स्याद्यन्न श्श्रीणीयादनवरुद्धा ऽअस्य पशवः स्यू रुद्रो हि पशूनामीष्ट्ट ऽइति सुराग्ग्रहानेवैतेषाम्पशू— नाँल्लोमिभः श्रीणाति सुरायामेव तद्रौद्रन्दधाति तस्मात्त्सुराम्पीत्त्वा रौद्रमना ऽअथो ऽआरण्ण्येष्वेव पशुषु रुद्रस्य हेतिघाति ग्ग्राम्म्याणाम्पशूनामिहंसाया ऽअवरुद्धा ऽअस्य पशवो भवन्ति न रुद्रस्यास्ये पशूनिपदधाति।।20।। शतपथ ब्राह्मण 12.7.3.20।।ऊँ।।



## परमेष्ठी रुद्र : स्विष्टकृदाहुति शतपथ ब्राह्मण सप्तमाध्याय तृतीय ब्राह्मण

यज्ञेन वै देवाः। दिवमुपोदक्रामनथ योऽयं देवः पशूनामीष्टे स ऽइहाहीयत तस्माद्वास्तव्य ऽइत्याहुर्व्वास्तौ हि तदहीयत।।1।। स येनैव देवा दिवमुपोदक्रामन तेनो ऽएवार्च्चन्तः श्राम्यन्तश्चेरुरथ योऽयं देवः पशुनामीष्टे य ऽइहाहीयत।।2।। स ऽऐक्षत। अहास्य हान्तर्यन्त्यू मा यज्ञादिति सोऽनूच्चक्राम स ऽआयतयोत्तरत ऽउपोत्पेदे य ऽएष स्विष्टकृतः कालः।।३।। ते देवा ऽअब्रुवन। मा व्विस्रक्षीरिति ते वै मा यज्ञान्मान्तर्गताहुतिं मे कल्पयतेति तथेति स समबुहत् स नास्यत् स न कंचनाहिनत्।।४।। ते देवा ऽअब्रुवन्। यावन्ति नो हवींषि गृहीतान्यभूवन्त्सर्व्वेषां तेषां हुतमुपजानीत यथारमा ऽआहुतिं कल्पयामेति।।5।। तेऽध्वर्युमब्रुवन् । यथापूर्वं हवींष्यभिघारयैकस्मा ऽअवदानाय पुनराप्याययायातयामानि कुरु तत ऽएकैकमवदानमवद्यति।।६।। सोऽध्वर्युः। यथापूर्वं हवींष्यम्यघारयदेकस्मा ऽअवदानाय पुनराप्याययदयातयामान्यकरोत्तत ऽएकैकमवदानमवाद्यत्तस्माद्वास्तव्य ऽइत्याहुर्व्वास्तु

हि तद्यज्ञस्य यद्धुतेषु हिवष्णु तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै हिवर्गृह्यते सर्व्वत्रैव स्विष्टकृदन्वाभक्तः सर्वत्र ह्येवैनं देवा ऽअन्वाभजन्।।७।।
तद्वा ऽअग्नय ऽइति क्रियते। अग्निवैं स देवस्तस्यैतानि नामानि शर्व्व ऽइति यथा प्राच्या ऽआचक्षते भव इति यथा बाहीकाः पशूनाम्पति रुद्रोऽग्निरिती तान्यस्याशान्तान्येवेतराणि नामान्यग्निरित्येव शान्ततमं तस्मादग्नय ऽइति क्रियते स्विष्टकृत ऽइति।।८।। ते होचुः। यत्त्वय्यमुत्र सत्ययक्ष्मिह तन्नः स्विष्टं कुर्विति तदेभ्यः स्विष्टमकरोत्तस्मात् स्विष्टकृत ऽइति।।।।।। शतपथ ब्राह्मण 1.7.3.1—9।।

यज्ञ से ही देवों ने द्युलोक को प्राप्त किया। यज्ञ पश्चात् पशुओं (प्राणिमात्र) का अधिष्ठाता रुद्र देव यहीं (पृथिवी पर) रह गया। इसी कारण रुद्र देव को "वास्तव्य" कहा गया, क्योंकि रुद्र देव यहाँ वेदिः (वेदी) अर्थात् "वास्तु" में ही रह गया।।।।।

जिस यज्ञ (अध्यात्म अर्थ) के द्वारा देवगण द्युलोक को आरूढ हुए थे, उसी यज्ञ रूप साधन से वे अर्चना, साधना और अध्यवसाय करते रहे। जगत् के प्राणिमात्र (पशु) के अधिपति—पशुपति रुद्र देवता वेदिः अर्थात् वेदी में ही स्थित छूट गये।।2।।

रुद्र ने देखा : अरे! हम यहाँ रह गये। ये हमें यज्ञोपरान्त यज्ञ से निकाल रहे हैं। रुद्र घोर (प्रलयंकर) स्वरूप में धनुष्य की प्रत्यंचा पर प्रचण्डतम तेजवान बाण चढ़ाकर उत्तर की ओर यज्ञ के प्रतिरोध के लिये प्रस्तुत हुए। यह क्षण "स्विष्टकृत आहुति" का रहा। परिणामतः समस्त देवों के सामने महाविकट संकट उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों के पिता—त्र्यम्बक, त्रिपुर संहारक, पातकी प्रजापति का वध करनेवाले, ऋग्वेद में विषपान करनेवाले, साक्षात कालस्वरूप, मृत्यु एवं अमृत के अधिष्ठाता, ईशान, प्राणस्वरूप, परमेष्ठी रुद्र का कोपवहन करने की क्षमता किसी भी देव में नहीं थी।।3।।

समस्त देवगणों ने रुद्र से विनती की कि वे यज्ञ विध्वंस नहीं करने का अनुग्रह करें। महादेव रुद्र ने कहा कि आप हमें यज्ञ से बहिष्कृत नहीं करें। हमारे लिये आहुति दो। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा : हमें स्वीकार है। रुद्र ने देवगणों पर अनुकम्पा कर अपना शस्त्र यज्ञ की ओर से हटा लिया। इसप्रकार यज्ञ में उत्पन्न महाविघ्न समाप्त हो गया। |4|| देवताओं के सामने दूसरी जटिलतम समस्या रही। क्योंकि देवताओं के लिये सभी आहुति दी जा चुकी थी। यह यक्षप्रश्न था कि वर्तमान में एक आहुति सर्वज्ञ सर्वव्यापक उदात्त रुद्र के लिये दे सकें।।5।।

सभी देवों ने अध्वर्यु से कहा कि पूर्व की भाँति हिवयों के ऊपर घृतधारा—वसुधारा छोड़ो (अभिघारय)। एक अवदान—भाग के लिये हो। उसके उपरान्त अवत्तशेष का अभिधारण कर उसे अयातयाम (अगतसार) बनाओ। फिर प्रधानशेष से एक—एक भाग का अवदान कर दो।।6।। देव अध्वर्यु ने पूर्व की भाँति हिवयों पर घृतधारा—वसुधारा प्रवाहित की। एक भाग के लिये फिर आप्यायन कर उस हिव को अयातयाम (सारवान् बनाया एवं उसमें से) एक—एक भाग रुद्र के लिये पृथक् किया। इसलिये उस रुद्र को "वास्तत्य" कहा जाता है। मूलतः यज्ञ में समर्पित आहुतियों की हिव के शेष को "वास्त्र" कहते हैं। इस विधान में जिस किसी देवार्थ "हिव" दी जाती है, उन सभी में "स्विष्टकृत" को पीछे से आहुति देते हैं अथवा जुड़ा हुआ है। स्विष्टकृत् का अर्थ अग्नि है (रुद्र अग्निस्वरूप हैं।)। यह स्मरण रहे कि सर्वत्र ही देवों ने अग्नि को पीछे से भाग दिया था।।।।।

वह आहुति रुद्र के अग्निस्वरूप के लिये दी जाती है। रुद्र स्वरूप अग्नि के दो नाम शर्व—अर्थात् प्रलय करनेवाला एवं भव—जगत् का पालक हैं। पूर्ववासी शर्व कहते हैं एवं बाहीक भव कहते हैं। रुद्र पशुपित, अग्नि आदि है। रुद्र के घोर नाम अनेक हैं। रुद्र स्वरूपा अग्नि शुभ भी है एवं शान्त भी है। अतः यह आहुति अग्नि—स्विष्टकृत् (रुद्रस्वरूप) को दी जाती है। ।।

देवों ने रुद्र से प्रार्थना की कि हमने दूर ठहरे हुए आपके लिये आहुति दी है। आप उसे हमारे लिये हितकारी—स्विष्ट बनाने का अनुग्रह करें। रुद्र ने देवगणों के लिये उस आहुति को शुभ, मंगलमय रूपाकार दिया। यह स्विष्टकृत् आहुति की पृष्ठभूमि है। 1911

यज्ञ में स्विष्टकृत आहुति रुद्र की सर्वोच्चता अर्थात् परमेष्ठी स्वरूप का वृत्तान्त है। देवों को अनादि रुद्र के प्रलयंकर क्रोध से बचने के लिये यज्ञकर्म में नया अध्याय सम्मिलित करना पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि शुक्ल यजुर्वेद के छियासठ मन्त्रों के रुद्रसूक्त में रुद्र ज्येष्ठब्रह्म (श्रेष्ठतम ब्रह्म), गणाध्यक्ष आदि भी हैं। अथर्ववेद एवं शतपथ ब्राह्मण में ज्येष्ठब्रह्म की अवधारणा को नये रूपाकार में प्रस्तुत किया गया है।

शतपथ ब्राह्मण में "यज्ञ कर्म को श्रेष्ठतम कर्म" घोषित किया गया है। "श्रेष्ठतमाय कर्मण ऽइति। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म्म यज्ञाय हि तस्मादाह श्रेष्ठमाय कर्मण ऽइति।।1.5.7.1.5।।" श्रेष्ठतम कर्म ही साक्षात् स्वर्ग का होना है। "यज्ञ ही के लिये" का तात्पर्य है: श्रेष्ठतम कर्म के लिये है। |5|। यज्ञ में पाँच व्याहृतियाँ अथवा वाक्य होते हैं — 1. ओ! श्रावय— देवताओं को पुकारो—आवाहन करो। 2. अस्तु श्रोषट्—देवगण, हमारी सुनने का अनुग्रह करो। 3. यज्ञ—प्रदीप्त अग्नि में आहुति प्रदान हेतु मन्त्रपाठ करें। 4. यजामहे—हम यज्ञ करते हैं। 5. वौषट्—हिवष्य देवता के लिये समर्पित करते हैं।

अतः पँच संख्या विशिष्ट यज्ञ होता है। पशु भी पंचावयव विशिष्ट है। वेद के अनुसार वर्ष में पाँच ही ऋतुएँ होती हैं। यही यज्ञ का स्वरूप है। यह यज्ञ की पूर्णता—सम्पत् है।।16।। इन यज्ञीय पाँच वचनों (व्याहृतियाँ) में सत्रह अक्षर होते हैं। रुद्र पुत्र प्रजापित भी सत्रह अवयव वाला है अर्थात् बारह माह, पाँच ऋतुएँ, कुल सत्रह। यज्ञ का स्रष्टा होने से प्रजापित ही यज्ञ है। यह यज्ञ की विभूति—सम्पत् है।।1.4.5.3।।ऊँ।।



## गवेधुक होम ।|शतपथ ब्राह्मण 5.3.1.10||

अथ श्वो भूते अक्षावपास्य च गृहेभ्यो गोविकर्तस्य च गवेधुकाः सम्भृत्य सूयमानस्य गृहे रौद्रं गवेधुकं चरुं निर्वपति। ते वा ऐते द्वे सित रत्ने एकं करोति सम्पदः कामाय तद् यद् एतेनं यजते यां वा इमां सभायां ध्नन्ति रुद्रौ हैतां अभिमन्यतेऽग्निर्वे रुद्रो .....।ऊँ।।



## त्र्यम्बक हविः ।।तैत्तिरीय ब्राह्मण 1.6.10।।

शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसरण में तैत्तिरीय ब्राह्मण में त्र्यम्बक रुद्र के होम का वर्णन मिलता है। इसमें भी परमेष्ठी रुद्र अपनी बहिन अम्बिका के साथ पधारते हैं। तीनों लोकों के पिता रुद्र से घोर रूप से मृत्यु के बन्धन से मुक्ति और अघोर सौम्य रूप से अमृत प्रदान करने की विनती की गयी है। यहाँ भी पूर्व की भाँति "रुद्र का वाहन मूषक है।" अर्थात् "रुद्र का वाहन वृषभ नहीं है। उनकी पत्नी रुद्राणी और त्रिशूल का भी उल्लेख नहीं है।" उनका आयुध धनुष्य है।

प्रतिपूरुषम् एककपालं निर्वपति। जात एव प्रजा रुद्रान्निरवदयते। एकमातुकम्। जनिष्यमान एव प्रजा रुद्रान्निरवदयते। एककपाला भवन्ति। एकधैव रुद्रं निरवदयते। नाभिधारयति । यदभि धारयेत् अन्तरवचारिणं रुद्रं कुर्यात्। एकोल्मुकेन यान्ति। एषा वै रुद्रस्य दिक्। स्वयमेव दिशि रुद्रं निरवदयते। रुद्रो का अपशुकाया आहुत्यै नातिष्ठत्। असौ ते पश्रिति निर्दिशेद यं दिष्यात। यमेव द्वेष्टि तमस्मै पशुं निर्दिशति। यदि न द्विष्यात्, आखुस्ते पशुरिदि ब्र्यात्। न ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति नारण्यान्। चतुष्पथे जुहोति ..... अन्तमेनैव होतव्यम्। अन्तत एव रुद्र निरवदयते। एष ते रुद्र भागः सह स्वस्त्रम्बिकयेत्याह। शरद्वास्यम्बिका स्वसा। तया वा एष हिनस्ति य हिनस्ति। तयैवैनं सह शमयति। भेषजं गव इत्याह। यावन्त एव ग्राम्याः पशवः। तेभ्यो भेषजं करोति। अवांम्ब रुद्रम् इदमित्याह। आशिषमेवैतस्माशास्ते। त्र्यम्बकं यजामह इत्याह। मृत्योर्मुक्षीय मामृतादिति वावैतदाह। उत्किरन्ति भागस्य लिप्सन्ते .....एष ते रुद्र भाग

#### RUDRAVIDYA 446

इत्याह निरवत्यै। अप्रतीक्ष्मा यान्ति। आपः परिषिंचन्ति रुद्रास्यान्तर्हित्यैः। प्र वा अस्माल्लोकाच्च्यवन्ते। य त्र्यम्बकैश्चरति। आदित्यं चरुं पुनरेत्य निर्वपति। इयं वा अदितिः। अस्यामेव प्रतितिठन्ति।।ऊँ।।



#### ताण्डय ब्राह्मण

#### रुद्र

यां समां महादेवः पशून् हन्यात् स नः पवस्य संगव इति चतुष्पदे भेषजं करोति ......... विषेण वा तां समाम् औषधयोक्ता भवन्ति यां समां महोदेवः पशून् हन्ति यच्छं राजन्नोषधीभ्य इत्याहौषधीरेवस्मै स्वदयति।।6.9.7.9।। देवा वै पशून् व्यभजन्त ते रुद्रमन्तरायन्स्तान् वामदेवस्य स्तोत्र उपेक्षते .......... यन्निराह रुद्राय पशुनमि दधाति रुद्रस्तां समां पशून् धातुको भवन्ति।। ।।7.9.16—18।।ऊँ।।

# उपनिषद् एवं शम्भू गीता

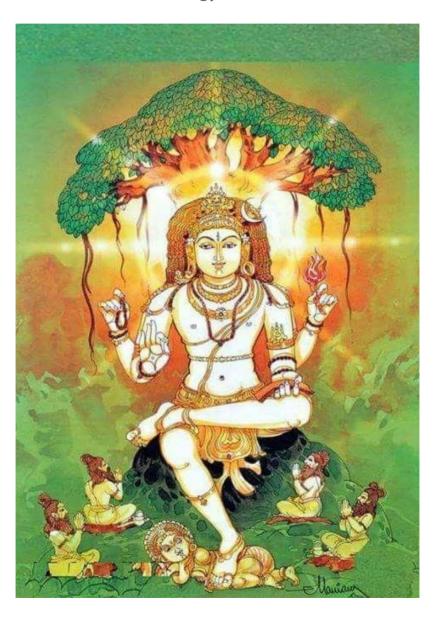



## उपनिषद् रुद्र को समर्पित पन्द्रह उपनिषद्

वैदिक देवों के शास्ता रुद्र को समर्पित उपनिषदों में पन्द्रह प्रमुख हैं। ये—श्वेताश्वतरोपनिषद्, रुद्रहृदयोपनिषद्, कालाग्निरुद्रोपनिषद्, रुद्राक्षजाबालोपनिषद्, शरभोपनिषद्, कैवल्योपनिषद्, अक्षमालिकोपनिषद्, अथविशिखोपनिषद्, अथविशिर—उपनिषद्, गणपत्युपनिषद्, जाबाल्युपनिषद्, दिक्षणामूर्त्यपनिषद्, पँचब्रह्मोपनिषद्, बृहज्जाबालोपनिषद् एवं भस्मजाबालोपनिषद् हैं। शुक्ल यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय को रुद्रोपनिषद्—शतरुद्रिय—रुद्रसूक्त कहा गया है।

"श्वेताश्वतरोपनिषद्" रुद्र के गौरव को प्रस्तुत करती है। इसके द्वितीय अध्याय में वेद कालीन योग का विशद विवेचन है। दो अध्यायों में रुद्र के शैव एवं सांख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। अन्त में गुरुभिक्त को देवभिक्त की संज्ञा दी गयी है। "रुद्रहृदयोपनिषद्" में रुद्रस्य सर्वदेवात्मकत्वम्, रुद्रविष्ण्वोरैक्यम्, रुद्रत्रिमूर्त्तित्वम्, रुद्रकीर्तनात् सर्वपापविमुक्तिः, सर्वस्य कारणानतिरिक्तत्वम्, परापरविद्ययो स्वरूपम्, अक्षरज्ञानादेव संसारविनाशः, मुमुक्षोः प्रणवोपास्तिप्रकार, जीवेशभेदस्य और अद्वैतज्ञानोच्छाकमोहनिवृत्तिः की व्याख्या है।

"कालाग्निरुद्रोपनिषद्" में त्रिपुण्डविधि, त्रिपुण्ड्ररेखाप्रमाणम्, रेखात्रयस्य शिक्तदेवताऽऽदिप्रतिपादनम्, विद्याफलम् और ग्रन्थाध्ययनफलम् की बहुत सहज व्याख्या है। "अक्षमालिकोपनिषद्" में अक्षमाला के भेद, अक्षमाला लक्षणादि, अक्षमालायां ब्रह्मादिभावना, अक्षमालाशोधनादि, एकैकाक्षस्य एकैकेन मन्त्रेण संयोजनम्, देवमन्त्र विद्यातत्त्व, अक्षमालायां सर्वात्मकत्वभावना, अक्षमालिका स्तुति और विद्या फलम् का निरूपण है। "अक्षमालिकोपनिषद्" प्रत्येक अक्षर की भौतिक, दैविक एवं अध्यात्मिक शक्ति से परिचय करवाती है। "अर्थविशिखोपनिषद्" में चतुष्पात्प्रणवध्यानम्, मात्राचतुष्ट्यस्वरूपम्, वर्णदेवता विशिष्ट मात्रा स्वरूपम्, विशिष्ट प्रणव स्वरूप, विशिष्ट प्रणव ध्यान फल, स्थूलादिभेदैः प्रणवस्य चतुर्धा विभागः, तुर्योकारस्य तारकत्वम्, ब्रह्मत्वम्, स्वयंप्रकाशत्वम्, महादेवत्वम्, तूर्योकारनिरूपणम्, तज्ज्ञानोपायः, तुर्याज्ञानपथ एवं सिद्धिकरः, रुद्रस्यैव ध्येयत्वम् आदि की विवेचना है।

"अथर्वशिर—उपनिषद्" में रुद्र स्वरूप, रुद्रस्य सर्वात्मत्वम्, रुद्रज्ञानफलम, रुद्र प्रार्थना, ओंकारशब्दार्थ, प्रणवशब्दार्थ, सर्वव्यापिशब्दार्थ, अनन्तशब्दार्थ, तारशब्दार्थ, सूक्ष्मशब्दार्थ, शुक्लशब्दार्थ, वैद्युतशब्दार्थ, परंब्रह्मशब्दार्थ, एकशब्दार्थ, एकोरुद्र शब्दार्थ, ईशानशब्दार्थ, भगवच्छब्दार्थ, महेश्वरशब्दार्थ, महादेवशब्दार्थ एवं रुद्रस्य व्यापकत्वम् को परिभाषित किया गया है। रुद्र देवता अध्ययन करनेवालों के लिये अथर्वशिर—उपनिषद् मार्गदर्शक कही जाती है। इसमें महापाशुपतव्रत का भी वर्णन है।

"कैवल्योपनिषद्" में ब्रह्मविद्यासाधन, सविशेष ब्रह्मध्यान परिकर, सर्वात्मब्रह्मदर्शनमेव परमसाधनम्, प्रणव ध्यान विधि, परमात्मा एवं जीवरूपेण संसार, जीव—ईश्वर भेद, अभेदानुभव प्रकाश आदि की व्याख्या है। "यह अभूतपूर्व है कि इसमें शतरुद्रियजपविधि दी गयी है।" उपनिषदानुसार "शतरुद्रिय जप से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति" होती है।

यह स्मरण रहे कि शतरुद्रिय स्तोत्रम् (यजुर्वेद का रुद्रसूक्त) में रुद्र को गणपति, गणाध्यक्ष कहा गया है। "गणपत्युपनिषद्" वास्तव में गणपत्य—अथर्वशिर भी है। यह रुद्र के गणाध्यक्ष ब्रहस्वरूप पर आधारित है। "गणपत्युपनिषद्" में गणपति प्रार्थना, गणपति विश्वरूप, गणपति ब्रह्मस्वरूप, गणपति गायत्री, ध्यान, माला मन्त्र, विद्या संप्रदान नियम, काम्य प्रयोग आदि की व्याख्या है। "जाबाल्युपनिषद्" में ईश्वर उपासना, परमात्मा तत्त्वज्ञान का साधन, पशुपति तत्त्व निवेदन, विभूति धारण ज्ञानोपायत्वम्, शांभ व्रत, त्रिपुण्ड्रधारण प्रमाण, रेखा त्रय भावना और भस्म धारण फल विषयों का ज्ञान दिया गया है।

"दक्षिणामूर्त्युपनिषद्" में रुद्र तत्त्व ज्ञान, परम रुद्र तत्त्वज्ञान स्वरूप, देव स्वरूप, चतुर्विशाक्षरमनु, नवाक्षरमनु, अष्टादशाक्षरमनु, द्वादशाक्षरमनु, आनुष्टभो मन्त्रराज, निष्ठा निरूपण, रुद्रतत्त्व ज्ञानोदय आदि विषयों का ज्ञान बहुत सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। "पँचब्रह्मोपनिषद्" में रुद्र के अघोर स्वरूप, महेशोपदिष्टं तद्रहस्यम्, सद्योजातस्वरूप, वामदेव स्वरूप, तत्पुरुष स्वरूप, ईशानस्वरूप, पंचब्रह्मलयाधार परमं ब्रह्म, परम ब्रह्म ज्ञान विधि, चैतन्य तत्त्व, दहराकाशे रुद्र उपलब्धि आदि का निरूपण किया गया है। "बृहज्जाबालोपनिषद्" में प्रजापतिकृत विद्याऽण्डसृष्टि, भरम पँचकस्य नामस्वरूप निरूपण, अग्नीषोमात्मकभरमस्नान, जगत् रुद्रशक्त्यात्मकत्वम्, ज्ञाननधिकारिण भरम स्नान विधि, जीवेशैक्यज्ञानतः संसारनिवृत्ति, विभूति योग, गोमयादौ विद्या दृष्टि, भरम संस्कार, भरम कल्पनम्, भरम स्नान प्रकार, त्रिपुण्ड्रविधि, वेदत्रय दृष्टि, रुद्राक्षजन्म, रुद्राक्षधारण महिमा, अग्न्यादिस्तम्भन्म,

मृत्य्वादितरणम्, सर्वलोकजय, सर्वशास्त्र ज्ञान, परंधामस्वरूप आदि की विशद् व्याख्या है।

"भस्मजाबालोपनिषद्" में भस्मधारण विधि, पूजा विधि, शिवषडक्षर, ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मज्ञान मुक्ति साधन, विश्वाधारत्वम्, पाशुपाशमोचकत्वम्, रुद्रतत्त्ववेदनाशक्तानां काशीवास तरणोपाय, ज्योतिर्लिंगार्चन फल, प्रायश्चितम्, सर्वपातकपावन शिवाभ्यर्चनम्, मुक्त्यादिसाधन, चन्द्रादि लोक साधन आदि की विवेचना की गयी है। "रुदाक्षजाबालोपनिषद्" में रुद्राक्ष धारण जप फल, रुद्राक्ष मुख (वक्त्र) भेद, रुद्राक्ष धारण में वर्जित पदार्थ (मद्य, मांस, लशुन, प्याज आदि), रुद्राक्ष उत्पत्ति महिमा और रुद्राक्ष विद्या को विस्तार से समझाया गया है।

वैदिक काल के बाद रुद्र के तेजोग्र स्वरूप ने नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिये विष्णु के उग्र स्वरूप नृसिंह अवतार का वध किया। वैदिक काल में रुद्र ने पातकी प्रजापित के दुिहता गमन पर भयानक दण्ड स्वरूप वध किया। इस तरह यह रुद्र का सर्वोच्च नैतिक उत्कर्ष रहा। उपनिषद में रुद्र का तेजोग्र रूप शरभ रहा। "शरभोपनिषद्" रुद्र का श्रेष्ठत्व, रुद्र के शरभ रूप द्वारा विष्णु के नृसिंह रूप का वध, देवों द्वारा शरभ स्तुति, रुद्र अनुग्रह, रुद्र अध्यात्म ज्ञान, रुद्र मिहमा, विष्णु रुद्र भेद, रुद्र ध्यान, शास्त्र नियम आदि का वर्णन है। "तन्त्र शास्त्र में शरभ को गोपनीय से गोपनीय कहा गया है।" आकाश भैरव कल्पोतम् का मूलग्रन्थ अथवा पाण्डुलिपि भी विस्मृति के गर्भ में है, मात्र कुछ भाग उपलब्ध है। शरभ तन्त्रम् में शरभ की दिव्य शक्तियाँ प्रत्यंगिरा एवं शूलनी देवियाँ हैं। रुद्र के तेजोग्र स्वरूप शरभ और विष्णु के नृसिंह के मध्य महासंग्राम पुदुच्चेरी में हुआ। नीलकण्ठ देश—नेपाल में और भारत में शरभमूर्ति आकाश भैरव की प्रतिमायें मिलती हैं।

बहुचर्चित "श्वेताश्वतरोपनिषद्" में जगत्कारण जिज्ञासा, परमात्मा उपादान कारण, सर्वस्य जगत् अध्यस्तत्वम्, सम्यज्ज्ञानसाधन ध्यान, परमेश्वर प्रार्थना, सांगयोगोपदेश, योगसिद्धि, मुख्य योग एवं फल, मायया परमात्मनः सर्वकारणत्वम्, ईश्वर प्रसाद प्रार्थना, निष्कल ब्रह्मज्ञान से मोक्ष, निर्विशेष ब्रह्मज्ञानोपाय, ईश्वर सर्वमय, सम्यक् ज्ञान प्रार्थना, जीव ईश्वर भेद मायिक, मायाऽधिष्ठातुरीश्वरस्यैव सर्वस्रष्टृत्वम्, ज्ञानार्थ ईश्वर प्रार्थना (रुद्र), ईश्वर ज्ञान से पाश मुक्ति, विद्या अविद्या स्वरूप, ईश्वर सर्वाधिपत्य, ईश्वर विद्या प्रदाता, ईश्वर—वेद वेदान्त गूढ़ तत्त्व, जीवयाथात्म्यम्, जीव संसार मूलम्, मोक्ष साधन, सम्यक् ज्ञान साधन, परमेश्वर स्वज्ञान मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर संसार तारक, मोक्ष

के लिये ईश्वर शरण, सर्वशास्त्र संग्रह, ब्रह्मज्ञान अधिकारी निर्णय आदि विषयों की सहज, सरल शब्दों में सारगर्भित व्याख्या मिलती है।।ऊँ।।



## एक सौ छियासी उपनिषद् रुद्र का मायालोक : ओंकार रूपं, रुद्र रूपं

वेद के गूढ़तम, अध्यात्मपरक रहस्यमय, प्रतीकात्मक, सूत्रात्मक, अभिव्यंजनात्मक, बहुअर्थी, संहत, संकेतात्मक, अलंकारिक, कूटात्मक ध्वन्यात्मक, लक्षणात्मक, एवं संक्षिप्त शैली के सूक्तों की व्याख्या उपनिषद् ग्रन्थों में मिलती है। यह पुनः स्मरण रहे कि वैदिक संस्कृत वर्तमान लौकिक (वर्तमान) संस्कृत से भिन्न है। "मन्त्रद्रष्टा—ऋषि, ऋषिकाओं की ऋचाओं के अर्थ जानने के लिये ऋषि के मानस में प्रवेश करना होता है।" वैदिक शब्दों के भाष्यकार आचार्य यास्क ने स्वयं स्वीकारा है कि वे वेद के अनेक शब्दों के अर्थ अनुसंधान में असफल रहे।

वैदिक अनुसरण में उपनिषद् का तत्त्वज्ञान जानना भी चक्रव्यूह भेदन है। केनोपनिषद् में परमदेवी हैमवती को पर्वत पुत्री कहा गया है। यहाँ पर्वत का आशय मेरुदण्ड की अस्थियों के पर्वत की तरह ऊँचे—नीचे सौपान हैं। यहाँ अथर्ववेद का मन्त्रद्रष्टा ऋषि गणेशाकार मूलाधार से सहस्रार कुण्डलिनी जागरण का वर्णन कर रहा है (देखें : वायुविद्या)।

यह अभूतपूर्व है कि "उपनिषद् में ऋग्वेदादि के मृत्युंजय मन्त्र के शब्दों की मूल अध्यात्मिक व्याख्या मिलती है।" जिसमें स्पष्ट किया गया है कि त्रयम्बक (त्र्यम्बक) का तात्पर्य तीनों लोकों के स्वामी रुद्र से है। अर्थात् "इस शब्द का प्रचलित अर्थ तीन नेत्रोंवाला सरासर गलत है। वैदिक रुद्र गौरवर्ण है। रुद्र की बहिन अम्बिका एवं पशुवाहन मूषक है।" वेद में सप्त रुद्रों का भी उल्लेख मिलता है और साथ ही रुद्र का दिशाओं से अधिष्ठाता रूप में सम्बन्ध है। वनदुर्गोपनिषद में दिशाओं के अधिष्ठाता रुद्र का वर्णन किया गया है। कैवल्योपनिषद् में यजुर्वेद के शतरुद्रिय की जपविधि का वर्णन बहुत ही सुन्दर है। रुद्रहृदयोपनिषद् का सर्व पाप विमुक्ति रुद्र कीर्तन और अथर्विशर—उपनिषद् की देवकृत रुद्र स्तुति बहुत ही भावपूर्ण है।

इस उपनिषद् खण्ड में उपलब्ध 108 उपनिषद् और 78 अप्रकाशित उपनिषद् (प्रकाशक अडयार् पुस्तकालय, सन् 1933) (कुल 186 उपनिषद्) में रुद्र सम्बन्धित श्लोक सारसंक्षेप में दिये गये है। ये उपनिषद् — कैवल्योपनिषद्, रुद्रहृदयोपनिषद्, अथविशर—उपनिषद्, अक्षमालि—कोपनिषद्, कालाग्नि—रुद्रोपनिषद्, जाबाल्युपनिषद्, दिक्षणामूर्त्यपनिषद्, पंचब्रह्मोपनिषद्, शरभोपनिषद्, रुद्राक्षजाबालोपनिषद्, भरमजाबालोपनिषद्, बृहज्जाबालोपनिषद्, गणपत्युनिषद, श्वेताश्वतरो— पनिषद्, मैत्रयोपनिषद्, याज्ञवल्क्योपनिषद्, त्रिपुरा—तापिन्युपनिषद्, कठवल्युपनिषद्, दर्शनोपनिषद्, ध्यान—बिन्दूपनिषद्, पाशुपतब्रह्मोपनिषद्, योग—शिखोपनिषद्, वराहोपनिषद्, गर्भोपनिषद्, महोपनिषद्, सर्वसारोपनिषद्, सुबालोपनिषद्, केलिसंतरणोपनिषद्, शिवसंकल्पोनिषद्, शिवोपनिषद्, जुद्राकाल्युपनिषद्, वनदुर्गोपनिषद्, बाष्कलमन्त्रोपनिषद्, श्वापनिषद्, गुद्राकाल्युपनिषद्, वनदुर्गोपनिषद्, यज्ञोपवीतोपनिषद्, श्रीलाड्, पूर्यतापिन्युपनिषद्, नारायणपूर्वतापिनीयोपनिषद्, यज्ञोपवीतोपनिषद्, श्रीलाड्, गूलोपनिषद्, पारमात्मिकोपनिषद्, स्कन्दोपनिषद्, बृहदारण्योपनिषद्, केनोपनिषद्, प्रश्नोपनिषद् एवं मैत्रायणी उपनिषद् हैं। इस प्रकार अड़तालीस उपनिषदों में सर्वज्ञ रुद्र का अनुशीलन किया गया है।

उपनिषदों में रुद्र सम्बन्धित ब्रह्मज्ञान के विषय-रुद्र सर्वदेवात्मक, प्रणव ध्यान विधि, रुद्रस्य त्रिमूर्त्तित्वम्, रुद्र प्रति देवों की प्रार्थना, ओंकार शब्दार्थ, सर्वव्यापी शब्दार्थ, शुक्ल शब्दार्थ, परब्रह्म शब्दार्थ, एकोरुद्र शब्दार्थ, ईशान शब्दार्थ, भगवद् शब्दार्थ, महेश्वर शब्दार्थ, रुद्र व्यापकत्वम् तृष्णावता शान्त्युपाय, महापाशुपत व्रत, रुद्रैक्य प्रार्थना, अक्षमाला सर्वात्मक भावना, एकैकाक्षस्य एकैकेन मन्त्र संयोजन, अक्षमाला ब्रह्म भावना, शाम्भव व्रत, त्रिपुण्ड्र विधि, पशुपति तत्त्व, परमशिव तत्त्वज्ञान, ज्ञेयदेव स्वरूप, रुद्र शिव तत्त्व ज्ञानोदय, महेशोपदिष्ट तद्ररहस्य, अघोर स्वरूप, वामदेव स्वरूप, तत्पुरुष स्वरूप, पंचब्रह्मलयाधार, परमब्रह्मज्ञान विधि, रुद्रस्य श्रेष्ठत्वम्, शरभ रूपेण रुद्र द्वारा नृसिंह वध, शरभ रुद्र स्तुति, रुद्रानुग्रह, रुद्र महिमा, विष्णु रुद्र भेद, रुद्राक्षोत्पत्ति, रुद्राक्ष भेद, रुद्राक्ष धारण मन्त्र, रुद्राक्ष मुख भेद, रुद्राक्षधारी को वर्जित पदार्थ, रुद्राक्ष धारण महिमा, विश्वधारत्वम्, जगत् अग्निसोमात्मक, विभूति उत्पत्ति क्रम, रुद्र रूप गणपति, सम्यज्ज्ञान साधन, मायया परमात्मन, ईश्वरस्य सर्वमयत्वम्, जीव ईश्वर भेद, सर्वस्रष्टृत्वम्, ईश्वर ज्ञान पापविमोक, ज्ञानार्थ ईश्वर प्रार्थना, विद्याऽविद्ययो, जीवेशैक्यज्ञानात् संसार मोक्ष, स्वज्ञान मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर संसार तारक, सर्वशास्त्र संग्रह, महादेव उपदेश, परमधर्मोपदेश, सन्यासी का परमेश्वर तत्त्व, श्रेय प्रेय विभाग, दश नियम,

अहिंसा, सत्यम्, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जनम्, क्षमा, धृत्ति, मिताहार, शौचम, ब्रह्म व्याख्या, सृष्टि यज्ञ, ज्ञानरूपी अश्वमेध, आन्तरयाग श्रेष्ठतम्, पिण्ड में रुद्रालय, ब्रह्मभाव, शरीरस्थ यज्ञ, संकल्प से मोक्ष, विराट्पुरुषोत्पत्ति, मृत्युसृष्टि, किलयुग में तारक षोडश नाम, रुद्र स्तुति, विल्व मिहमा, रुद्र मिहमा गान, वटुक स्वरूप रुद्र, रुद्र चिरत, रुद्र लोक, महारक्षक रुद्र, वेद भुवनस्य नािम, रुद्र सूर्य स्वरूप, प्रकृतिलीनस्य महेश्वर, यज्ञोपवीत, कालािग्न, त्रिमूर्त्ति, आत्मज्ञान मानिसक पूजा, देवािधपसृष्टिश्च, रुद्र विशेष कथन, हैमवती एवं यक्षरूपी रुद्र, रुद्र प्राण स्तुति, रुद्र प्रजापित, भव रुद्र, शर्व रुद्र, यम रुद्र आदि हैं।

उपनिषद अध्यात्मिक, वैदिक, दैविक एवं अधिभौतिक शब्दों को परिभाषित करती हैं। इस उद्देश्य से उपनिषद् के मन्त्रों का विषय प्रस्तुत किया गया है। उपनिषदों के रुद्र को संस्कृत में ज्यों का त्यों ही लिखा गया है। इनकी हिन्दी व्याख्या में अलग से अनेक पोथियाँ लिखी जा सकती हैं।



## उपनिषद् एवं परमेष्ठी रुद्र

शतरुद्रीयजपविधि : कैवल्योपनिषद् यः शतरुद्रियमधीते सोऽग्निपूतो भवति (स वायुपूतो भवति स आत्मपूतो भवति) स्वर्णस्तेयात पूतो भवति सुरापानात् पूतो भवति ब्रह्महत्यात् पूतो भवति कृत्याकृत्यात् पूतो भवति तस्माद विमुक्तमाश्रितो भवत्यत्याश्रमी सर्वदा सकृद्वा जपेत्।।25।। अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम्। तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं फलमश्नुते कैवल्यं फलमश्नुत इति।।26।।

प्राणवध्यानविधि : कैवल्योपनिषद् आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्। ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पापं दहति पण्डितः।।।।। (यहाँ ज्ञान का आशय ध्यान भी है।) रुद्रस्य सर्वदेवात्मकत्वम् : रुद्रहृदयोपनिषद्
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पिता शुकम्।।2।।
सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः।
रुद्रस्य दक्षिणे पार्श्वे रिवर्ब्रह्मा त्रयोऽग्नयः।।3।।
वामपार्श्वे उमा देवी विष्णुः सोमोऽपि ते त्रयः।
या उमा सा स्वयं विष्णुर्यो विष्णुः स हि चन्द्रमाः।।4।।
रुद्रस्य त्रिमूर्तित्वम् : रुद्रहृदयोपनिषद्
अस्य त्रैलोक्यवृक्षस्य भूमौ विटपशाखिनः।
अग्रं मध्यं तथा मूलं विष्णुब्रह्ममहेश्वराः।।13।।
कार्यं विष्णुः क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः।
प्रयोजनार्थं रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा कृता।।14।।
धर्मो रुद्रो जगद्विष्णुः सर्वज्ञानं पितामहः।।15।।

#### सर्वपापविमुक्ति रुद्र कीर्तन : रुद्रहृदयोपनिषद्

श्रीरुद्र रुद्र रुद्रेति यस्त ब्रुयाद्विचक्षणः। कीर्तनात् सर्वदेवस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते।।16।। रुदो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नम:।।17।। रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तरमै तस्यै नमो नमः।।18।। रुद्रः सूर्य उमा छाया तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रः सोम उमा तारा तस्मै तस्यै नमो नमः।।19।। रुद्रो दिव उमा रात्रिस्तस्मै तस्यै नमो नम:। रुद्रो यज्ञ उमा वेदिस्तस्मै तस्यै नमो नमः।।20।। रुद्रो वहिनरुमा स्वाहा तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो वेद उमा शास्त्रं तस्मै तस्यै नमो नमः।।21।। रुद्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो गन्ध उमा पुष्पं तस्मै तस्यै नमो नमः।।22।। रुद्रोऽर्थ अक्षरः सोमा तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो लिंगमुमा पीठं तस्मै तस्यै नमो नमः।।23।। सर्वदेवात्मकं रुद्रं नमस्कूर्यात् पृथकपृथक्। एभिर्मन्त्रपदैरेव नमस्यामीशपार्वती।।24।। यत्रयत्र भवेत सार्धमिमं मन्त्रमुदीरयेत।

#### ब्रह्महा जलमध्ये तु सर्वपापैः प्रमुच्यते।।25।।

रुद्रं प्रति देवानां प्रार्थना : अथर्वशिर-उपनिषद अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्। किं नूनमस्मान् कृणवदरातिः किम् धूर्तिरमृत मर्त्यस्य ।।41।। सर्वजगद्धितं वा एतदक्षरं प्राजापत्यं सूक्ष्मं सौम्यं पुरुषमग्राह्यमग्राह्येण वायुं वायव्येन सोम सौम्येन। ग्रसति स्वेन तेजसा तस्मा उपसंहर्त्रे महाग्रासाय वे नमो नम:।।४२।। हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। हृदि त्वमिस यो नित्यं तिस्त्रो मात्रा परस्तु सः।।43।। तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादो य उत्तरतः स ओंकारो य ओंकार: स पणवो य पणव: स सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी सोऽनन्तः योऽनन्तः तत्तारं यत्तारं तत् सूक्ष्मं यत् सूक्ष्मं तच्छुक्लं यच्छुक्लं तद्वैद्युतं यद्वैद्युतं तत् परं ब्रह्मेति स एकः स एको रुद्रः स ईशानः स भगवान स महेश्वरः स महादेवः।।४४।।

ओंकारशब्दार्थ, प्रणवशब्दार्थ : अथर्वशिर—उपनिषद्
अथ कस्मादुच्यते ओंकारो यस्मादुच्चार्यमाण एव
सर्व शरीरं ऊर्ध्वमुन्नामयति तस्मादुच्यत ओंकारः।।45।।
अथ कस्मादुच्यते प्रणवो यस्मादुच्चार्यमाण एव
स्सामाथर्वांगिरसश्च यज्ञे ब्रह्म च ब्राह्मणेभ्यः
प्रणामयति तस्मादुच्यते प्रणवः।।46।।

सर्वव्यापिशब्दार्थ, अनन्तशब्दार्थ: अथर्वशिर—उपनिषद् अथ कस्मादुच्यते सर्वव्यापी यस्मादुच्चार्यमाण एव सर्वान् लोकान् व्याप्नोति स्नेहो यथा पललपिण्डं शान्तमूलमोतं प्रोतमनुप्राप्य व्यतिषिक्त स्तस्मादुच्यते सर्वव्यापी।।४७।। अथ कस्मादुच्यते अनन्तो यस्मादुच्चार्यमाण एवाद्यन्तं नोपलभ्यते तिर्यगूर्ध्वमधस्तात्तस्मादुच्यते अनन्तः।।४८।।

वैद्युत् शब्दार्थ, शुक्ल शब्दार्थः अथर्वशिर—उपनिषद्
अथ कस्मादुच्यते शुक्लं यस्मादुच्चार्यमाण एव
क्लन्दते क्लामयते तस्मादुच्यते शुक्लम्।।51।।
अथ कस्मादुच्यते वैद्युतं यस्मादुच्चार्यमाण
एवातिमहति तमिस सर्वं शरीरं विद्योतयित तस्मादुच्यते
वैद्युतम्।।52।।

"परंब्रह्म" शब्दार्थः अथर्वशिर—उपनिषद् अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मादुच्चार्यमाण एव "बृहति बृंहयति" तस्मादुच्यते परंब्रह्म।।53।।

एकोरुद्रशब्दार्थः अथर्वशिर—उपनिषद् अथ कस्मादुच्यते एको रुद्रः एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्युः इमान् लोकाशीनत ईशनीयर्जुननीयुः। प्रत्यंजनास्त्ष्ठिति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता।। तस्मादुच्यते एको रुद्रः।।55।।

ईशानशब्दार्थः अथवंशिर—उपनिषद् अथ कस्मादुच्यते ईशानो यः सर्वान् लोकानीशत ईशनीभिः जननीभिः परमशक्ति भिः।।56।। अभि त्वा शूर नो नुमोऽदुग्धा इव धेनवः। ईशानमस्य जगतः सुवर्दृशमीशानमिन्द्र तस्थुषः।। तस्मादुच्यते ईशानः।।57।।

भगवच्छब्दार्थः अथर्वशिर—उपनिषद् अथ कस्मादुच्यते भगवान् यः सर्वान् भावान् निरीक्षित्यात्मज्ञानं निरीक्षयति योगं गमयति

#### तस्मादुच्यते भगवान्।।58।।

महेश्वरशब्दार्थः अथर्वशिर—उपनिषद् अथ कस्मादुच्यते महेश्वरो यः सर्वान् लोकान् संभक्षः संभयत्यजस्त्रं सृजति वासयति तस्मादुच्यते महेश्वरः ।।59।।

महादेवशब्दार्थः अथर्वशिर—उपनिषद् अथ कस्मादुच्यते महादेवोः य सर्वान् भावान् परित्यज्यात्म—ज्ञानयोगैश्वर्ये महति महीयते तस्मादुच्यते महादेवः।।60।।

रुद्रस्य व्यापकत्वम् : अथर्वशिर—उपनिषद्
तदेतद्रुद्रचरितं —
एषो हि देवः प्रदिशो नु सर्वाः
पूर्वो हि जातः स उ गर्भे अन्तः।
स विजायमानः स जनिष्यमाणः
प्रत्यड्.जनास्तिष्ठति विश्वत्वोमुखः।।61।।
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतस्पात्।
स बाहुभ्यं धमति संपतत्रैर्द्यावा
भूमि जनयन् देव एकः।।62।।

### तृष्णावतां शान्त्युपाय : अथवंशिर—उपनिषद् प्राणेष्वन्तर्मनसो लिंगमाहुर्यस्मिन् क्रोधो या च तृष्णाऽक्षमा च। तृष्णां छित्त्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्धया संचिन्त्य स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्र एकत्वमाहुः ।।६।।

महापाशुपतव्रतम् : अथर्वशिर—उपनिषद् रुद्रं शाश्वतं वै पुराणमिषमूर्जं तपसा नियच्छत्। व्रतमेतत् पाशुपतम्। अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म

#### RUDRAVIDYA 458

जलिमिति स्थलिमिति भस्म व्योमेति भस्म सर्वं ह वा इदं भस्म मन इत्येतानि चक्षूंसि भस्मान्याग्नि रित्यादिना भस्म गृहीत्वा विमृज्यांगानि संस्पृशेत्तस्माद्भतमेतत् पाशुपतम्।।67।।

रुद्रक्यप्रार्थना : अथर्वशिर—उपनिषद् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्स्वन्तर्य ओषधीर्वीरुधः आविवेश। य इमा विश्वा भुवनानि चक्लपे तस्मै रुद्राय नमो अस्तु।।69।।

| देवकृतरुद्रस्तुति : अथर्वशिर-उपनिषद्                |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|
| स्वेन तेजसा ततो देवा रुद्रं नापश्यन् ते देवा रुद्रं |  |  |
| ध्यायन्ति ततो देवा ऊर्ध्वबाहवः स्तुवन्ति–           |  |  |
| ऊँ यो ह वै रुद्रः स भगवान् यश्च ब्रह्म भूभुर्वः     |  |  |
| सुवः तस्मै वै नमो नमः शीर्षंजनदों विश्वरूपोऽसि।।1।। |  |  |
| । । । । । । । । । । । । । । । । ।                   |  |  |
| ।।३।।                                               |  |  |
| । या चोमा।।४।                                       |  |  |
| । ४१च विनायकः। ।५।।                                 |  |  |
| । 6                                                 |  |  |
| । । । । । । । । । । । । । । । । ।                   |  |  |
| । यश्चाग्नि। ।८।।                                   |  |  |
| ।।9।।                                               |  |  |
| ।।10।।                                              |  |  |
| । 11                                                |  |  |
| । 12                                                |  |  |
| । 13                                                |  |  |
| । 14                                                |  |  |
| । 15                                                |  |  |
| ।।16।।                                              |  |  |
| । 17                                                |  |  |
| । 18                                                |  |  |
| । 19                                                |  |  |

|                                         | यच्चाकाशम् ।  २०                           |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|                                         | यश्च सूर्यः। 21                            |  |
|                                         | यश्च सोमः। 22                              |  |
| ***********                             | यानि च नक्षत्राणि।।23।।                    |  |
| ************                            | ये चाष्टौ ग्रहाः। 24                       |  |
| ***********                             | यश्च प्राणः। 25                            |  |
| ***********                             | यश्च कालः। 26                              |  |
| •••••                                   | यश्च यमः। 27                               |  |
| •••••                                   | यश्च मृत्युः।।28।।                         |  |
| •••••                                   | यच्चामृतम्।   29                           |  |
| *************************************** | यच्च भूतं भव्यं भविष्यत्।।30।।             |  |
| ************                            | यच्च विश्वम्। 31                           |  |
| ************                            | यच्च कृत्स्नम्। 32                         |  |
| ************                            | यच्च सर्वम्। 33                            |  |
| ************                            | यच्च सत्यम्। 34                            |  |
| ब्रह्मैकस्त्वं द्वित्रिध                | गोर्ध्वमधश्च त्वं शान्तिश्च त्वं पुष्टिश्च |  |
| त्वं तुष्टिश्च त्वं                     | हुतमहुतं विश्वमविश्वं दत्तमदत्तं           |  |
| कृतमकृतं परमपरं परायणं चेति।।           |                                            |  |

अक्षमालायां सर्वात्मकत्वभावना : अक्षमालिकोपनिषद् पुनरेतस्यां सर्वात्मकत्वं भावयित्वा भापेन पूर्वमालिकामृत्पाद्यारभ्य तन्मयीं महोपहारैरूपहृत्यादिक्षान्तैरक्षैरमालामष्टोशतं स्पृशेत्।।14।।

एकैकाक्षस्य एकैकेन मन्त्रेण संयोजनम् : अक्षमालिकोपनिषद् इसमें प्रत्येक अक्षर के वर्ण, देवता, भौतिक, दिव्य एवं अध्यात्मिक शक्ति की व्याख्या है।

> अक्षमालायां ब्रह्मादिभावना : अक्षमालिकोपनिषद् यदस्यान्तरं सूत्रं तद्ब्रह्म। यद्दक्षपार्श्वे तच्छैवम्। यद्वामे तद्वैष्णवम्। यन्मुखं सा सरस्वती। यत् पुच्छं सा गायत्री।

यत् सुषिरं सा विद्या। या ग्रन्थिः सा प्रकृतिः। ये स्वरास्ते धवलाः। ये स्पर्शास्ते पीताः। ये परास्ते रक्ताः।।

शाम्भवव्रतं नाम त्रिपुण्ड्रविधि : कालाग्निरुद्रोपनिषद् तं होवाच भगवान् कालाग्निरुद्रः। यद्द्रव्यं तदाग्नेयं भरम सद्योजाता दिपंचब्रह्ममन्त्रैः परिगृह्याग्निरिति भरम वायुरिति भरम खिमिति भरम जलिमिति भरम स्थलिमिति भरमेत्यनेनाभिमन्त्रय मानस्तोके तनय इति समुद्धृत्य मा नो महान्तिमिति जलेन संसृज्य त्रियायुषं जमदग्नेरिति शिरोललाटवक्षः— स्कन्धेषु त्रियायुपैस्त्र्यम्बकैस्त्रि—शिक्तिभिस्तिर्यक् तिस्त्रो रेखाः प्रकुर्वीत व्रतमेतच्छाम्भवं सर्वेषु वेदेषु वेदवादिभिरुक्तं भवति तस्मात् समाचरेन्मुमुक्षुर्न पुनर्भवाय।।

पशुपशुपतितत्त्वनिवेदनम् : जाबाल्युपनिषद्
पुनः स तमुवाच भगवन् कृपया मे सरहस्यं सर्वं निवेदयेति।
स तेन पृष्टः सर्वं निवेदयामास तत्त्वम्। पशुपतिर—
हंकाराविष्टः संसारी जीवः। स एव पशुः। सर्वज्ञः
पंचकृत्यसंपन्नः सर्वेश्वर ईशः पशुपति।।11।।
के पशव इति पुनः स तमुवाचः।।12।।
"जीवाः पशव उक्ताः। तत्पतित्वात् पशुपतिः"।।13।।
स पुनस्तं होवाच कथं जीवाः पशव इति।
कथं तत्पतिरिति ।।14।।
स तमुवाच यथा तृणाशिनो विवेकहीनाः परप्रेष्याः
कृप्यादिकर्मसु नियुक्ताः सकलदुःखसहाः स्वस्वामि—
बध्यमाना गवादयः पशवः। यथा तत्स्वामिन
इव सर्वज्ञ ईशः पशुपतिः।।15।।

परमशिवतत्त्वज्ञानस्वरूपम् : दक्षिणामूर्त्यपनिषद् स होवाच। येन दक्षिणामुखः शिवोऽपरोक्षीकृतो भवति परमरहस्यशिवतत्त्वज्ञानम्।।४।। ज्ञेयदेवस्वरूपम् : दक्षिणामूर्त्यपनिषद् यः सर्वोपरमे काले सर्वानात्मन्युपसंहृव्य स्वात्मानन्दसुखे मोदते प्रकाशते वा स देवः।।5।।

रुद्र—शिव तत्त्व ज्ञानोदय निरूपण : दक्षिणामूर्त्यपनिषद् वैराग्यतैलसंपूर्णे भिक्तवर्तिसमन्विते। प्रबोधपूर्णपात्रे तु ज्ञप्तिदीपं विलोकयेत्।।27।। मोहान्धकारे निःसारे उदेति स्वयमेव हि। वैराग्यमरणिं कृत्वा ज्ञानं कृत्वा तु चित्रगुम्।।28।। गाढतामिस्रसंशान्त्यै गूढमर्थं निवेदयेत्। मोहभानुजसंक्रान्तं विवेकाख्यं मृकण्डुजम्।।29।। तत्त्वाविचारपाशेन बद्धद्वैतभयातुरम्। उज्जीवयन्निजानन्दे स्वस्वरूपेण संस्थितः।।30।। शेमुषी दक्षिणा प्रोक्ता सा यस्साभीक्षणे मुखम्। दक्षिणाभिमुखः प्रोक्तः शिवोऽसौ ब्रह्मवादिभिः।।31।। सर्गादिकाले भगवान् विरिंचिरुपास्यैनं सर्गसामर्थ्यपाप्य। तुतोष चित्ते वांछितार्थांश्च लब्ध्वा सोऽस्योपासको भवति ।।32।।

महेशोपदिष्टं तद्रहस्यम् : पंचब्रह्मोपनिषद् तस्मै नमो महादेवाय महारुद्राय।।३।। प्रोवाच तस्मै भगवान महेशः।।४।।

रुद्र—सद्योजात स्वरूप: पंचब्रह्मोपनिषद् गोप्याद्गोप्यतरं लोके यद्यस्ति शृणु शाकल। सद्योजातं मही पूषा रमा ब्रह्मा त्रिवृत् स्वरः।।15।। ऋग्वेदो गार्हपत्यं च मन्त्राः सप्त स्वरास्तथा। वर्णं पीतं क्रिया शक्तिः सर्वाभीष्टफलप्रदम्।।16।।

अघोरस्वरूपम् : पंचब्रह्मोपनिषद् अघोरं सलिलं चन्द्रं गौरी वेदाद्वितीयम्। नीरदाभं स्वरं सान्द्रं दक्षिणाग्निदाहृतम्।।17।। पंचाशद्वर्णसंयुक्तं स्थितिरिच्छाक्रियाऽन्वितम्। शक्तिरक्षणसंयुक्तं सर्वाधौघविनाशनम्।।१८।। सर्वदुष्टप्रमशमनं सवैश्वर्यफलप्रदम्।।१९।।

#### वामदेवस्वरूपम् : पंचब्रह्मोपनिषद्

वामदेवं महाबोधदायकं पावकात्मकम्। विद्यालोकसमायुक्तं भानुकोटिसमप्रभम्।।10।। प्रसन्नं सामवेदाख्यं गानाष्टकसमन्वितम्। धीरस्वरमधीनं चाहवनीयमनुत्तमम्।।11।। ज्ञानसंहारसंयुक्तं शक्तिद्वयसमन्वितम्। वर्णं शुक्लं तमोमिश्रं पूर्णबोधकरं स्वयम्।।12।। धामत्रयनियन्तारं धामत्रयसमन्वितम्। सर्वसौभाग्यदं नृणां सर्वकर्मफलप्रदम्।।13।। अष्टाक्षरसमायुक्तमष्टपत्रान्तरस्थितम्।।14।।

#### तत्पुरुषस्वरूपम् : पंचब्रह्योपनिषद्

यत्तत् तत्पुरुषं प्रोक्तं वायुमण्डलसंवृतम्। पंचाग्निना समायुक्तं मन्त्रशक्तिनियाकम्।।15।। पंचाशत्स्वरवर्णाख्या मथर्ववेदस्वरूपकम्। कोटिकोटि गणाध्यक्षं ब्रह्माण्डखण्डविग्रहम्।।16।। वर्णं रक्तं कामदं च सर्वाधिव्याधिभेषजम्। सृष्टिस्थितिलयादीनां सर्वशक्तिधृक्।।17।। अवस्थात्रितयातीतं तुरीयं ब्रह्मसंज्ञितम्। ब्रह्मविष्णवादिभिः सेव्यं सर्वेषां जनकं परम।।18।।

# ईशानस्वरूपम् : पंचब्रह्मोपनिषद्

ईशानं परमं विद्यात् प्रेरकं बुद्धिसाक्षिणम् । आकाशात्मकमव्यक्तमोंकारस्वरभूषितम् । । १९ । । सर्वदेवमयं शान्तं शान्त्यतीतं स्वराब्दिहः । आकारदिस्वराध्यक्षमाकाशमयविग्रहम् । । २० । । पंचकृत्यनियन्तारं पंचब्रह्मात्मकं बृहत् । । २१ । ।

पंचब्रह्मालयाधारः परमंब्रह्मः पंचब्रह्मोपनिषद् पंचब्रह्मोपसंहारं कृत्वा स्वात्मनि संस्थितम्। स्वमायावैभवान् सर्वान् संहृत्य स्वात्मनि स्थितः।।22।। पंचब्रह्मात्मकातीतो भासते स्वस्वतेजसा। आदावन्ते च मध्ये च भासते नान्यहेतुना।।23।।

#### परमब्रह्मज्ञानविधि : पंचब्रह्मोपनिषद्

मायया मोहिताः शंभोर्महादेव जगदगुरुम। न जानन्ति सुराः सर्वे सर्वकारणकारणम्। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य परात् परं पुरुषं विश्वधाम।।24।। येन प्रकाशते विश्वं यत्रैव प्रविलीयते। तद्ब्रह्म परमं शान्तं तद्ब्रह्मास्मि परं पदम्।।25।। पंचब्रह्ममिदं विद्यात् सद्योजातादिपूर्वकम्। दृश्यते श्रुयते यच्च पंचब्रह्मात्मकं स्वयम्।।26।। पंचधा वर्तमानं तं ब्रह्मकार्यमिति स्मृतम्। ब्रह्मकार्यमिति ज्ञात्वा ईशानं प्रतिपद्यते।।27।। पंचब्रह्मात्मकं सर्वं स्वात्मनि प्रविलाप्य च। सोऽहमस्मीति जानीयाद्विद्वान् ब्रह्ममृतो भवैत्।।28।। इत्येतदब्रह्म जानीयाद्यः स मुक्तो न संशयः।।29।। पंचाक्षरमयं शंभुं परब्रह्मस्वरूपणिम्। नकारादियकारान्तं ज्ञात्वा पंचाक्षरं जपते।।30।। सर्वं पंचात्मकं विद्यात् पंचब्रह्मात्मतत्त्वतः।।31।। पंचबह्यात्मिकीं विद्यां योऽधीते भक्तिभावितः। स पंचात्मकतामेत्य भासते पंचधा स्वयम्।।32।।

#### रुद्रस्य श्रेष्ठत्वम् : शरभोपनिषद्

तस्मै स होवाच पितामहश्च हे पैप्पलाद शृणु वाक्यमेतत् ।।2।। बहूनि पुण्यानि कृतानि येन तेनैव लभ्यः परमेश्वरोऽसौ यस्यांगजोऽहं हिरिन्द्रमुख्या मोहान्न जानन्ति सुरेन्द्रमुख्याः।।3।। प्रभुं वरेण्यं पितरं महेशं यो ब्राह्माणं विदधाति तस्मै। वेदांश्च सर्वान् प्रहिणोति चाग्यं तं वे प्रभुं पितर देवतानाम् ।।4।। ममापि विष्णोर्जनकं देवीमीड्यं योऽन्तकाले सर्वलोकान् संजहार। स एकः श्रेष्ठश्च वरिष्ठश्च।।15।।

शरभरूपेण रुद्रेण नृसिंहवधः : शरभोपनिषद् यो घोरं वेषमास्थाय शरभाख्यं महेश्वरः। नृसिंह लोकहन्तारं संजघान महाबलः।।६।। हरिं हरन्तं पादाभ्यामनुयान्ति सुरेश्वराः। मा वधीः पुरुषं विष्णुं विक्रमस्व महानसि।।७।। कृपया भगवान विष्णुं विददार नखैः खरैः। चर्माम्बरो महावीरो वीरभद्रो बभूव ह।।८।। स एको रुद्रो ध्येयः सर्वेषां सर्वसिद्धये।

देवकृतशरभरूपेण रुद्रेण स्तुति : शरभोपनिषद् यो ब्रह्मणः पंचमवक्त्रहन्ता तस्मै रुद्राय नमो अस्तु।।९।। यो विस्फुलिंगेन ललाटजेन सर्वं जगदभस्मसात्संकरोति। पुनश्च सृष्ट्वा पुनरप्यरक्षदेवं स्वतन्त्रं प्रकटीकरोति।। तस्मै रुद्राय नमो अस्तु।।10।। यो वामपादेन जघान कालं घोरं पपेऽथ हालाहलं दहन्तम्। दक्षाङ्.घ्रनापरमृतिमुग्रवीर्यं तस्मै रुद्राय नमो अस्त्।।11।। यो वामपादार्चितविष्णुनेत्रस्तस्मै ददौ चक्रमतीव हृष्टः। तस्मै रुद्राय नमो अस्तु।।12।। यो दक्षयज्ञे सुरसंघान् विजित्य विष्णुं बबन्धोरगपाशेन वीरः। तस्मै रुद्राय नमो अस्तु।।13।। यो लीलयैव त्रिपुरं ददाह विष्णुं कविं सोमसूर्याग्निनेत्रः। सर्वे देवाः पशुतामवापुः स्वयं तस्मात् पशुपतिर्बभूव। यो मत्स्यकूर्मादिवराहसिंहान् विष्णुं क्रमन्तं वामनमादि-विष्णुम्। विविक्लबं पीड्यमानं सूरेशं भस्मीकृत्य मन्मथं यमं च तस्मै रुद्राय नमो अस्तु।।15।। एवं प्रकारेण बहुधा प्रतुष्ट्वा क्षमापयामासुर्नीलकण्ठं महेश्वरम्।।16।।

रुद्रानुग्रह : शरभोपनिषद्

तापत्रयसमुद्भूतजन्ममृत्युजरादिभिः। नानाविधानि दुःखानि जहार परमेश्वरः।।17।। एवंमगीकरोच्छिवः प्रार्थनं सर्वदेवानाम्। शंकरो भगवानाद्ये ररक्ष सकलाः प्रजाः।।18।। यत्पादाम्भोरुहद्वन्द्वं मृग्यते विष्णुनाऽधुना। स्तुत्वा स्तुत्यं महेशानमवाड्.मनसगोचस्म्। भक्तया नम्रतनोविष्णोः प्रसादमकरोद्विभुः।।१९।।

रुद्रमहिमा : शरभोपनिषद्

विसष्ठवैयासिकिवामदेव विरिंचिमुख्यैर्हृदि भाव्यमानः। सनत्सुजातादिसनातनद्यै रीड्यो महेशो भगवानादिदेवः ।।22।। सत्यो नित्यः सर्वसाक्षी महेशो नित्यान्दो निर्विकल्पो निराख्यः। अचिन्त्यशक्तिर्भगवान् गिरीशः स्वाविद्यया कल्पितमानभूयः ।।23।। अतिमोहकरी माया मम विष्णोश्च सुव्रत। तस्य पादाम्बुजध्यानात् दुस्तरा सुतरा भवेत्।।24।।

## विष्णु रुद्र भेद : शरभोपनिषद्

विष्णुर्विश्वजगद्योनिः स्वांशभूतेः स्वकैः सह।
ममांशसंभवो भूत्वा पालयत्यखिलं जगत्।।25।।
विनाशं कालतो याति ततोऽन्यत् सकलं मृषा।
तस्मै महाग्रासाय महादेव शूलिने।
महेश्वराय मृडाय तस्मै रुद्राय नमो अस्तु।।26।।
एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः।
त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुड्.क्ते विश्वभुगव्ययः।।27।।
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचिभरेव च।
हूयते च पुनर्द्वाभ्यां स मे विष्णुः प्रसीदतु।।28।।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।।29।।
शरा जीवस्तदंगेषु भाति नित्यं हरिः स्वयम्।
ब्रह्मैव शरभः साक्षान्मोक्षदोऽयं महामुने।।30।।

रुद्राक्षोत्पत्तिः रुद्राक्षजाबालोपनिषद्
किस्मन् स्थितं तु किं नाम कथं वा धार्यते नरैः।
कितभेदमुखान्यत्र कैर्मन्त्रैधार्यते कथम्।।३।।
दिव्यवर्षसहस्राणि चक्षुरुन्मीलितं मया।
भूमाविक्षपुटाभ्यां तु पतितां जलिबन्दवः।।४।।
तत्राश्रुबिन्दवो जाता महारुद्राक्षवृक्षकाः।
स्थावरत्वमनुप्राप्य भक्तानुग्रहकारणात्।।5।।

रुद्राक्ष (बदरीफल, धात्रीफल) उत्तमादि भेद: रुद्राक्षजाबालोपनिषद् धात्रीफलप्रमाणं यच्छ्रेष्ठमेतदुदाहृतम्।।१८।। बदरीफलमात्रं तु मध्यमं प्रोच्यते बुधैः। अधमं चणमात्रं स्यात् प्रक्रियेषा मयोच्यते।।१९।।

रुद्राक्ष तत्तत्स्थानधारणामन्त्राः : रुद्राक्षजाबालोपनिषद् शिरसीशानमन्त्रेण कण्ठे तत्पुरुषेण तु । अघोरेण गले धार्यं तेनैव हृदयेऽपि च । ।23 । । अघोरबीजमन्त्रेण करयोधारयेत् सुधीः । पंचाशदक्षग्रथितान् व्योमव्याप्य भिचोदरे । ।24 । । पंच ब्रह्मभिरंगैश्च त्रिमाला पंच सप्त च । ग्रन्थित्वा मूलमन्त्रेण सर्वाण्यक्षाणि धारयेत् । ।25 । ।

रुद्राक्ष वक्त्र (मुख) भेद : रुद्राक्षजाबालोपनिषद् एकवक्त्रं तु रुद्राक्षं परतत्त्वस्वरूपकम्। तद्धारणात् परे तत्त्वे लीयते विजितेन्द्रियः।।27।। द्विवक्त्रं तु मुनिश्रेष्ठ चार्धनारीश्वरात्मकम्। धारणादर्धनारीशः प्रीयते तस्य नित्यशः।।28।। त्रिमुखं चैव रुद्राक्षमग्नित्रयस्वरूपकम्। तद्धारणाच्च हुतभुक् तस्य तुष्यति नित्यदा।।29।। चतुर्मुखं तु रुद्राक्षं चतुर्वक्त्रस्वरूपकम्। तद्धारणाच्चतूर्वक्त्रः प्रीयते तस्य नित्यदा।।30।। पंचवक्त्रः तू रुद्राक्षं पंचब्रह्मस्वरूपकम्। पंचवक्त्रः स्वयं ब्रह्म पुंहत्यां च व्यपोहति।।31।। षड्वक्त्र मपि रुद्राक्षं कार्तिकेयाधिदैवतम्। तद्धारणान्महाश्रीः स्यान्महदारोग्यमुत्तमम्।।32।। मतिविज्ञानसंपतिशुद्धये धारयेत् सुधीः। विनायकधिदैवं च प्रवदन्ति मनीषिणः।।33।। सप्तवक्त्रं तु रुद्राक्षं सप्तमात्राधिदैवतम। तद्धारणान्महाश्रीः स्यान्महदारोग्यमृत्तमम् । ।३४ । । महती ज्ञानसंपत्तिः शुचिर्धारयतः सदा। अष्टवक्त्रं तु रुद्राक्षमष्टमात्रधिदैवतम्।।35।। वस्वष्टकप्रियं चैव गंगाप्रीतिकरं तथा।

तद्धारणादिभे प्रीता भवेयुः सत्यवादिनः।।36।।
नववक्त्रं तु रुद्राक्षं नवशक्त्यधिदैवतम्।
तस्य धारणमात्रेण प्रीयन्ते नव शक्तयः।।37।।
दशवक्त्रं तु रुद्राक्षं यमदैवमुदाहृतम्।
दर्शात् प्रशान्तिजनकं धारणान्नात्र संशयः।।38।।
एकादशमुखं त्वक्षं रुद्रैकादशदैवतम्।
तदिदं दैवतं प्राहुः सदा सौभाग्यवर्धनम्।।39।।
रुद्राक्ष द्वादशमुखं महाविष्णुस्वरूपकम्।
द्वादशादित्यरूपं च बिभर्त्येव हि तत्परः।।40।।
त्रयोदशमुखं चाक्षं कामदं सिद्धिदं शुभम्।
तस्य धारणमात्रेण कामदेवः प्रसीदित।।41।।
चतुर्दशमुखं चाक्षं रुद्रनेत्रसमुद्भवम्।
सर्वव्याधिहरं चैव सर्वदाऽऽरोग्यमाप्नुयात्।।42।।

रुद्राक्ष धारी को वर्जित : रुद्राक्षजाबालोपनिषद् मद्यं मांसं च लशुनं पलाण्डुं शिग्रुमेव च। श्लेष्मातकं विड्वराहमभक्ष्यं वर्जयेन्नरः।।43।।

रुद्राक्ष धारण महिमा : रुद्राक्षजाबालोपनिषद् ग्रहणे विषवे चैवमयने संक्रमेऽपि च। दर्शेतु पूर्णमासे च पूर्णेषु दिवसेषु च। रुद्राक्षधारणात् यद्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते।।४४।। रुद्राक्षमूलं तद्ब्रह्मा तन्नालं विष्णुरेव च। तन्मुखं रुद्रं इत्याहुस्तद्बिन्दुः सर्वदेवताः।।इति।।४५।।

विश्वधारत्वम् ः भस्मजाबालोपनिषद्, द्वितीय अध्याय यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तं मामेव विदित्वोपासीत। भूतेभिर्देवेभिरभिष्टुतोऽहमेव।।2.9।। भीषाऽस्माद्वातः पवते। भीषोदेति सूर्यः। भीषाऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च । |2.10 | । सोमोऽत एव योऽहं सर्वेषामधिष्ठाता । सर्वेषां च भूतानां पालकः । सोऽहं पृथिवी । सोऽहमापः । सोऽहं तेजः । सोऽहवायुः । सोऽहं कालः । सोऽहं दिशः । सोऽहमात्मा । मयि सर्वं प्रतिष्ठितम । |2.11 | ।

जगत् अग्निषोमात्मकत्वम् : बृहज्जाबालोपनिषद्
अग्निषोमात्मकभरमस्नान : द्वितीय ब्राह्मण
अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव।
एकं भरम सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ।।2।।
अग्निषोमात्मकं विश्वमित्यग्निरित्याचक्षते।
रौद्री घोरा या तैजसी तनूः।
सोमः शक्त्यमृतमयः शक्तिकरी तनूः।।3।।
अमृतं यत्प्रतिष्ठा सा तेजोविद्याकला स्वयम्।
स्थूलसूक्ष्मेषु भूतेषु त एव रसतेजसी।।4।।
द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिका।
तथैव रसशक्तिश्च सोमात्मा चानलात्मिका।।5।।
वैद्युदादिमयं तेजो मधुरादिमयो रसः।
तेजोरसविभेदैस्तु वृतमेतच्चराचरम्।।6।।
अग्नेरमृतनिष्पत्तिरमृतेनाग्निरेधते।
अत एव हविः कूलृप्तमग्नीषोमात्मकं जगत्।।7।।

विभूति उत्पत्तिक्रमः बृहज्जाबालोपनिषद्, तृतीय ब्राह्मण विकटांगामुन्मत्तां महाखला मिशवादिचिन्हान्वितां पुनर्धेनुं कृशांगा वत्सहीनामशान्तामदुग्धदोहिनीं निरिन्द्रियां जग्धतृणां केशचेलास्थिभक्षिणीं संधिनीं नवप्रसूतां रोगांतों गां विहाय प्रशस्तगोमयमाहरे— द्गोमयं खसंस्थं ग्राह्मं शुभे स्थाने वा पतितम— परित्यज्यात ऊर्ध्वं मर्दयेद्गव्येन। गोमय ग्रहणं कपिला वा धवला वा अलाभे तदन्या गोः स्याद्दो— षवर्जिता। कपिलागोभरमोक्तम्। लक्ष्यगो

#### भस्मना चेदन्यगोक्षारं यत्र क्वापि स्थितं यत्तन्न हि धार्यं संस्काररहितं धार्यम्।।3.2।।

#### रुद्र रूप गणपति : गणपत्युनिषद्

यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय के रुद्रसूक्त (शतरुद्रिय) में रुद्र को गणाधिपति नाम से सम्बोधित किया गया है। "नमो गणेभ्यो गणपितभयश्च वो नमः।।"यजुर्वेद 16.25।। व्रत पालन करनेवालों के संघ का नाम "व्रात" और जो केवल एकत्र गिनाये गये हैं, उन का नाम "गण" है। "गण्" संख्याने धातु से "गण" शब्द बनता है। अतः इसका अर्थ जिनकी संख्या गिनती से है। रुद्र की शासन व्यवस्था संस्था में जनो की गणना की जाती रही। क्योंकि बिना गणना के गण बन ही नहीं सकते हैं। रुद्र महादेव के भूतगण सुप्रसिद्ध हैं। रुद्रसूक्त में गण, गणपित पद आये हैं। अर्थात् इन संघों (गणों) का एक अध्यक्ष भी रहता है। रुद्र शासन संस्था में गणपित संस्था प्रधान कार्य करनेवाली संस्था है। उनके अधिष्ठाता रुद्र हैं।

अव त्वं माम्। अव वक्तारम्। अव श्रोतारम्। अव दातारम्। अव धातारम्। अवानूचानमव शिष्यम्। अव पुरस्तात्तात्। अव दक्षिणात्तात्। अव पश्चात्तात्। अवोत्तरात्तात्। अव चोर्ध्वात्तात्। अवाधरात्तात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्।।4।। त्वं वाड्.मस्त्वं चिन्मयः। त्वामानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय:। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मसि (ब्रह्मासि)। त्वं ज्ञानमयो। विज्ञानमयोऽसि।।५।। सर्वं जगदिदं त्वत्ते जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्विय लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं प्रत्येति। त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि।

#### RUDRAVIDYA 470

त्वं गुणत्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यम्। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वं योगिनोध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्।।६।। (श्री गणपति अथर्वशीर्ष में गणपत्युनिषद् के 3, 4 एवं 5 मन्त्रों को ज्यों का त्यों

> सम्यज्ज्ञानसाधन ध्यानः श्वेताश्वतरोपनिषद् स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्। ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगूढवत्।।1.14।। तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरापः स्रोतस्स्वरणीषु चाग्निः। एवमात्माऽऽत्मनि गृद्यतेऽसौ सत्येनैन तपसा योऽनुपश्यति।। सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्। आत्मविद्यातपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परं तद्ब्रह्मोपनिषत्परमिति।।

मुख्य योग ः श्वेताश्वतरोपनिषद् यो देवोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश। य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः।।2.17।।

मायया परमात्मनः सर्वकारणत्वम् ः श्वेताश्वतरोपनिषद्
य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाल्लोकानीशत ईशनीभिः।
य एकैन इह उद्भवे संभवे च य एताद्विदुरमृतास्ते भवन्ति।।3.1।।
एको हि रुद्रो द्वितीयाय तस्थुर्य इमान्लोकानीशत ईशनीभिः।
प्रत्यड्.जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य
विश्वः भुवनानि गोप्ता।।3.2।।
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखे विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्।
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः।।3.3।।
ये देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः।
हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु।।3.4।।
या तो रुद्रा शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी।

तया नस्तनुवा शंतमया गिरिशन्ताभिवाकशीहि। |3.5 | । यामिषुं गिरिशंत हस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिँसीः पुरुषं जगत्। |3.6 | । ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढम् । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति । |3.7 | । वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । |3.8 | । सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः । |3.11 | । महान् प्रभुर्वे पुरुषः सत्वस्यैष प्रवर्तकः । सुनिर्मलामिमां शान्तिमीशानो ज्योतिख्ययः । |3.12 | ।

ईश्वरस्य सर्वमयत्वम् : श्वेतश्वतरोपनिषद् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाड्.गुलम्। । 3.14।। पुरुष एवेदँ सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति। | 3.15।।

जीव ईश्वर भेद मायिक : श्वेताश्वतरोपनिषद् अजामेका लोहितशुक्लकृष्णां बव्हीः प्रजाः सृज्यमानां सरूपाः। अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः।। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षे परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्ननन्नन्योऽभिचाकशीति।।४.६।। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचित मुह्यमानः। जुष्टं यक्ष पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः।।४.७।।

मायाऽधिष्ठातुरीश्वरस्यैव सर्वस्रष्टृत्वम् ः श्वेताश्वतरोपनिषद् ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते।। छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदावदन्ति। अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरुद्धः।। मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्। अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्।।४.८, ९, १०।।

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वम्। तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति।।4.11।।

ईश्वर ज्ञान पाशविमोक : श्वेताश्वतरोपनिषद् सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारं तमनेकरूपम्। विश्वस्यैक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति।।४.१४।। स एव कालो भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः। यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञाता मृत्युपाशां शिछनत्ति ।।४. १५।।

ज्ञानार्थं पुनरीश्वर प्रार्थना : श्वेताश्वतरोपनिषद् अजात इत्येवं कश्चिद्भीरुः प्रपद्ये। रुद्रे यत्ते दक्षिणं मुखं तेन पां पाहि नित्यम्। |4.21 | | मा नस्तोकं तनये मा न आयुपि मा नो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः। वीरान् मा नो रुद्र भामितोऽवधीर्हविष्मन्तः सदमि त्वा हवामहे। |4.22 | |

विद्याऽविद्ययोः स्वरूपम् : श्वेताश्वतरोपनिषद् द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याऽविद्ये निहिते यत्र गूढे। क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याऽविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः।।5.1।।

जीवेशैक्यज्ञानात् संसारमोक्षः श्वेताश्वतरोपनिषद् अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्नाष्टारं तमनेकरूपम्। विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः।।5.13।। भावग्राह्यमनीडाख्यं भावा भावकरं शिवम्। कालसर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम।।5.14।।

परमेश्वरादेव स्वज्ञानमोक्षयोः प्राप्तिः श्वेताश्वतरोपनिषद् स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्ततेऽयम्। धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वाऽऽत्मस्थममृतं विश्वधाम।।6.6।। तमीश्चराणां परमं महेश्वरं तं देवानां परमं च दैवतम्। पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्।।6.7।। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। पराऽस्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । |6.8 | | एको दैवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुश्च | |6.11 | |

ईश्वरवेदनमेव संसारतारकम् : श्वेताश्वतरोपनिषद् न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।।6.14।।

सर्वशास्त्रार्थसंग्रह : श्वेताश्वतारोपनिषद् निष्कलं निष्क्रियँ शान्तं निरवद्यं निरंजनम्। अमृतस्य परँ सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्।।6.19।। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टियष्यन्ति मानवाः। तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति।।6.20।।

मैत्रेयं प्रति महादेवस्य उपदेश: मैत्रेयोपनिषद्
अथ भगवान् मैत्रेयः कैलासं जगाम। तं गत्वोवाच।
भगवन् परमतत्त्वरहस्यमनुबूहीति। स होवाच महादेवः।।।।।
देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः।
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्।।2।।
अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः।
स्नानं मनोमलत्यागः शौचामिन्द्रयनिग्रहः।।3।।
ब्रह्मामृतं पिबेद्भैक्षमाचरेद् देहरक्षणे।
वसेदेकान्तिको भृत्वा चैकान्ते द्वैतवर्जिते।
इत्येवमाचरेद्धीमान् स एव मुक्तिमाप्नुयात्।।4।।

परमधर्मोपदेश : मैत्रेयोपनिषद् धनवृद्धा वयोवृद्धा विद्यावृद्धास्तथैव च। ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकराः शिष्यकिंकरा।।25।।

सन्यासिनः परमेश्वरत्वम् ः याज्ञवल्क्योपनिषद् आशाम्बरो न नमस्कारो न दारपुत्राभिलाषी लक्ष्यालक्ष्य— निवर्तकः परिव्राट् परमेश्वरो भवति । अत्रैते श्लोका भवन्ति । । । । । यो भवेत् पूर्वसंन्यासी तुल्यो वै धर्मतो यदि। तस्मौ प्रणामः कर्तव्यो नेतराय कदाचन।।१०।। प्रमादिनो बहिश्चिताः पिशुनाः कलहोत्सुका। संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते वेदसंदूषिताशयाः।।११।। नामादिभ्यः परे भूम्नि स्वराज्ये चेत् स्थितोऽद्वये। प्रणमेत् कं तदात्मज्ञो न कार्यं कर्मणा तदा।।१२।। ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति। प्रणमेद् दण्डवद् भूमावाश्वचण्डालगोखरम्।।१३।।

## त्र्यम्बकादिशब्दार्थविवरणम् : त्रिपुरातापिन्युपनिषद् अध्यात्मपरक : मृत्युंजय मन्त्रार्थ

वेद में अनादि "रुद्र को त्र्यम्बक" कहा है। ब्राह्मण ग्रन्थों में त्र्यम्बक होम का विवरण मिलता है। त्रिपुरातापिन्युपनिषद् के चतुर्थोपनिषद् में मृत्युंजयोपदेश एवं त्र्यम्बक शब्द एवं वैदिक महामृत्युंजय महामन्त्र की व्याख्या दी गयी है। यह सुप्रसिद्ध मृत्युंज्य मंत्र की अध्यात्मपरक व्याख्या है।

कस्मात् त्र्यम्बकमिति।
त्रयाणां पुराणाम्बकं स्वामिनं तस्मादुच्यते त्र्यम्बकमिति।।४।।
अथ कस्मादुच्यते यजामह इति। यजामहे सेवा महे वस्त्
महेत्यक्षरद्वयेन कूटत्वेनाक्षरैकेन
मृत्युंजयमित्युच्यते तस्मादुच्यते यजामह इति।।5।।
अथ कस्मादुच्यते सुगन्धिमिति।
सर्वतो यश आप्नोति तस्मादुच्यते सुगन्धिमिति।।6।।
अथ कस्मादुच्यते पुष्टिवर्धनमिति। यः सर्वान् लोकान्
सृजति यः सर्वान् लोकांस्तारयति यः सर्वान्
लोकान् व्याप्नोति तस्मादुच्यते पुष्टिवर्धनम्।।7।।
अथ कस्मादुच्यते उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यो—र्मुक्षीयेति।
संलग्नत्वादुर्वारुकमिव मृत्योः संसार—बन्धनात्
संलग्नत्वाद्वद्वत्वान्मोक्षीभवति मुक्तो भवति।।8।।
अथ कस्मादुच्यते मामृतादिति।
अमृत्वं प्राप्नोत्यक्षरं प्राप्नोति स्वयं रुद्रो भवति।।9।।

त्रिपुरातापिन्युपनिषद् में मृत्युंजय मन्त्र के सभी शब्दों की दार्शनिक अध्यात्मिक व्याख्या अभूतपूर्व है। इसमें तीनों लोकों के स्वामी—पिता— अधिष्ठाता को त्र्यम्बक कहा है। त्र्यम्बक का यश तीनों लोकों में सुगन्ध की भाँति व्याप्त है। रुद्र लोकों का सृजन करते हैं और पुष्ट करते हैं। घोर रूप में रुद्र मृत्यु के बन्धन से मुक्ति दिलाते हैं और अघोर स्वरूप में अमृत अर्थात् मोक्ष प्रदान करते हैं। "रुद्रोपासना से उपासक रुद्रमय हो जाता है।" यह भी कहा है कि इस "मन्त्र के पाठ" से पाठ करनेवाला "स्वयं रुद्रत्व प्राप्त" करता है (यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि आमतौर पर त्र्यम्बक का शब्दार्थ त्रिनेत्रवाला ही प्रचारित है। यह पहिले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अम्ब का अर्थ पिता है। अतः रुद्र का त्र्यम्बक मन्त्र करने से पूर्व उसका अध्यात्मपरक भावार्थ का ज्ञान आवश्यक है। अधिक अच्छा रहे यदि उपासक त्रिपुरातापिन्युपनिषद् की हिन्दी व्याख्या का अध्ययन कर ले।)।

श्रेयः प्रेयो विभागः : कठवल्ल्युपनिषद्, द्वितीय वल्ली अन्यछ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानायें पुरुषं सिनीतः। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते।।

दशनियम : दर्शनोपनिषद्

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयाऽऽर्जवम्। क्षमा धृतिर्मिताहारः शौचं चेति यमा दश।।6।।

यह अत्यन्त उल्लेखनीय है कि उपनिषद् काल के पश्चात संहिता और धर्मसूत्रों, वेदांगादि में दर्शनोपनिषद् के दश नियमों को धर्म की परिभाषा में प्रयुक्त किया गया।

अहिंसा : दर्शनोपनिषद्

वेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्यं तपोधन। कायेन मनसा वाचा हिंसा हिंसा न चान्यथा।।७।। आत्मा सर्वगतोऽच्छेद्यो न ग्राह्य इति या मतिः। सा चाहिंसा वरा प्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः।।८।।

सत्यम् : दर्शनोपनिषद्

चक्षुरादीन्द्रियैदृष्टं घ्रातं मुनीश्वर। तस्यैवोक्तिर्भवेत्सत्यं विप्र तन्नान्यथा भवेत्।।९।। सर्वं सत्यं वरं ब्रह्म न चान्यदिति या मतिः। तच्च सत्यं वरं प्रोक्तं वेदान्तज्ञानपारगैः।।10।।

अस्तेयम् : दर्शनोपनिषद् अन्यदीये तृणे रत्ने कांचने भौक्तिकेऽपि च। मनसा विनिवृत्तिर्या तदस्तेय विदुर्बुधाः।।11।। आत्मन्यनात्मभावेन व्यवहारविवर्जितम् यत्तदस्तेयमित्युक्तमात्मविद्भिर्महामुने।।12।।

ब्रह्मचर्यम् : दर्शनोपनिषद् कायेन वाचा मनसा स्त्रीणां परिविवर्जनम्। ऋतौ भार्यो तदा स्वस्य ब्रह्मचर्यं तदुच्यते।।13।। ब्रह्मभावे मनश्चारं ब्रह्मचर्यं परन्तप।

दया : दर्शनोपनिषद् स्वात्मवत्सर्वभूतेषु कायेन मनसा गिरा।।14।। अनुज्ञा या दया सैव प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः।

आर्जवम् : दर्शनोपनिषद् पुत्रे मित्रे कलत्रे च रिपौ स्वात्मनि संततम्।।15।। एकरूपं मुने यत्तदार्जवं प्रोच्यते परा।

क्षमा : दर्शनोपनिषद् कायेन मनसा वाचा शत्रुभिः परिपीडिते।।।16।। बुद्धिक्षोभनिवृत्तिर्या क्षमा सा मुनिपुंगव।

धृत्ति : दर्शनोपनिषद् वेदादेव विनिर्मोक्षः संसारस्य न चान्यथा।।17।। इति विज्ञाननिष्पत्तिधृतिः प्रोक्ता हि वैदिकैः। अहमात्मा न चान्योऽस्मीत्येवमप्रच्युता मतिः।।18।।

मिताहार : दर्शनोपनिषद् अल्पमृष्टाशनाभ्यां च चतुर्थाशावशेषकम्।

#### तस्माद्योगानुगुण्येन भोजनं मित भोजनम्।।19।।

शौचम् : दर्शनोपनिषद्

स्वदेहमलिनर्गक्षो मृज्जलाभ्यां महामुने। यत्तच्छौचं भवेद्बाद्यं मानसं विदुः।।20।। अहं शुद्धि इति ज्ञानं शौचमाहुर्मनीषिणः। अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः।।21।। उभ्योरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते। ज्ञानशौचं परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः।।22।। सा मूढः कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रत।

ब्रह्म सूक्ष्मत्वं सर्वव्यापकत्वं : ध्यानबिन्दूपनिषद् ब्रह्म की परिभाषा ध्यानबिन्दूपनिषद् में बहुत सुन्दर और सहज शब्दों में की गई है। ब्रह्म सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और व्यापक से सर्वव्यापकत्व है।

वालाग्रशतसाहस्रं तस्य भागस्य भागिनः।
तस्य भागस्य भागार्धं तत्क्षये तु निरंजनम्।।४।।
पुष्पमध्ये यथा गन्धः पयोमध्ये यथा घृतम्।
तिलमध्ये यथा तैलं पाषाणेष्विव कांचनम्।।५।।
एवं सर्वाणि भूतानि मणौ सूत्र इवात्मिन।
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः।।६।।
तिलानां तु यथा तैलं पुष्पे गन्ध इवाश्रितः।
पुरुषस्य शरीरे तु सबाह्माभ्यन्तरे स्थितः।।७।।
वृक्षं तु सकलं विद्याच्छाया तस्यैव निष्कला।
सकले निष्कले भावे सर्वत्रात्मा व्यवस्थितः।।८।।

सृष्टियज्ञे कर्त्रादिनिरूपणम् : पाशुपतब्रह्मपनिषद् समस्तयागानां रुद्रः पशुकर्ता रुद्रो यागदेवो विष्णुरध्वर्युर्होतेन्द्रो देवता यज्ञमुड्. मानसं ब्रह्म महेश्वरं ब्रह्म ।।11।।

ज्ञानयज्ञ रूपी अश्वमेध : पाशुपतब्रह्मोपनिषद् अश्वमेधो महायज्ञकथा। तद्राज्ञा ब्रह्मचर्यमाचरन्ति। सर्वेषां पूर्वोक्तब्रह्मयज्ञक्रमं मुक्तिक्रममिति।।31।। बाह्यापेक्षा आन्तरयागस्य श्रेष्ठत्वम् : पाशुपतब्रह्मोपनिषद् नवसूत्रान्परिचर्चितान्। तेऽपि यद्ब्रह्म चरन्ति। अन्तरादित्यं न ज्ञातं मनुष्याणाम्।।27।। जगदादित्यो रोचत इति ज्ञात्वा ते मर्त्या विबुधास्तपनप्रार्थनायुक्ता आचरन्ति।।28।। वाजपेयः पशुहर्ता अध्वर्युरिन्द्रो देवता अहिंसा धर्मयागः परमहंसोऽध्वर्युः परमात्मा देवता पशुपतिः।।29।। ब्रह्मोपनिषदो ब्रह्म। स्वाध्याययुक्ता ब्राह्मणाश्चरन्ति।।30।।

पिण्डाण्डस्य रुद्रालय वर्णन : योगशिखोपनिषद् दशद्वारपुरं देहं दशनाडीमहापथम्।।165।। दशमिर्वायुभिर्व्याप्तं दशेन्द्रिपरिच्छदम्। षडाधारापवरकं षडन्वयमहावनम्।।166।। चतुःपीठसमाकीर्णं चतुराम्नायदीपकम्। बिन्दुनादमहालिंगं शिवशक्तिनिकेतनम्।।167।। देहं शिवालय प्रोक्तं सिद्विद्वं सर्वदेहिनाम्।

ब्रह्मात्मज्ञानिनः ब्रह्मभावः ः वरोहापनिषद् सर्वसाक्षिणमात्मानं वर्णाश्रमवि लक्षणम्।।2.13।। ब्रह्मरूपतया पश्यन् ब्रह्मैव भवति स्वयम्। भासमानविदं सर्वं भानरूपं परं पदम्।।2.14।। पश्चन् वेदान्तमानेन सद्य एव विमुच्यते। देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम्।।2.15।। आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते।।2.16.1।।

शरीरस्य यज्ञत्वसम्पादन : गर्भोपनिषद् तत्र त्रीणि स्थानानि भवन्ति हृदये दक्षिणाग्निः उदरे गार्हपत्यं मुखमाहवनीयम्। यजमानाय बुद्धिं पत्नीं निधाय दीक्षा संतोष बुद्धिन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि शिरः कपालं केशाः दर्भाः मुखमन्तर्वेदिः षोडश पार्श्वदन्तपटलान्यष्टो—त्तरमर्मशतशीतिसन्धिंशतं नवस्नायुशतमष्ट—सहस्ररोमकोट्यः।।20।। संकल्पस्य बन्धमोक्षमूलत्वम् : महोपनिषद

अतः संकल्पसिद्धेयं संकल्पेनैव नश्यति। नाहं ब्रह्मेति संकल्पात् सुदृढाद्बध्यते मनः। सर्वं ब्रह्मेति संकल्पात् सुदृढान्मुच्यते मनः।।4.12.2।। कृशोऽहं दुःखबद्धोहं हस्तपादादिमानहम्।

इति भावानुरूपेण व्यवहारेण बध्यते। |4.123|| नाहं दुःखी न मे देहो बन्धः को ऽस्यात्मनि स्थितः। इति भावानुरूपणे व्यवहारेण मुच्यते। |4.124|| नाहं मासं न चास्थीनि देहादन्य परोऽस्म्यहम।

इति निश्चितवानन्तः क्षीणाविद्यो विमुच्यते।।४.125।।

विद्याऽविद्ययोः स्वरूपम् : सर्वसारोपनिषद् या तद्भिमानं कारयति सा अविद्या। सोऽभिमानो यया निवर्तते सा विद्या।।3।।

विराट्पुरुषोत्पत्ति (परंब्रह्म) : सुबालोपनिषद् तदण्डं समभवत्तत् संवत्सरमात्रमुपित्वा द्विधाऽकरो— दधरताद्भूमिमुपरिष्टादाकाशं मध्येपुरुषो दिव्यः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रबाहुरिति।।3।। वेद के अनुसार विराट् पुरुष ही रुद्र हैं।

मृत्युसृष्टि : सुबालोपनिषद्

सोऽग्रे भूतानां मृत्युमसृजत्। त्र्यक्षं त्रिशिरस्कं त्रिपादं खण्डपरशुम्।।४।।

परब्रह्मापरणविनाशकषोडशनामानि : कलिसंतरणोपनिषद्

नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमित। स होवाच हिरण्यगर्भः। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मनाशनम्। रुद्रस्तुति : नीलरुद्रोपनिषद्, प्रथम खण्ड अपश्यं त्वावरोहन्त दिवितः पृथिवीमवः। अपश्यं रुद्रमस्यन्त नीलग्रीवं शिखण्डिनम्।। दिव उग्रोऽवारुक्षत् प्रत्यस्थाद्भूम्यामधि। जनासः पश्यतेमं नीलग्रीवं विलोहितम्।। एष एत्यवीरहा रुद्रो जलासभेषजीः। वित्तेऽक्षेममनीनशद्वातीकारोऽप्येतु ते।। नमस्ते भवभाभाय नमस्ते भवमन्यवे। नमस्ते अस्तु बाहुभ्यामुतो त इषवे नमः।।......

विल्व महिमा : विल्वोपनिषद् त्रिसुपर्णं त्रिऋचां रूपं त्रिसुपर्णं त्रयीमयम्। त्रिगुणं त्रिजगन्नमूर्त्तित्रयं शक्तित्रयं त्रिदृक्।। कालत्रयं च सवनत्रयं लिंगत्रयं त्रिपात्। तेजस्त्रयमकारोकारमकारप्रणवात्मकम्।।

रुद्र महिमा : रुद्रोपनिषद् ऊँ अग्निरिति भस्म। वायुरिति भस्म। स्थलमिति भस्म। जलमिति भस्म। व्योमेति भस्म इत्याद्युपनिषत्कारणात् तत् कार्यम्। अन्यत्र "विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुख विश्वतोहस्त उत विश्वतस्पात्। सं बाहुभ्यां नमित सं पत्रत्रैर्द्यावापृथिवी जनयन् देव एकः।।"

रुद्र मिहमा : लिंगोपनिषद्
"या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी",
" रुद्रपते जनिमा चारु चित्रम्",
"वयं सोम व्रते तव। मनस्तनृषु बिभ्रतः।
प्रजावन्तो अशीमिह।" "त्रियम्बकं यजामहे" इति धारयेत।

वटुक स्वरूप रुद्र : वटुकोपनिषद् यो वै वटुकः स भगवान् यश्च रुद्र स्तस्मै वै नमो नमः।।

#### रुद्रचरितम् : वटुकोपनिषद्

एको ह देवः प्रदिशो नु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः। स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यड्.जनास्तिष्ठित सर्वतोमुखः।। एको वटुको न द्वितीयाय तस्मै य इमान् लोकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यड्.जनास्तिष्ठित संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता।। यस्मिन् क्रोधं या च तृष्णां क्षमां च ह्यक्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूलम्। बुद्धया संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे शाश्वतं वै रुद्रमेकत्वमाहुः।। वटुको हि शाश्वतेन पुराणेन वेषमूर्जेण तपसा नियन्ता।।

#### रुद्र : शिवसंकल्पोनिषद्

कद्रुद्राय प्रचेतसे मीढुष्टमाय तव्यसे। वोचेम शन्तमं हृदे। सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।।31।।

#### रुद्र लोक : शिवोपनिषद्

#### महादेव उवाच -

पुरा रुद्रेण गदिताः शिवधर्माः सनातनाः। देव्याः सर्वगणानां च संक्षेपाद्ग्रन्थकोटिभिः।।५।। आयुः प्रज्ञां तथा शक्तिं प्रसमीक्ष्य नृणामिह। तापत्रयप्रपीडां च भोगतृष्णाविमोहिनीम्।।६।।

अन्य वृत्ता प्रकर्तव्या रुद्रवेदी सुशोभना। दशहस्तप्रमाणा च चतुरङ्.गुलमुच्छ्रिता।।15।। रुद्रमातृगणनां च दिवपतीनां च सर्वदा। सर्वग्रपाकसंयुक्तं तासु नित्यबलिं हरेत्।।16।। ।।चतुर्थोऽध्याय।।

अथाग्नेयं महास्नानमलक्ष्मीमलनाशनम्। सर्वपापहरं दिव्यं तपः श्रीकीर्तिवर्धनम्।।1।। अग्निरुपेण रुद्रेण स्वतेजः परमं बलम्। भूतिरूपं समुद्गीणं विशुद्धं दुरितापहम्।।2।। यक्षरक्षः पिशाचानां ध्वंसनं मन्त्रसत्कृतम्। रक्षार्थं बालरूपाणां सूतिकानां गृहेषु च।।३।। ।।पंचमोऽध्याय।।

रुद्र : गुह्मकाल्युपनिषद्
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्यां देवा अधिरुद्रा निषेदुः।
यस्तां न वेद किमृचा करिष्यति ये तां विदुस्त
इमे समासते ।।53।।
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति।
सर्वं देवी सृजतं विश्वमेतत् ताम्याश्चान्यो मायया संनिरुद्धः।।54।।

## महारक्षक रुद्र : वनदुर्गोपनिषद्

वनदुर्गोपनिषद् में रुद्र समस्त दिशाओं—प्राच्या दिशा, आग्नेय दिशा, याम्यां दिशा, नैर्ऋत्य दिशा, वारुण्या दिशा, वायव्या दिशा, कौबेर्या दिशा, ईशान दिशा, ऊर्ध्व दिशा, अधस्ता दिशा, अवान्तर दिशा के महारक्षक हैं। उनमें से उनका "याम्यां दिशा" स्वरूप प्रस्तुत किया गया है।

ऊँ नमो भगवते रुद्राय। याम्यां दिशि यमो देवता। मिहषारूढो नीलवर्णः यमो बध्नातु यममण्डलम्। यम सपरिवार देवताप्रत्यधिदेवतासिहतं यममण्डलम् मम सपरिवारकस्य प्रत्यक्षं बन्धय बन्धय। सर्वतो मां रक्ष रक्ष। अचंलमचलमाक्रम्याक्रम्य महावज—कवचैरस्त्रैः राजचोरसर्पसिंहव्याघ्राग्न्याद्युपद्रवं नाशय नाशय। ऊँ ह्रां ह्रीं हूं श्रीं क्लीं ब्लूं फ्रों आं हीं क्रों हुं फट् स्वाहा। त्रियम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकिमिव बन्धनान्मृत्यो—मुक्षीय मामृतात्। यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हिवः। यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निद्तो अरंकृतः। वर्षन्तु ते विभावरि देवो अभ्रस्य विद्युतः। रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्म द्विषो जिह। ऊँ नमो भगवते रुद्राय नमः।।

वेद भुवनस्य नाभि : बाष्कलमन्त्रोपनिषद् अहं द्यावापृथिवी आततानो बिभर्मि धर्ममवसे जनानाम्।।12।। अहमु ह प्रवितं यिज्ञयामियां अहं वेद भुवनस्य नाभि। आपिः पिता सूरहमस्य विप्वड्. अहं दिव्या आन्तरिक्ष्यास्तुका वहम्।।

रुद्र भास्कर स्वरूप: सूर्यतापिन्युपनिषद् एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एष हि भास्करः। त्रिसूर्यात्मा त्रिवेदात्मा सर्वदेवमयो रविः।।इति।।

रुद्र : नारायणपूर्वतापिनीयोपनिषद् श्रीमहाविष्णवे तुभ्यं नमो नारायणाय च। गोविन्दाय च रुद्राय हरये ब्रह्मरूपिणे।। ।।तृतीय खण्ड।।

प्रकृतिलीनस्य महेश्वर : नारायणोत्तरतापिनोपनिषद् द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति।। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः।।प्रथम खण्ड।।

#### यज्ञोपवीतोपनिषद्

नासादिकेशपर्यन्तमूर्ध्वपुण्ड्रं तु धारयेत्। उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुनां। भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी। मृत्तिके हन में पापं त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम्।।

#### कालाग्नि : श्रीलाड्.गूलोपनिषद्

महर्षि वाल्मीिक कृत रामायण में लंकेश्वर दशकंधर दशानन रावण द्वारा सीता हरण के बाद श्री दशरथ पुत्र श्री रामचन्द्र एवं श्री लक्ष्मण, सीता की खोज का प्रसंग है। वानरराज सुग्रीव धनुष्य लिये श्री रामचन्द्र एवं श्री लक्ष्मण को देखकर चिन्तित होते हैं। उन्हें आशंका हुई कि कहीं वानर सम्राट बाली ने मारने के लिये युवाँ योद्धा भेजे हों। राजा सुग्रीव अपने महामन्त्री हनुमान को विप्र वेश में युवाँ योद्धाओं का भेद लेने भेजते हैं। "श्री हनुमान सीता हरण प्रसंग सुनकर श्री रामचन्द्र से श्रीलाड्.गूलोपनिषद् के तहत आदिहनुमत (रुद्रस्वरूप) की आराधना का परामर्श देते हैं।"

श्री हनुमत उपासना (दितयापीठ, श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, अप्रकाशित उपनिषद आदि ग्रन्थ) दुर्लभ ग्रन्थ है। उसमें आदिहनुमत रुद्रस्वरूप है। इन्हीं ग्रन्थों में ही केवल प्रमाणिक मूल श्रीलाड़.गूलोपनिषद उपलब्ध है।

फँ नमो भगवते कालाग्निरौद्रहनुमते
भ्रामय भ्रामय लव लव कुरु कुरु जय जय
हस मादय मादय प्रज्वलय प्रज्वलय मृडय मृडय
त्रासय त्रासय साहय साहय वशय वशय
शामय शामय अस्त्रत्रिशूलडमरुखड्.गकाल—
मृत्युकपालखट्वाड्.गधर अभयशाश्वत
हुं हुं अवतारय अवतारय हुं हुं......।।

#### त्रिमूर्त्ति : पारमात्मिकोपनिषद्

यो वा त्रिमूर्तिः परमः परश्च त्रिगुणं जुषाणः सकलं विधत्ते। त्रिधा त्रिधा वा विदभे समस्तं त्रिधा त्रिरूपं सकलं धराय स्वाहा।।७।।

## आत्मज्ञान अन्तरंग साधन मानसिक पूजा : स्कन्दोपनिषद्

देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः। त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्।।10।। अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः। स्नानं मनोमलत्यागः शौचमिन्द्रियनिग्रहः।।11।। बृह्ममृतं पिवेद्भैक्षमाचरेद्देहरक्षणे। वसेदेकान्तिको भूत्वा चकान्ते द्वैतवर्जिते। इत्येवमाचरेद्धीमान् स एवं मुक्तिमाप्नुयात्।।12।।

देवाधिपसृष्टिश्च : बृहदारण्योपनिषद् ब्रह्म वा इद्मग्र आसीदेकमेव तदेकँ सत् न व्यभव— त्तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजतं क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणि इन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति।।

| |1.4.11 | |

शिशोः प्रत्याधानदर्शनम् ः बृहदारण्योपनिषद् तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन् लोहिन्यो राज्यस्ताभिरेनँ रुद्रोऽन्वायत्तोऽंथ.....।।2.2.2।।

एकादश रुद्ध : बृहदारण्योपनिषद् कतमे रुद्रा इति? दश इसे पुरुषे प्राणा आत्मा एकादशस्ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति तद्यत् रोदयन्ति तस्माद्वद्रा इति।।3.9.4।।

हैमवती एवं यक्षरूपी रुद्र : केनोपनिषद्, केन सूक्त

श्रीमद्आदिशंकराचार्य—आचार्य शंकर ने केनोपनिषद् के देवगण मिथ्या गर्वहरण प्रसंग में रहस्यमय यक्ष और हैमवती की अध्यात्मपरक व्याख्या की है। आचार्य शंकर के अनुसार इन्द्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता आदि का मिथ्या गर्वहरण करने वाला यक्ष वास्तव में परंब्रह्म रुद्र ही रहा। साथ ही महादेवी हैमवती रुद्राणी रही। अध्यात्मिक रूप से यह कुण्डलिनी जागरण प्रक्रिया का प्रतीकात्मक वर्णन है (विवरण वायु विद्या में देखें)।

स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमवतीं ताँ होवाच किमेतद्यक्षमिति।।3.12।।

रुद्र प्राण स्तुति : प्रश्नोपनिषद् इन्द्रस्त्वं प्राण! तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता।।2.9।।

रुद्र : मैत्रायणी उपनिषद् यो ह खलु वावस्य तामसोऽंशोऽसौ स योऽयन्। रुद्रोऽथ यो ह खलु वावस्य सात्विकोऽंशोऽसौ स एव विष्णुः।।४.५।।

रुद्र प्रजापति : मैत्रायणी उपनिषद् एष हि खल्वात्मेशानः शम्भुर्वो रुद्रः प्रजापतिर्विश्व— सङ्धिरण्यगर्भः सत्यं प्राणो हंसः शान्तो विष्णु— नारायणोऽर्कः सविता द्याता सम्राड इन्द्र ह इन्दुरिति य एष ......।।5.8।।

#### भवरुद्र : मैत्रायणी उपनिषद् भर्गाख्यो भाभिर्गतिस्य हींति भर्गो भर्ज इति वैष भर्ग इति रुद्रो ब्रह्मवादिनो ......।।5.7।।ऊँ।।



# शम्भु गीता रुद्र अध्यात्मज्ञान विद्या रहस्य

उपनिषत् रूपी पँचांग गीता — श्री शम्भुगीता, श्री धीशगीता, श्री सूर्य्यगीता, श्री शिक्तगीता और श्री विष्णुगीता पँच मतों के अति अपूर्व ग्रन्थ हैं। यद्यपि ये सभी पँच गीताएँ प्रचलन में नहीं हैं। इनमें वेद का सार, अध्यात्मतत्त्व, अधिदैवतत्त्व, अधिभूततत्त्व, निर्गुण ब्रह्म एवं उसकी उपासना का रहस्य, सगुणोपासना का विज्ञान एवं महत्व, वेद के कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड का मर्म, वैदिक सनातम धर्म के समस्त गम्भीर सिद्धान्तों का निर्णय आदि की व्याख्या की गई है। इनके अनुसार "अहंकार ज्ञानकाण्ड का विघ्न, साम्प्रदायिक विरोध उपासनाकाण्ड का विघ्न और दम्भ कर्मकाण्ड का विघ्न है।" ब्रह्मविद्या जिज्ञासुओं, अध्यात्म मार्ग वालों के लिये ये पँचांग ग्रन्थ पथ प्रदर्शक हैं। वैदिक रुद्रमत के विद्वान श्री शम्भुगीता को अध्यात्मपथ प्रदर्शक मानते हैं। इनका प्रकाशन श्री भारत धर्म महामण्डल, वाराणसी ने किया है।

श्रीशम्भुगीता में सूत, व्यास, पितृ एवं सदाशिव रुद्र के मध्य संवाद है। श्रीशम्भुगीता के "धर्म्मनिरूपण" में सदाशिव रुद्र ने स्पष्ट किया है: "समष्टि और व्यष्टि रूप से सृष्टि को धारण करने वाली जो मेरी नियामिका शक्ति है उसको सनातन धर्म कहते हैं। उस सनातन धर्म के चार पाद हैं, यथा—साधारण धर्म, विशेष धर्म, असाधारण धर्म और आपद्धर्म। धर्म सार्वभौम और सर्वहितकारी होने से वह निरन्तर अनायास और निःश्रेयस प्रदान करता है। 160.61.62।1"

समष्टिव्याष्टिरूपाभ्यां सृष्टेः सन्धारिका मम। शक्तिर्नियामिका सैव ध्रुवं धर्म्मः सनातनः।।1.60।। तत्सनातनधर्म्भस्य पादश्चत्वार आसते। साधारण विशेषौ हि तथाऽसाधारणापदौ।।1.61।। सार्वभौमो यतो धर्म्मः सर्वलोकहितप्रदः। ददात्यभ्युदयं नित्यं सुखं निःश्रेयसन्तथा।।1.62।।

श्री सदाशिव रुद्र के अनुसार "वासना से उत्पन्न संस्कार जीवों को जकड़े रहते हैं, इस बन्धन का मूल कारण आसक्ति है। जीव सर्वथा ही संस्कारों के दास हैं। 188,89। 1"

संस्कारानुचरा जीवा वर्त्तन्ते सर्वथा खलु।।1.88।। वासनोत्पन्नसंस्कारा अभिवध्नन्ति प्राणिनः। आसक्तिरेव मूलंच बन्धनस्यास्य कारणम्।।1.89।।

पितृगण ने सदाशिव रुद्र से "अध्यात्म रहस्य" सुनाने का अनुरोध किया। "अध्यात्मतत्त्व निरूपण" अध्याय रुद्रमत के अध्यात्म पक्ष की व्याख्या करता है। श्री सदाशिव रुद्र ने 136 श्लोकों में अध्यात्मतत्त्व की व्याख्या की है। श्री सदाशिव रुद्र ने कहा : हे पितृगण! "मुझमें और मेरी शक्ति श्यामा में कोई भेद नहीं है।" क्योंकि वह अव्यक्त दशा में मुझमें लीन रहती है। वर्तमान में आप मुझसे अलग और मेरे अंकस्थित श्यामा को देख रहे हैं, यह उसकी व्यक्तावस्था है।।7,8।। मैं सिच्चदानन्दमय और अद्वैत ज्ञानस्वरूप हूँ। उस दशा में श्यामा का मुझसे पार्थक्य अनुभूत नहीं हो सकता है।।9।। जब मेरी परा प्रकृति मेरे सत् भाव को आश्रय करके जीवमुग्धकारी दृश्य प्रपंचरूपी आनन्दिवलास को प्रकट करने के लिये व्यक्त होती है, तब मैं ही चितभाव में रहकर इक्षण करता हूँ।।10,11।। उस समय प्रकृति—पुरुष शृंगारात्मक जगत् उत्पन्न होता है। इसमें कोई सन्देह अथवा विस्मय नहीं करना चाहिये, यही अध्यात्मरहस्य का मूल है।।12,13।।

श्यामाया नास्ति मच्छक्तेः कोऽपि भेदो मया मह। यतोऽव्यक्तदशायां सा मल्लीनैवाऽवितष्ठते।।5.7।। अद्य यां मत्पृथग्भूतां श्यामां मेऽंक स्थितां पराम्। निरीक्षन्ते भवन्तोऽस्या व्यक्तावस्थाऽस्त्यसौ ध्रुवम्।।5.8।। अस्म्यहं सिच्चदानन्दाद्वैतज्ञानमयो विभुः। श्यामाया मन्न पार्थक्यं तद्दशायां प्रतीयते।।5.9।। सद्भावं में समाश्रित्यं यदाऽसौ प्रकृतिः परा। प्रकटीकर्त्तुमानन्दविलासं जीवमोहकम्।।5.10।। दृश्यप्रपंचसंघातस्वरूपं व्यक्तिमेत्यलम्। तदाऽहमेव चिद्भावमाश्रितः स्यां निरीक्षकः।।5.11।। "मेरी प्रकृति ही अविद्या रूप धारण करके समस्त जीवों को जीवत्व प्रदान करती है और पुनः मेरी प्रकृति ही विद्यारूप धारण करके जीवमुक्ति विधायिनी बनती है।।14,15।। मैं केवल ज्ञानरूप होकर प्रकृति की यह समूची सृष्टिलीला देखा करता हूँ"।।16।। श्यामा मेरे ही अंक पर आनन्दपूर्वक आसीन रहकर संसार की इस विचित्र लीला को अनायास विस्तार करती है।।17।। "मेरी प्रकृति के सहित इस संसार विलास का यर्थाथ स्वरूप आत्मज्ञान के द्वारा ही देखा जाता है।।18।।"

अविद्यारूपमाश्चित्य प्रकृतिर्मे निरन्तरम्। जीवत्वं सर्वभूतेभ्यः सम्प्रदत्ते स्वधाभुजः।।5.14।। भूयो विद्यास्वरूपं हि धृत्वा निःश्रेयसम्पदम्। प्रदत्ते सैव जीवेभ्यो नात्र कार्य्या विचारणा।।5.15।। अहन्तु केवलज्ञानस्वरूपः प्रकृतेरिदम्। सृष्टेर्लीलाललामालं सन्निरीक्षे मुहुर्मुहुः।।5.16।। श्यामा सानन्दमङ्.के मे समासीनैव सन्ततम्। विश्वलीलाललामेदं सलीलं वितयोत्यलम्।।5.17।। अस्य विश्वविलासस्य प्रकृत्या सहितस्य मे। स्वरूपं हि यथातथ्यमात्मज्ञानेन दृश्यते।।5.18।।

श्री सदाशिव रुद्र के अनुसार "पितृगण अधिभौतिक राज्य के चालक, देवतागण अधिदैविक राज्य के चालक एवं रक्षक और ऋषिगण अध्यात्म राज्य के चालक एवं रक्षक हैं। |21,22||

यथा संचालकास्सन्ति भवन्तः पितरो ध्रुवम्। अधिभौतिकराज्यस्य देवाश्य निखिला यथा।।5.21।। अधिदैविकराज्यस्य चालका अपि रक्षकाः। ऋषयोऽध्यात्मराज्यस्य चालका रक्षकास्तथा।।5.22।।

"धर्म्म और मोक्ष के लक्ष्य करनेवाले ही मेरे तेज से आकृष्ट होते हैं। क्योंिक मेरी जो शक्ति जीव को मेरी ओर आकृष्ट करती है, उसको वेदान्तपारंगों ने तेज कहा है। धर्म्म और मोक्ष को नित्य अपने लक्ष्य में रखनेवाले पुण्यात्मा तेजस्वी कहलाते हैं। उन पर देवताओं की और ऋषियों की स्वभावतः प्रसन्नता होती है"। 129—31।। "ऋषियों का अधिकार चतुर्दश भुवनों में सर्वथा अक्षुण्ण है। देवताओं का अधिकार सम्पूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। चाहे दैवी अनुशासन हो, चाहे आसुरी अनुशासन हो, ब्रह्माण्ड पिण्डात्मक और जड़ चेतनात्मक समस्त सृष्टि में दैवीशक्ति व्याप्त है। ज्ञान के

अधिष्ठातृदेवता ऋषियों का अधिकार चौदह भुवनों में परिव्याप्त है''।।34, 35, 36, 37।।

वर्तन्ते पितरो यानि भुवनानि चतुर्दश। ऋषीणामधिकारोऽस्ति सर्वथाक्षुण्ण एष्वलम्।।5.34।। यथा देवाधिकारो हि सर्वां सृष्टिं समश्नुते। देवानुशासिता सा स्यादसुरैर्वाऽनुशासिता।।5.35।। ब्रह्माण्डपिण्डसंजुष्टां जंगमस्थावरात्मिकाम्। सम्पूर्णां ताम्परिव्याप्य दैवी शक्तिर्विराजते।।5.36।। ज्ञानराज्याधिदैवानामधिकारस्तथैव हि। अस्ति व्याप्तः किलर्षीणां भुवनानि चतुर्दश।।5.37।।

रुद्र के "ज्ञानराज्य विस्तार का अपूर्व रहस्य" का भी श्रीशम्भूगीता में वर्णन है। "अध्यात्मज्ञान मूलक शास्त्र समूह स्थूल अन्नमय कोष से सम्बन्धित इस संसार में अनेक प्रकार से प्रकाशित स्थूल अक्षरमय पोथियों के रूप में विद्यमान रहता है''।|42, 43।। यद्यपि स्थूल पुस्तकसमूह नाशवान् है। इस प्रकार के स्थूल अक्षरमय पुस्तकसमूह का देश, काल एवं पात्र के प्रभेद से समय-समय पर अविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। सक्ष्म राज्य में शास्त्रों की नित्य स्थिति रहने के लिये और भी चार प्रकार के ग्रन्थ हैं। इसी कारण (आर्ष) ''ग्रन्थों के पाँच भेद हैं; यथा, ब्रह्माण्ड, पिण्ड, नाद, बिन्दू और अक्षरमय। | 44-47 | | इन पाँच प्रकार के ग्रन्थों में - नादमयी ग्रन्थ श्रुति है, बिन्द्रमयी ग्रन्थ स्मृति है, पिण्डमयी ग्रन्थ वैद्यक ग्रन्थ है, ब्रह्माण्डमयी ग्रन्थ तन्त्र है और पृथिवी के अन्यान्य ग्रन्थ अक्षरमय हैं।|48||" ज्ञान नित्य होने के कारण नित्यशास्त्र समूह इन आर्ष ग्रन्थों में से किसी में अवश्य रहता है। "प्रलयवस्था में भी ये ग्रन्थसमूह वेद में लय होकर मुझे (सदाशिव रुद्र) प्राप्त होते हैं''।|49, 50|| ''ऋषिगण ही इन पँचभावापन्न शास्त्रों के प्रकाशक एवं रक्षक हैं" | 151 | 1 "अध्यात्मज्ञान सप्त भूमिकाओं में विभक्त होने के कारण उन ज्ञानभूमियों के ज्ञान के प्रकाशक ऋषियों के शब्दों में अवश्य भेद रहता है। ऋषियों के द्वारा प्रवर्तित निदिध्यासन मार्ग के अधिकारों में भी अवश्य भेद प्रतीत होता है। परन्तु ऋषियों के लक्ष्य में कदापि भेद नहीं रहता है"।|52-54|| अपने-अपने सिद्धान्त में और अपने-अपने प्रदर्शित ज्ञानपथ में अभ्रान्त हुए विना किसी को भी ऋषि पदवी प्राप्त नहीं हो सकती है। 155, 56।। "मन्त्र के द्रष्टा ऋषि कहाते हैं।" "मेरे (रुद्र) रूप का बतानेवाला मन्त्र है, शब्द है", उसी को मन्त्र कहते हैं। इस कारण जो मन्त्र को देख सकते हैं, वो मुझे (रुद्र को) भी देख सकते हैं।।।57, 58।।

ममैवाध्यात्मिकज्ञानमूलिकाः शास्त्रराशयः। स्थूलन्नमयकोषेण सम्बन्धस्थापनक्षणे । । 5.42 । । स्थलाक्षरमये रूपैर्वत्तरन् पुस्तकात्मकैः। अत्र नानाविधेर्नूनं विश्वस्मिन् सम्प्रकाशिताः।।5.43।। स्थूलाक्षरमयानांच पुस्तकानां यथायथम्।।5.44।। भवेतामीद्शां देशकालपात्रप्रभेदतः। आविर्भावतिरोभावौ यथाकालं न संशय:।।5.45।। सूक्ष्मराज्ये तु शास्त्राणां नित्यसंस्थितिहेतवे। चतुर्विधानि वर्त्तन्ते पुस्तकान्यपराण्यपि।।5.46।। ब्रह्माण्डपिण्डौ नादश्च विन्दुरक्षरमेव च। पंचप्रकारकाण्याहुः पुस्तकानि पुराविदः।।5.47।। श्रुतिर्नादे स्मृतिर्विन्दौ ब्रह्माण्डे तन्त्रमेव च। पिण्डे च वैद्यकं शास्त्रमक्षरेऽन्यदुदाहृतम्।।5.48।। नूनं ज्ञानस्य नित्यत्वान्नित्याः शास्त्रसमृच्वयाः। एते पंचविधेष्वेषु क्वापि तिष्ठन्ति पुस्तके।।5.49।। पंचप्रकारकं सर्वं पुस्तकं प्रलयक्षणे। वेदेषु प्रविलीयैव भजते मां न संशयः।।5.50।। पंचभावप्रपन्नानां पुस्तकानां स्वधाभुजः!। रक्षका ऋषयो नूनं विद्यन्ते च प्रकाशकाः।।5.51।। अध्यात्मज्ञानमस्ते हि विभक्तं सप्तभूमिषु। ऋषिशब्दे ह्यतो ज्ञानभूमि ज्ञानप्रकाशके।।5.52।। भेदोऽवश्यं भवेदत्र संशयावसरः कुतः। ऋषिप्रवत्तिते स्वच्छे निदिध्यासनवर्त्मनि । । 5.53 । । अधिकारप्रभेदाश्च सम्भवेयूर्न संशयः। ऋषीणां किन्तु लक्ष्येषु भेदो नास्ति कदाचन।।5.54।। सिद्धान्तेषु स्वकीयेषु विनाऽभ्रान्तिं स्वधाभुजः!। स्वस्वप्रदर्शितज्ञानमार्गे वा केऽपि नेशते।।5.55।। ऋषीणं पदवीं पूण्यां परिलब्धं कदाचन। निश्चितं वित्त पितरो नात्र कश्चन संशयः।।5.56।। ऋषयो मन्त्रदृष्टारः कथयन्ते नात्र संशयः। शब्दास्त एव मन्त्राः स्यूर्ये मद्रू पप्रकाशकाः।।5.57।। अतो ये शक्नुवन्तीह मन्त्रान् द्रष्टुं स्वधाभुजः!। अहो मामपि ते द्रष्टुं क्षमन्ते नात्र संशयः।।5.58।।

"यद्यपि मेरी दुर्दमनीय माया के प्रभाव से मेरे वाक्, मन और बुद्धि से अगोचर स्वस्वरूप अथवा उसके चिद्विलास ज्ञान सभी ऋषियों को सम्यक् प्रकार से अनुभूत नहीं होता हो, परन्तु वे मन्त्रद्रष्टा होने के कारण मेरे ज्ञान के ज्ञाता हैं, इसमें सन्देह कोई नहीं"। |59.61 | | मेरे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में उनके परस्पर यथार्थरूप से मतभेद नहीं हो सकता है | |.2 | | "केवल भूमिभेद, अधिकारभेद और पुरुषार्थभेद होने के कारण इन ज्ञान भूमियों में विरोधाभास प्रतीत होता है | |63 | |" "केवल ज्ञानभूमियों की पृथक्ता से ही मैं चिन्मयस्वरूप में उनको पृथक्—पृथक् दिखाई पड़ता हूँ" | |73 | | वह "पृथक्ता ज्ञानभूमि के कारण है, तत्त्वतः नहीं है | |74 | |"

दुर्वमाया हि माययाः प्रभावात्पितरो ध्रुवम्।
यद्यपि स्वस्वरूपं मे वाड्.मनोबुद्धयगोचरम्।।5.59।।
अथवा चिद्विलासस्य तस्य ज्ञानं यथार्थतः।
नानुभूतं भवेन्नूनं निखिलर्ष्यन्तरात्मनि।।5.60।।
तथापि मन्त्रद्रष्टृत्वात्ते मज् ज्ञानावबोधिनः।
भुवेयुर्नात्र सन्देहः सत्यमेतद्ब्रवीमि वः।।5.61।।
अतः परस्परं तेषां मतं नूनं स्वधाभुजः!।
मद्यथार्थस्वरूपस्य ज्ञाने नैव विभिद्यते।।5.62।।
पुरुषार्थाधिकाराणां भेदैर्हि ज्ञानभूमिषु।
विरोध इव भासेत भूमिभेदैश्च केवलम्।।5.63।।
केवलं पितरो ज्ञानभूमिपार्थंक्यतो ध्रुवम्।
स्वरूपे चिन्मये तैर्नु निरीक्ष्येऽहं पृथक् पृथक्।।5.73।।
पार्थक्याज्ज्ञानभूमीनां तत्पार्थक्यं न तत्त्वतः।
यथा सोपानतो मर्त्य एकस्मादपंर क्रमात्।।5.74।।

"वेदान्तशास्त्र ने माया को ब्रह्म की आश्रयभूता अनादि मानकर भी सान्त माना है। इसी कारण यह शास्त्र जगत् को मिथ्यारूप प्रमाणित करता है।" दैवी मींमांसारूपी उपासनाकाण्ड सम्बन्धीय भिक्त शास्त्र ने माया को ब्रह्मशिक्त मानकर माया और ब्रह्म में अभेद बताया है। क्योंिक शिक्त और शिक्तमान में अभेद होना प्रसिद्ध है।।77—81।। जैसे मैं और मेरी शिक्त, ऐसा कहने में दोनों का अभेद्य सिद्ध होता है, ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्मशिक्त अभेद्य है।।82।। जैसे शिक्तमान् की शिक्त उसमें कभी अव्यक्त रहती है और कभी प्रकाशित होकर अलग प्रतीत होती है। उसी प्रकार उपासना शास्त्र के अनुसार सृष्टि दशा में द्वैतवाद और मुक्ति दशा में अद्वैतवाद, दोनों ही सिद्ध होते हैं।।83, 84।। इस विज्ञान के अनुसार अद्वैतवाद और द्वैतवाद का कोई भी

विरोध नहीं हो सकता है एवं उपासना की सर्व्वथा सिद्धि होती है। 185 । 1 सांख्य आदि शास्त्रों के साथ वेदान्त शास्त्र का समन्वय भी इसी ढंग पर हो सकता है। इस कारण शास्त्रों में विरोध की कल्पना करना उचित नहीं है। इसलिये शास्त्रों में विरोध नहीं देखें। 186, 87 । 1

> भावैराध्यात्मिकैः पूर्णः शास्त्रपूंजो यतोऽजनि। ऋतम्भराख्यबृद्धेश्चाधिकारिभेदलक्ष्यतः।।.77।। अतो यर्थाथतो नास्ति मिथोऽमुष्य विरोधिता। मत्वाऽप्यनादिकां ब्रह्माश्रयीभृताश्च भृतिदाः!।।७८।। माया वैदान्तिकाः सान्तां मन्यन्तो जगतो ह्यतः। असत्यत्वं प्रमातुं वै क्षमन्ते स्म न संशयः।।७९।। भक्तिशास्त्रे पुनर्दैवीमीमांसानामके हिते। मायां तां ब्रह्मणः शक्तिं मत्वा भक्तैः प्रकल्प्यते । १८० । । अभिन्नत्वं तयो कल्याः! उभयोर्ब्रह्ममाययोः। शक्तिशक्तिमतोर्यस्मात भेदाभावः प्रसिध्यति।।८१।। लोके शक्तेर्यथा नास्ति भेदः शक्तिमता सह। बह्मशक्तेस्तथा नास्ति भेटो वै बह्मणा सह। 182। । यथा शक्तिमतः शक्तिस्तत्रैवाऽव्यक्ततां गता। कदाचिद्व्यक्तिमापन्ना तत्पृथक्त्वेन भासते।।८३।। तथैवोपासनाशास्त्रविधानेन स्वधाभुजः!। सुष्टेर्दशायां द्वैतत्वं मुक्तावद्वैतता मता। १८४।। एतद्विज्ञानतो नूनद्वैतद्वैतयोर्द्वयोः। कश्चिद्विरोधो नैवास्त्युपासना सिद्धयति त्वलम्। 185। 1 तत्त्वजिज्ञासवः कल्याः! एवमेव समन्वयः। साड् ख्यादिदर्शनैः सार्द्धं वेदान्तस्य भवेदध्रुवम् । ।८६ । । अतोऽयुक्ताऽस्ति शास्त्रेषु विरोधस्यैव कल्पना। तस्माद्भवदिभिः शास्त्रेषु विरोधो नैव दृश्यताम्।।5.87।।

"ज्ञान की तीन श्रेणियाँ हैं। अधिभौतिक ज्ञान अनन्त शाखायुक्त होकर नाना पदार्थविद्याओं में परिणत हुआ है; वह प्रथम है। द्वितीय, अधिदैविक ज्ञान भी बहुशाखायुक्त है। क्योंकि दैवीजगत् भी अतिविस्तृत है। दैवजगत् ही स्थूलसृष्टि का कारण है। अन्तिम, अध्यात्मज्ञान मात्र सप्त भूमियों में ही विभक्त होता है (यद्यपि अनेक शाखाएँ)। अध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता तभी होती है जब सब भूतों में अविभक्त एक अद्वितीय भाव को ज्ञानदृष्टि से सब देश पात्र में देखा जाय और कहीं वह ज्ञानदृष्टि बाधा को प्राप्त नहीं

हो। 188—95। वेदसम्मत शास्त्रीय सोपानशैली इसी अध्यात्मज्ञान को उत्पन्न करके जीवों को मत्सायुज्य प्राप्त कराती है और मेरे सायुज्य को प्राप्त कराकर कृतार्थ कर देती है। यही वैदिक शास्त्रों का अवश्य पूर्णत्व और महत्व है। 196—98। 1" हे श्रेष्ठ पितृगण! ब्रह्मचर्य्याश्रम में "ब्रह्मचारी आत्मविद्या" के लक्ष्य को गुरुसेवा से प्राप्त करते हैं। "गृहस्थाश्रमी आत्मबल" के लक्ष्य को संयम के द्वारा प्राप्त करते हैं। "वानप्रस्थाश्रमी आत्मधन को तप" के द्वारा प्राप्त करते हैं। "वानप्रस्थाश्रमी आत्मधन को तप" के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो समस्त पुरुषार्थों का चरम फल है और अध्यात्मज्ञान का परम पद है। अतः आश्रमधर्म इसी ज्ञान के उत्पन्न करने में परम सहायक है। 199—103। 1 "इसी कारण मेरे ज्ञानीभक्त सन्यासीगण आत्मधर्म्युक्त होकर मत्सायुज्य को प्राप्त करते हैं। 104। 1"

ज्ञानस्य पितरो नूनं तिम्नः श्रेण्यो भवन्ति ह। तत्राधिभौतिकं ज्ञानं शाखानन्त्यसमन्वितम्।।5.88।। आद्यं पदार्थविद्यायां परिणामं व्रजत्यलम। नन्वाधिदैविकं ज्ञानं द्वितीयं पितरस्तथा। 189। । अनेकाभिश्च शाखाभिरुषेतं विद्यते ध्रुवम। यतो दैवं जगन्नूनं विद्यतेऽतीव विस्तृतम्।।90।। स्थूलसुष्टेस्तदेवास्ते कारणं पितरस्तथा। परन्त्वन्तिममध्यात्मज्ञानं वै सप्तभूमिषु । । १ । । संवि भक्तं वरीवर्त्ति केवलं नात्र संशय:। तस्यानेकासु शाखासु विद्यमानास्वपि ध्रुवम्।।92।। विभक्ताः स्युश्च ताः सर्वाः सप्तस्वेव हि भूमिषु। तदैव ज्ञानमाध्यात्मं प्रपूर्णंचैव जायते।।93।। यदा सर्वेषु भूतेष्वविभक्तोऽद्वैत एककः। ज्ञानदृष्ट्या निरीक्ष्येत भावो नूनं स्वधाभूजः!।।94।। देशे काले च पात्रै च सर्वत्रैवात्मवेदिभिः। न च कुत्रापि बाध्येत यदा तज्ज्ञानलोचनम्।।95।। वेदसम्मतशास्त्रीया शैली सोपानसन्निभा। एतदाध्यात्मिकं ज्ञानं समुत्पाद्यैव प्राणिनः।।96।। पितरः! प्रापयत्यन्ते मत्सायुज्यं न संशयः। मत्सायुज्यदशां नीत्वा कृतार्थत्वं नयत्यलम्। १९७७ ।। वैदिकानां हि शास्त्राणामेषैवास्ति प्रपूर्णता। महत्वंचैतदेवास्ति तेषां नैवात्र संशय:।।98।।

नूनमाश्रमधर्मोऽपि ज्ञानस्यास्य सहायकः। उत्पादने वरीवर्त्ति परमः पितृपुंगवाः!।।99।। ब्रह्मचर्य्याश्रमे नूनं गुरुसेवाविधानतः। लक्ष्यमाध्यात्मविद्याया लभ्यते ब्रह्मचारिभिः।।100।। लक्ष्यमात्मवलस्यापि गृहस्थैः संयमेन च। वानप्रस्थाश्रमस्थैश्च तपसाऽऽत्मधनं ध्रुवम्।।101।। सन्यासिभिस्तु त्यागेनैवात्मधर्म्मोऽधिगम्यते। सर्वेषां पुरुषार्थानां यदास्ते फलमन्तिमम्।।102।। वर्त्ततै पितरोऽध्यात्मज्ञानस्याऽदः परम्पदम्। नात्र कश्चन सन्देहो विधेयो विस्मयोऽथवा।।103।। अतो मे ज्ञानिनो भक्ताः सन्न्यासाश्रमवर्त्तिनः। आत्मधर्मसमायुक्ता मत्सायुज्यं व्रजन्त्यलम्।।5.104।।

"अध्यात्म लक्ष्य के द्वारा ही क्रमशः चक्र शुद्धि प्राप्त हुआ करती है।|110|| इसी कारण वर्णधर्म्म और आश्रमधर्म्म'' प्रवृत्तिरोधक और निवृत्तिपोषक होते हुए पीठशुद्धि एवं चक्रशुद्धि के परम सहायक बना करते हैं" | |11.112 | | हे पितृगण! मैं "रुद्र शिव अपने आनन्द में मग्न होने के लिये द्वैत की इच्छा करता हूँ। यह प्रथम अवस्था है। तत्पश्चात मेरी शक्ति मुझ ही में प्रकट होकर श्यामारूपिणी हो मनोरम द्वैतभाव में ब्रह्मानन्दविलास रूपी जगत का आदि कारण बनती है, यही द्वितीयावस्था है।।113–115।। तत्पश्चात् जगत् में स्त्रीधारा और पुरुषधारा दो स्वतंत्र होकर बैजी सृष्टि प्रारम्भ होती है, यही तृतीयावस्था है। चतुर्थ अवस्था में जब स्त्रीधारा पूर्णता को प्राप्त होती है तो वह पुनः सतीत्वधर्म्म के प्रभाव से पुरुषधारा में लय को प्राप्त होती है। पँचमावस्था में निज शक्ति को अपने अनुकूल पाकर शक्तिमान् होकर पुरुष स्वाधीन एवं पूर्ण बनता है। षष्ठावस्था में पुरुष आचारवान् होता है। सप्तावस्था में जातिधर्म्म का पूर्ण विकास होता है। अष्टमावस्था में शरीर की शुद्धि और नवमावस्था में इन्द्रियों की शुद्धि होती है। दशमावस्था में मनोराज्य की शुद्धि सम्पादित होती है। एकादशवीं अवस्था में बृद्धि राज्य की शब्दि द्वारा ब्रह्मधर्म्म जीव को पवित्र करता है।।116-125।। आश्रमधर्म के सम्बन्ध से ब्रह्मचर्य्याश्रम धर्म्म के द्वारा ब्रह्मजिज्ञासू-ब्रह्मविद को वेद की प्राप्ति होती है। यह द्वादशवीं अवस्था है। गृहस्थाश्रम में ब्राह्मण (ब्रह्मविद्याविद, ब्रह्मजिज्ञासु) अध्यात्ममूलक वेदानुष्ठान द्वारा त्रयोदशवीं अवस्था को प्राप्त करता है। वानप्रस्थ आश्रम धर्म्म द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञान) अर्थात् ब्रह्मविद-ब्रह्मजिज्ञासु उपरित को प्राप्त करता है। यही उपरित परवैराग्य उत्पन्न करती है, यही चतुर्दशवीं अवस्था है।।126—130।। सन्यासाश्रम धर्म्म के द्वारा यथार्थ आत्मरित प्राप्त होना पँचदशवीं अवस्था है। अन्त में जो ब्रह्मानन्द विषयानन्द में पिरणत होकर मिलनता को प्राप्त हुआ था, वह पुनः अपने स्वरूप में पहुँचकर सत् और चित् के भाव से युक्त एवं अद्वितीयभाव को प्राप्त करके परमानन्द रूपी कैवल्य को प्राप्त करता है। यह अन्तिम सोलहवीं अवस्था है। यही वेद का सार है। इसी को वेदान्त का दुर्लभ रहस्य कहते हैं। इस रहस्य को सम्यक्रूप से अपरोक्षानुभव करते हैं। इससे मेरे ज्ञानी भक्तगण शीघ्र ही जीवन मुक्त पदवी को प्राप्त करते हैं।।131—136।।

अध्यात्मलक्ष्यद्वारैव चक्रशुद्धिर्ययथाक्रमम्। लभ्यते नात्र सन्देहो विद्यते पितरो ध्रुवम्।।5.110।। अतो वर्णाश्रमा धर्म्माः प्रवृत्ते रोधकास्तथा। निवृत्तेः पोषकाः सन्तो संशुद्धिं पीठचक्रयोः।।5.111।। समुत्पादयितुं ननं परा सन्ति सहायकाः। नात्र कश्चन सन्देहो विद्यते हे स्वधाभुजः!।।5.112।। इच्छाम्यहं निजानन्दे द्वैतभावं निमज्जितुम्। अद्यावस्थेयमेवास्ते पितरो नात्र संशयः।।5.113।। मम शक्तिस्ततः श्यामा मत्त एव प्रकाश्य च। ब्रह्मानन्दसमुल्लासरूपिणो जगतोऽस्य हि।।5.114।। निदानं जायते नूनं द्वैतभावे मनोहरे। असावेव द्वितीयास्ति नन्वावस्था स्वधाभुजः!।।5.115।। नारीधारा नृधारा च स्वतन्त्रा भुवने ततः। बैजीमारभते सृष्टिं तृतीया स्यादियं दशा।।5.116।। नारीधारा प्रपूर्णत्वं सम्प्राप्ता तदनन्तरम्। सतीधर्म्मप्रभावणे नृधारायां विलीयते । । 5.117 । । इयमेव चतुर्थी स्यादवस्था पितरो ध्रुवम्। स्वानुकुलाः तत शक्तिं निजां लब्ध्वा नरर्षभाः।।5.118।। शक्तिमन्तः प्रपूर्णत्वं स्वाधीनत्वं च यान्ति वै। पंचमी विद्यते नूनमवस्थेयं न संशयः।।5.119।। आचारवान् वै पुरुषो नूनं स्यात्तदनन्तरम्। इयं षष्ठी दशा बोध्या भवदिभः पितृपुंगवाः!।।5.120।। जातिधर्म्मविकाशस्य पूर्णत्वं जायते ततः। इयं हि सप्तमी नूनमवस्थाऽऽस्ते स्वधाभुजः!।।5.121।। ततः शरीरसंशुद्धिः शुद्रधर्म्मण जयते।

#### **RUDRAVIDYA 496**

इयं वै वर्त्ततेऽवस्था सर्वथा पितरोऽष्टमी।।5.122।। इन्द्रियाणां ततः शुद्धिर्वैश्यधर्म्मण जायते। इयं भो पितरोऽवस्था नवमी सम्प्रकीर्त्तिता। 15.123। । मनोराज्यस्य संशुद्धिः स्यात्ततः क्षात्रधर्म्मतः। इयमेवास्ति हे कल्याः! अवस्था दशमी ध्रुवम्।।5.124।। बुद्धिराज्यस्य संशुद्धया ततो ब्राह्मणधर्म्मकः। पुनाति प्राणिनो नुनं दशैषेकादशी मता। । 5.125।। नुनमाश्रमधर्म्मस्य सम्बन्धाद्वि स्वधाभुजः!। बह्यचर्य्याश्रमप्राप्तधर्म्मण ब्राह्मणोत्तमाः । |5.126 | | वेदान सम्प्राप्नुवन्त्येषा ह्यवस्था द्वादशी मता। गार्हस्थ्ये च ततो विप्रा अध्यात्मज्ञानमूलकम्।।5.127।। वेदानुष्ठानमाश्रित्यं दशां यात्ति त्रयोदशीम्। वानप्रस्थाश्रमस्याथ धर्म्मण ब्राह्मणोत्तमाः।।5.128।। यथार्थोपरतिं सम्यक् प्राप्नुवन्ति स्वधाभुजः!। अस्या ह्यूपरतेर्नुनं परवैराग्यमुद्भवेत्।।5.129।। अवस्था पितरो नूनमेषैवास्ते चतुर्दशी। अतः परे दशे द्वे स्तः श्रूयेतां स्वधाभुजः!।।5.130।। ततः सन्यासधर्मेण यथार्थात्मरतिर्ध्रवम। लभ्यते साधकैरेषा दशा पंचदशी मता। 15.131। 1 ततो यो विषयानन्दै ब्रह्मानन्दो विवर्त्तित:। मालिन्यमाप्तवान् पूर्वं स्वरूपमसौ पुनः।।5.132।। सम्प्राप्य पितरो नूनं सच्चिद्भावसमन्वितम्। भावमद्वैतमासाद्य परानन्दपदात्मकम् । ।५.१३३ । । कैवल्यं लभते नित्यमवस्थेयं हि षोडशी। एष एवास्ति वेदानां सारः श्रेयान् स्वधाभूजः!।।5.134।। एतदेवास्ति वेदान्तरहस्यंचैव दुर्लभम्। एतदेव रहस्यंच सम्यग्रेपेण सत्वरम्। । 5.135।। अपरोक्षानुभूतिं हि कृत्वैवासादयन्त्यलम्। जीवन्मुक्तिपदं भक्ता ज्ञानिनो मे न संशयः।।5.136।।

श्री शम्भुगीता में श्री सदाशिव रुद्र ने शिवलिंग निरूपण में कहा है : "मैं भूतगण (प्राणी, प्राणिमात्र) के भीतर चेतना हूँ। मैं ही भूतों की सृष्टि, स्थिति और संहाररूपी परिणाम होता हूँ।" "भूतेषु चेतनः सृष्टिस्थिति संहारकरूपकः"। 17.74।। "मन्त्रों में प्रणव हूँ और अक्षरों में ओंकार हूँ, "यज्ञों में

#### RUDRAVIDYA 497

जप यज्ञ" हूँ : प्रणवोऽस्म्यम्। वर्णेष्वोंकाररूपोऽहं यज्ञेषु जपयज्ञकः।।7.77।।" "मैं अभ्युदय की क्रियाओं में उद्यम और निःश्रेयस की क्रिया में ज्ञान हूँ : उद्यमोऽभ्युदये कार्य्ये ज्ञानं निःश्रेयसे तथा।।7.88।।" "रुद्र ही विद्याओं में आत्मविद्या है : विद्यास्वध्यात्मविद्याऽस्मि।।7.86।।"।।ऊँ।।

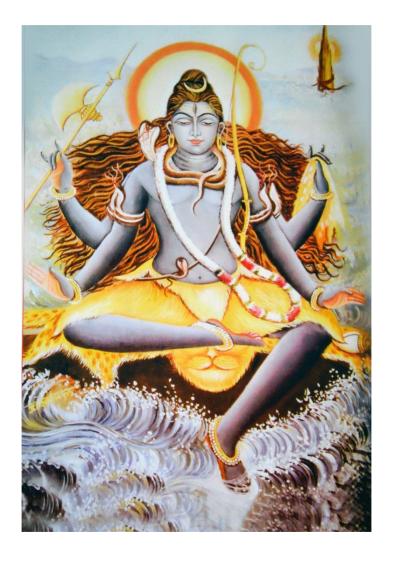

# परिशिष्ट

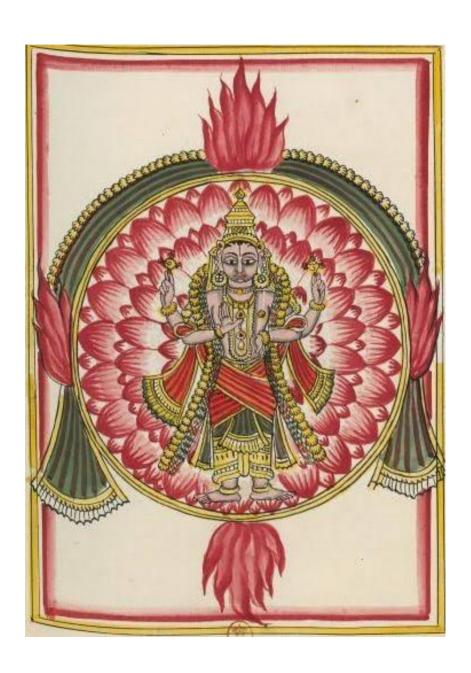



## वायु गर्वहरण

# यक्ष : रुद्र ब्रह्म उपदेशक हैमवती उमा कुण्डलिनी शक्ति!

केन उपनिषद् में "यक्ष द्वारा वायु एवं अग्नि" के गर्वहरण की बहुत ही रोचक गाथा है। सभी देवों के यक्ष को जानने में बुरी तरह असफल होने पर अन्त में देवाधिपति इन्द्र स्वयं यक्ष को जानने गये। यह अप्रत्याशित अभूतपूर्व रहा कि "यक्ष" विलुप्त अर्थात् अदृश्य हो गये। इन्द्र यक्ष के विलुप्त होने से अपनी असफलता से बहुत ही लिज्जित हुआ। इन्द्र का दर्प, अहंकार, गर्व चूर—चूर हो गया।

उसी समय आकाश में "हैमवती उमा" प्रकट हुई। उसका आभा मण्डल कोटि—कोटि सूर्यों के समान रहा। हैमवती अति शौभायमान रही। इन्द्र ने उससे पूछा कि वह यक्ष कौन है ? यह स्मरण रहे कि इन्द्र वायु, अग्नि की तरह पीछे नहीं लौटा।

> अथेंद्रमुब्रुवन, मघवन्नेतद्विजानीहि, किमेतद्यक्षमिति, तथेति, तथेति, तदभ्यद्रवत्, तस्मात्तिरोघघै। 124।। स तस्मिनेवाऽऽकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमाँ हैमवतीं ताँ होवाच, किमेतद्यक्षमिति। 125

यहाँ यक्षप्रश्न यह है कि वेदाधारित उपनिषद् में "हैमवती उमा" कौन है ? केन उपनिषद् का शांकरभाष्य (मन्त्र 25) हैमवती उमा के रहस्य की गुत्थी सुलझाता है। आचार्य शंकर के अनुसार हैमवती उमा "ब्रह्मविद्या" है।

> "विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूत् स्त्रीरूपा। स इंद्रस्तां उमा बहु शोभमानां ..... विद्या तदा बहु शोभमानेति विशेषणमुपपन्नं भवति। हैमवतीं हेमकूताभरणवतीमिव बहु शोभमानामित्यर्थः। अथवा उमा एव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह वर्तत इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा तामुपजगाम।। ।।केन उपनिषद मंत्र 25, शांकरभाष्य।।

स्त्रियमतिरूपिणी विद्यामाजगाम। अभिप्रायोद्घोधहेतुत्वात् रुद्रपत्नी उमा। हैमवतीव सा शोभमाना विद्यैव। विरूपोऽपि विद्यावान् बहु शौभते।।शांकरभाष्य ; वाक्यविवरण।।

इन्द्र की यक्ष में भिक्त से स्त्रीवेशधारिणी हैमवती उमा विद्यादेवी प्रकट हुई। इन्द्र अभिमान शान्त होने से जिज्ञासु भाव में रहा। वह इन्द्र उस अत्यन्त शोभामयी हैमवती उमा के पास गया। समस्त शोभायमानों में विद्या (ब्रह्म) ही सबसे शोभामयी है। इस दृष्टि से "बहुशोभना" विशेषण उचित है। आचार्य शंकर ने पदभाष्य में लिखा है कि हैमवती "हेम" के समान अत्यन्त शोभामयी रही। वह "हिमवान्" की कन्या होने से "पार्वती" है। वह "रुद्रपत्नी" "हिमालय पुत्री पार्वती" के समान शोभामयी "ब्रह्मविद्या" ही रही। क्योंकि "विद्यावान्" रूपहीन होने पर भी बहुत शोभा पाता है।

शांकरभाष्य में हैमवती उमा को "हिमवतो दुहिता", "रुद्रपत्नी", "सुवर्ण आभूषण—हेम" आदि सम्बोधन का भौतिक के स्थान पर अध्यात्मिक अभिप्राय है। पर्वत हिमवतो की पुत्री (हिमत्सुता, शैलसुता, पर्वतराज पुत्री) के पीछे का अर्थ अध्यात्मिक रहस्मय है। पर्वत के लिये "हिमवान्, हिबवान्, नगराज, मेरु, गिरिराज, सुमेरु, पर्वतराज, नगोत्तम, शैलेन्द्र, शैलराज, शैल आदि नामों का चलन रहा। अध्यात्म के ज्ञान रहित भौतिकवादियों ने प्रश्न उठाया कि हिमवतो (पर्वत) की पुत्री कैसे हुई, यह गल्प है ?

यहाँ रुद्रपत्नी, हेमवत्तो दुहिता आदि शब्दों का अनुशीलन आवश्यक है। इससे उमा के रहस्य को समझने से चक्रव्यूह भेदन सरल होगा अर्थात् चक्रव्यूह भेदन करने में सक्षम होंगे। "पर्ववान् शब्द का अर्थ—पदों से युक्त है।" वह "पर्व—वत्" "पर्वत" कहलाता है। गिरिराज को "हिम—वान्" कहने का आशय पर्वत पर "हिम—बर्फ" का होना है। प्रत्येक देह के पृष्ठवंश में "मेरुदण्ड" है। मेरुशिखर पर हिम का जमा होना स्वामाविक है। "देह में मेरु शिखर पर मित्तष्क का भाग (मज्जा) होता है।" मित्तष्क भाग मज्जा श्वेत होने से उसकी हिम की उपमा दी गई है। शरीर शास्त्र और वैदिक देवताओं में समानता है। वेद के अनुसार ब्रह्माण्ड के देवता पिंड में भी विराजमान हैं। शरीर के पृष्ठवंश में "कुण्डिलनी शिक्त मेरुदण्ड में रहती है। "मूलाधार चक्र—गुदा के समीप पृष्ठवंश समाप्त होता है।" मूलाधार चक्र में कुण्डिलनी मानों रुद्र की तपस्या कर रही है। जप, उपासना, तपस्या, योग, प्राणायाम आदि से शरीर की आन्तरिक उष्णता वृद्धि से कुण्डिलनी जागृत होती है।

कुण्डिलनी प्राणयुक्त आत्मा के साथ मेरुदण्ड के बीच से सुषुम्ना मार्ग से ऊपर के उच्च स्थानों का आक्रमण करती हुई ऊपर ब्रह्मरन्ध्र तक जाती है। हठ योग प्रदीपिका में ब्रह्मरन्ध्र के लिये सात नाम— सुषुम्ना, मध्यमार्ग, श्मशानं, शून्यपदवी, महापथ, शांभवी, ब्रह्मरन्ध्र बताये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि "रुद्र (महादेव शिव) का नाम एक श्मशानवासी भी है।" रुद्र ही मूलशक्ति है। प्राण के साथ आत्मा कुण्डलिनी के पास आने पर शक्ति जाग्रत होती है। प्रतीक रूप में रुद्र तपस्या से उठते हैं और इस प्रकार रुद्र, रुद्राणी का विवाह होता है। ईश एवं शक्ति ईश्वरी का मिलन होता है। वे हिमालय के शिखर (हिममय) कैलास (ब्रह्मरन्ध्र, मस्तिष्क, शिर) पर विराजमान होते हैं। सुषुम्ना से ऊपर, सभी चक्रों से गुजर कर मेरुपर्वत शीर्ष पर देवसभा में पहुँचते हैं। वैदिक देवों के शरीर शास्त्र जीवाकृति में रुद्र मस्तिष्क में स्थित हैं। मस्तिष्क में श्वेत को हिम की संज्ञा दी गई है।

सुषुम्ना शून्यपदवी ब्रह्मरंन्ध्रं महापथः।

श्माशानं शांभवी मध्यमार्गश्चेत्येकवाचकः।।४।।हठयोग प्रदीपिकाः ३।।

हठ योग प्रदीपिका में कुण्डलिनी के सात नाम— कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली एवं अरूंधती मिलते हैं। रुद्राणी, उमा, पार्वती के वाचक शक्ति, ईश्वरी हैं। "शाक्तों की उपास्य शक्ति, ईश्वरी है।" यह "आत्मशक्ति" है।

कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिरीश्वरी।

कुंडल्यरुंधती चैते शब्दाः पर्यायवाचका।।104।।हठ योग प्रदीपिका,3।। यजुर्वेद शरीर में सप्त ऋषियों और सदैव साथ रहनेवाली भगवती

अरुंधती का वर्णन किया है। यजुर्वेद में कहा है: ''प्रत्येक शरीर में सप्त ऋषि हैं।'' इन सप्त ऋषियों के साथ अरुधंती कृण्डलिनी रहती है।

सप्त ऋषयः प्रति हिता शरीरे रक्षंति सदमप्रमादम्।।यजुर्वेद 34.55।।

इस प्रकार रुद्राणी पर्वत (मेरुदण्ड) के मूल में (मूलाधार चक्र) रुद्र के लिये तपस्या करती है (शरीर के पृष्ठवंश में मूलशक्ति आदिमाया, शक्ति शांभवी, दुर्गा, चिण्डका, अम्बिका आदि हैं।)। वह रुद्र को ही वरने की इच्छा करती है। यह ''रुद्र कोई अन्य नहीं प्राण सहित आत्मा'' है। इन्द्र जब घमंड त्यागकर हैमवती उमा की शरण में जाता है, उस समय हैमवती उसको सत्य ज्ञान करवाती है। ''अध्यात्मिक रूप से कुण्डिलनी की जागृति होती है। मन एवं प्राण से संयुक्त होकर आत्मा वहाँ जाता है। तभी ब्रह्मशक्ति का ज्ञान होता है।'' यह मूलभूत रूप से अनुभवजन्य ज्ञान है।

केन उपनिषद् में इन्द्र शब्द इन्द्रिय वाचक शरीर में विद्युत् तत्त्व मन है (अध्यात्म में इन्द्र मन) (अधिदैवत में विद्युत्)। अध्यात्म में सूर्य—नेत्र, वायु—प्राण एवं अग्नि वाक् है। अथर्ववेद के केन सूक्त में ''यक्ष'' का हृदयधाम स्थित स्वर्गधाम में निवास कहा गया है। "जिसमें आठ चक्र हैं, नौ द्वार हैं, ऐसी देवों की नगरी अयोध्या है। इसके तेजस्वी कोश में प्रकाशमय स्वर्ग है। इसी तेजस्वी कोश में आत्मवान् यक्ष है।अथर्ववेद 10.2.31—33।।

> अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या। तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिपावृतः।।31।। तस्मिन् हिरण्यये कोशं त्र्यरे न्त्रिप्रतिष्ठितै।। तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः।।32।। ।।अथर्ववेद 10.2.31,32।।

"तप" का अर्थ—सत्य के आग्रह से प्राप्त कर्तव्य करने के समय जो कष्ट होंगे, उनको आनन्द से सहन करना है। "तस्ये तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा। वेदाः सर्वांगानि, सत्यमायतनम्।।केन उपनिषद्33।।

यक्ष गाथा में वायु (प्राण), अग्नि (वाक) आदि "ब्रह्मरूपी यक्ष" को जानने में असफल रहते हैं। अन्त में मन यत्न करता है, लेकिन वह भी एक सीमा पर कुण्ठित होता है। मन शक्ति का चिन्तन करते हुए ब्रह्मविषयक चिन्ता करता है। हैमवती उमा (कुण्डिलनी शक्ति) तारणहार सिद्ध होती है। ब्रह्मज्ञान के लिए तप, दम, कर्म आवश्यक है।

देवता गर्व हरण का केन उपनिषद् का प्रसंग "देवी भागवत" में बहुत ही रोचक स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। बादरायण व्यास ने महाराज जनमेजय को दैत्यों पर देवों की विजय का वृत्तान्त सुनाया। सभी देव श्रेष्ठ शक्ति देवी के प्रभाव को नहीं जानकर अपनी शक्ति पर मोहित हो गये। वे स्वयं को श्रेष्ठतम मान रहे थे। उनके गर्वहरण—मोह भंग करने के लिये जगन्माता जगत्जननी यक्ष रूप में प्रकट हुई। उस देवी का तेज कोटि—कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमय और कोटि—कोटि चन्द्रों के समान शोभायमान, शीतल था। कोटिशः विद्युतों के समान चमकीला रहा एवं हस्तपाद आदि अवयवों से रहित स्वरूप रहा। यह परम सुन्दर तेजस्वी रूप था। यह देवों ने पहिले कभी देखा नहीं था। देव विस्मित हुए। यक्ष को देखकर देव आपस में पूछने लगे कि यह महायक्ष कौन है ? सभी देव इकट्ठे होकर यह विचारने लगे कि यह यक्ष कौन है ? जिससे उसके बल का विचार करके ही उसका प्रतिकार किया जा सकता है। इन्द्र ने अग्नि जातवेदा बुलाकर उसे यक्ष का पता लगाने को कहा। देवी भागवत की शेषकथा केन उपनिषद् की है।

देवी भागवत में भी इन्द्र के गर्वहरण के बाद वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यक्ष विलुप्त हुआ। इन्द्र को यक्ष से सम्भाषण नहीं करने पर छोटापन प्राप्त हुआ। वह स्वयं से कहने लगाः "अब मेरा देवसभा में जाना उचित नहीं। वहाँ जाकर क्या कहूँगा ? इससे मृत्यु अच्छी है, सम्मान ही श्रेष्ठों का धन है। सम्मान नष्ट होने पर जीवन मरण के समान है। यह विचार करता हुआ इन्द्र उसी परमदेव की शरण में गया।

उसी क्षण आकाशवाणी हुई : हे इन्द्र! माया बीज का जप करो, और सुखी हो जाओ। इन्द्र ने एक लक्ष (लाख) वर्ष तक निराहार एकाग्रदृष्टि से माया बीज का जप किया। चैत्र नवमी के दिन जगन्माता प्रकट हुई।

जगन्माता ने कहा : "वह हमारा ब्रह्मरूप है। वह सर्वकारणों का मूल कारण है।" उन्होंने आगे कहा : "ओंकार यह एकाक्षर ब्रह्म है, वही मय (माया) है। हे देवश्रेष्ठ! ये दो बीज मेरे दो मुख्य मन्त्र हैं। "मैं मायाभाग एवं ब्रह्मभाग से सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि करती हूँ।" उनमें एक भाग सत्–चिद्–आनन्द और दूसरा माया-प्रकृति संज्ञक है। वह श्रेष्ठ ही "मायाशक्ति" है। मैं उस "शक्ति से युक्त ईश्वरी" हूँ। चन्द्र की जैसी चन्द्रिमा वैसा ही यह शक्ति मेरे साथ एकरूप है। यह मेरी माया साम्य नवस्थारूप है। समूचे जगत् का प्रलय होने के बाद भी मेरे अन्दर रहती है। प्राणियों के कर्मों का परिपाक होने पर भी वह ही अपना अव्यक्त रूप व्यक्त करती है। "अन्तर्मूख अवस्था माया है।" "बहिर्मुख माया को तम कहते हैं।" बहिर्मुख तमोरूप माया से "सत्व" कहते हैं। उत्पत्ति के प्रारम्भ में उसी समय ''रजोगुण'' उत्पन्न होता है। ये ही त्रिगुणात्मक ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर हैं। ''रजोगुण आधिक्य से ब्रह्मा, सत्वगुण आधिक्य से विष्णु एवं तमोगुण विशेष से रुद्र है, जो सर्वकारण का रूप धारण करता है। "स्थूल देह ब्रह्मा है, कारण देह रुद्र है और लिंगदेह विष्णु है।" मैं त्रीय अवस्था हूँ। "तीन गुणों की साम्यवस्था सर्वांतर्यामिनी है।" मेरा वास्तव रूप रहित परब्रह्म है। मेरा रूप दो प्रकार का —"निर्गुण एवं सगुण" है। माया रहित निर्गुण होता है और माया सहित सगुण है। मैं सकल जगत् उत्पन्न करके, उसमें प्रविष्ट होकर, सभी जीवों को उनके कर्मों एवं संस्कारों के अनुकूल प्रेरित करती हूँ। इतना ही नहीं उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के लिये ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र को प्रेरित करती हूँ। मेरे भय से वायु, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, जल, मृत्यू आदि देवों के विषय हैं।|64-79|| इस प्रकार देवी भागवत में जगन्माता द्वारा की गई ब्रह्म व्याख्या वेदानुसार ही है।

> ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म तदेबाहुश्च ह्रीमयम्। द्वे बीजे मम मंत्रौ स्तो मुख्यत्वेन सुरोत्तम।।64।। भागद्वयवती यस्मात् सृजामि सकलं जगत्। तत्रैकभागः संप्रोक्तः सच्चिदानंदनामकः।।65।। माया—प्रकृति—संज्ञस्तु द्वितीयो भाग ईरितः।

सा च माया पराशक्तिः ममाभिन्नत्वमागता।।६६।। चंद्रस्य चंद्रिकेवेयं ममाभिन्नत्वमागता। साम्यावस्थात्मिका सेषा माया मम सुरोत्तम।।67।। प्रलये सर्वजगतो मदभिन्नैव तिष्ठति। प्राणिकर्मपरीपाकवशतः पुनरेव हि।।68।। रूपं तदेवमव्यक्तं व्यक्तीभावमुपैति च। अन्तर्मुखा त् याऽवस्था सा मायेत्यभिधीयते।।६९।। बहिर्मुखा तु या माया तमः शब्देन सोच्यते। बहिर्मुखात्तमोरूपाज्जायते सत्वसंभवः।।७०।। रजोगुणस्तदैव स्यात सर्गादौ सुरसत्तम। गुणत्रयात्मकाः प्रोक्ता ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः।।७१।। रजोगुणाधिको ब्रह्म विष्णु सत्वाधिको भवेत्। तमोगुणाधिको रुद्रः सर्वकारणरूपधृक्।।७२।। स्थूलदेहो भवेदब्रह्मा लिंगदेहो हरिः स्मृतः। रुद्रस्तु कारणो देहस्तुरीया त्वहमेव हि।।73।। साम्यावस्था तू या प्रोक्ता सर्वांतर्यामिरूपिणी। अत ऊर्ध्व परं ब्रह्म मद्रुपं रूपवर्जितम्।।74।। निर्गुणं संगुणं चेति द्विधा मद्रुपमुच्यते। निर्गुणं मायया हीनं सगुणं मायया युक्तम्।।75।। साऽहं सर्वं जगत् सृष्ट्ठा तदेतः संप्रविश्य च।। प्रेरयाम्यनिशं जीवं यथाकर्म यथाश्रुतम्।।७६।। सृष्टिस्थितितिरोधाने प्रेरयाम्यहमेव हि। ब्रह्माणं च तथा विष्णुं रुद्रं वै कारणात्मकं।।७७।। मद्भयाद्वाति पवनो भीत्या सूर्यश्य गच्छति। इंद्राग्निमृत्युवस्तद्वत् साहं सर्वोत्तमा स्मृता।।78।।देवी भागवत।। अन्त में महादेवी ने कहा : "आप सभी अहंकार, दर्प, दंभ, घमंड के कारण महामोहवश मुझे भूल गये!" "इसलिये आप समस्त प्रकार का गर्व छोडकर सिच्चदानन्दरूप मेरी ही शरण में आ जाइये।।" देवी भागवत की गाथा वैदिक धारणा के अनुरूप है। ऋग्वेद में कहा है: "ब्रह्मज्ञानीजन एक ही सत्य को (ब्रह्म) अनेक नामों से वर्णन करते हैं।।1.164.46।।" (अनेक नामों में एक ही सत्य तत्त्व बोध होता है।)

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातिरश्वानमाहुः।। ।।ऋग्वेद 1.164.46।। शाक्तमत का मूल ऋग्वेद की ऋचाओं में (वागाम्भृणी सूक्त आदि) है। शाक्त धर्म में "शक्ति" की उपासना होती है। इस मत में प्रधान तत्त्व परमात्व शक्ति को अपने अन्दर देखना और परमात्मा शक्ति कार्य अनुभव करना है। शाक्तमत में आद्यशक्ति जगन्माता द्वारा यक्ष रूप में देवों का गर्वहरण महत्वपूर्ण आख्यान है। केन उपनिषद् में हैमवती उमा (हिमवतो दुहिता, रुद्रपत्नी) इन्द्र को उपदेश देती है और देवी भागवत में महादेवी आद्यशक्ति इन्द्र को सत्यज्ञान देती है।

वेदाधारित उपनिषद् हैमवती उमा प्रतीकों के माध्यम से कुण्डलिनी जागरण और ब्रह्मरन्ध्र से परब्रह्म प्राप्ति का महामार्ग स्पष्ट करती है। ऋग्वेद के वागाम्भृणी सूक्त (10.125.1–8) में स्वयं को "रुद्र, वसु, आदित्य आदि सहित सभी देवों की प्रेरक शक्ति होने का वर्णन है।" "वागाम्भृणी सूक्त" को वेद के "चण्डीपाठ" की संज्ञा दी गई है।

केन उपनिषद् का तात्पर्य है कि अन्तः की व्यापक मूल दिव्य आत्मशक्ति सर्वोपरि है। वायु, अग्नि (प्राण, वाक्) को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। एक मात्र इन्द्र (मन) ही उमा की सहायता से आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यजुर्वेद में यही कहा है:

> अनजेदकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन पूर्वमर्षत्। तद्धावत्तोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति।। ।।यजुर्वेद ४०.४।।

"वह ब्रह्म अथवा आत्मा नहीं हिलनेवाला है, अर्थात् स्थिर है। वह मन से वेगवान है। इसको देव प्राप्त नहीं कर सकते। वह दौड़नेवाले दूसरों से परे होता है। उसी आत्मतत्त्व में रहनेवाला, माता के गर्भ में रहनेवाला गर्भस्थ जीव कर्मों को धारण करता है"।।यजुर्वेद 40.4।।ऊँ।।



# परमव्योम् में रुद्र : महाभूत रहस्य

सृष्टिविज्ञान वेद में परमव्योम्–महाकाश में महाब्रह्माण्ड एवं महावायु तत्त्व की उत्पत्ति का वर्णन गूढ़ सूक्तों में है। परमव्योम् में महासृष्टि सृजन का ब्रह्मकार्य सम्पन्न होता है। अर्थात महाब्रह्माण्डों का प्रादुर्भाव होता है। महाब्रह्माण्डों से ब्रह्माण्ड एवं सृष्टि का सृजन हुआ। वेद (ऋग्वेद) के विश्वकर्मासूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, प्रजापतिसूक्त, पुरुषसूक्त, नासदीयसूक्त, सृष्टिरहस्यसूक्त, मार्तण्ड उत्पत्ति सूक्त आदि परमव्योम से महाब्रह्माण्ड और व्योम् से सृष्टि (सर्वप्रथम परमव्योम से महावायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल एवं जल से पृथिवी की उत्पत्ति) की रहस्यमय विद्या को उद्घाटित करते हैं। वायुविज्ञान महासृष्टि के सन्धान से वांछित सृजन की विद्या प्रतिपादित करता है।

# पंचमहाभूतों की रचना

ऋग्वेद के सृष्टि विषयक सूक्तों की श्रृंखला में सुविख्यात एवं महत्वपूर्ण सूक्त—नासदीय सूक्त आदि हैं। नासदीय सूक्त का विषय बहुत जटिल है। सूक्त के ऋषि प्रजापित परमेष्ठी हैं। उससमय पंच महाभूत अस्तित्व में ही नहीं रहे। सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में तीन कड़ियों का निर्देश है। सूक्त की अन्तिम ऋचा में द्रष्टा ने स्पष्ट किया कि देवों के लिए सृष्टि का निमार्ण कब और किससे हुआ का रहस्य अगम्य है। अतः मानव इसकी थाह कैसे पाते ? क्रान्तदर्शी किवयों ने अपने मेधा—बुद्धि के माध्यम से इस रहस्य का भेद समझाने का जतन किया।

पहली दो ऋचायें सुष्टि रहस्य की प्रथम कड़ी हैं। उस समय पंच महाभूत नहीं रहे। किसी भी तरह की द्वन्द्वात्मकता विद्यमान नहीं रही। केवल एक ही तत्त्व "अत्र तत्र सर्वत्र" व्याप्त रहा। प्रलयावस्था में पंचभूतादि सत् (सत् और असत्) पदार्थ नहीं थे, साथ ही अभावरूप असत् आकाश एवं लोक नहीं थे। उस प्रलयावस्था में किसने किसे ढका ? कैसे ढका ? यह अनिश्चित अनुत्तरित रहा। अमृत, मृत्यू भी नहीं रहा। सूर्य, चन्द्रमा नहीं होने से दिन-रात्रि का भेद मालूम ही नहीं था। ऐसी दशा में एक ब्रह्म ही विद्यमान रहा। यानी परमव्योम में एकमात्र ब्रह्म ही उपस्थित रहे। इसकी दूसरी कड़ी उस समय प्रारम्भ हुई जब "अम्भू तत्त्व" निर्मित होने पर उतारू हुआ। इसे चारों और दिव्य जल ने घेर लिया। परिणामतः आपाततः दब गया। उसके उपरान्त वह अपने तप की सामर्थ्य से प्रकट हो सका। इसी समय एकमेव आभु में सुष्टि का निर्माण का कार्य उत्पन्न हुआ। इससे मानसिक सुष्टि का निमार्ण होने वाला रहा। मन्त्र द्रष्टा कवियों ने इसे "मन का रेत" कहा। तीसरी, चौथी ऋचा में मन्त्र द्रष्टा ऋषियों ने अपने हृदय में अन्वेषण करके यह पहचाना कि सत् अर्थात् व्याकृत नामरूप विश्व का सम्बन्ध असत-अव्याकृत नामरूप "एकम् आभू" के रूप में ऊपर निर्दिष्ट मायाविच्छन्न

परमात्मा से है। एकमात्र आभु में सृष्टि निर्माण की अभिलाषा का उदय सृष्टि के उत्पत्तिक्रम की दूसरी कड़ी है। इसी का निर्देश उपनिषदों में है। इसका तीसरा चरण, इस एक तत्त्व का द्वैधीभाव (दो भागों) में विभाजित होने का निर्देश है। इसका वर्णन आगामी ऋचाओं में है। इसका एक अंश 'रेतोधा''—पुमान् रूपी बना और दूसरा "महिमा''—रेत के ग्रहण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक नारी रूपी महिमा कहलाया। इन दोनों में पारस्परिक 'महिमारूपी'' अंश को ही ''स्वधा''—बीज धारण करने वाली शक्ति और ''रतोधा'' रूपी अंश को ही ''प्रयतिः'' (अर्पण करनेवाली शक्ति) की महती संज्ञाएँ समर्पित की।

उसके बाद सृष्टि स्वाभाविक है। "बृहदारण्यक उपनिषद्" में इसका सिवस्तार वर्णन है। सूक्त की अन्तिम दो ऋचाओं में मन्त्र द्रष्टा ऋषियों ने परमव्योम का रहस्योद्घाटन किया (नीहारिकाएँ, दुग्धमेखला, आकाशगंगा, नक्षत्रमण्डल)। यह भी प्रतिपादन किया कि सृष्टि का यह गूढ़—किससे एवं कैसे अर्थात अनिच्छा या इच्छा के अनुसार पैदा हुई, सृष्टि के उपरान्त ही उत्पन्न होनेवाले देवों को भी अगम्य है। सबको नियन्त्रण करनेवाले परमात्मा को ही यह सम्भवतः ज्ञात होगा अथवा यह भी सम्भव है कि ज्ञात होने के बावजूद उसका भान नहीं हो या वे इसका आभास नहीं करवाना चाहते।

### ऋग्वेद 10.81 : विश्वकर्मा सूक्त

सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विश्वकर्मा सूक्त नवदृष्टि प्रदान करता है। यद्यपि विश्वकर्मा सूक्त नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त की तरह अधिक प्रचित नहीं है। "विश्वकर्मन् देवता का नाम ऋग्वेद में पांच स्थानों पर आया है। दशम मण्डल मे दो सूक्त विश्वकर्मा को समर्पित हैं। विश्वकर्मा नाम इन्द्र की और सर्वस्रष्टा के रूप में सूर्य की उपाधि के रूप में प्रयोग हुआ है।" वाजसनेयि संहिता (12.61) में विश्वकर्मन् प्रजापित का एक गुण लिखा है। ऋग्वेद का विश्वकर्मा सर्वद्रष्टा एवं इसके शरीर में सभी नेत्र, मुख, भुजा एवं चरण हैं। यह पँखों से युक्त है। विश्वकर्मा द्रष्टा, पुरोहित, सभी के पिता हैं। वह "वाचस् पित", विचार के समान वेगवान, उदार और समस्त समृद्धियों के स्रोत हैं। यह सृष्टि के सभी स्थानों प्राणियों के ज्ञाता हैं और सभी देवों को उनकी जानकारी देते हैं अथवा विश्वकर्मा देवता सृष्टि के प्राणियों की सूचना देते हैं। वह धातृ एवं विधातृ, परमा संदृक्, बुद्धिमान और स्फूर्तिमान है। "विश्वकर्मा ने पृथिवी को उत्पन्न किया और आकाश का अनावरण किया।" प्रारम्भ में सौसे देव की उपाधि से सम्बोधित विश्वकर्मा प्रकारान्तर में एक देव

का स्वरूप बने। उनका विश्वकर्मा नाम सृजनात्मक गुणों से युक्त होने से रखा गया। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में विश्वकर्मा को, विधाता प्रजापति के साथ समीकृत किया गया है।

दशम मण्डल में विश्वकर्मा की वन्दना में कहा गया है कि विश्वकर्मा ने होता बनकर विश्व के भुवनों का आवाहन किया। विश्वकर्मा स्वयम्भू थे। उन्होंने ही स्वस्तिवाचन के साथ सर्वप्रथम अग्नि को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा ने यह रहस्य रहस्य ही रखा कि पृथिवी एवं आकाश की सृष्टि किस आधार पर हुई एवं किस वस्तु से हुई ? विश्वकर्मा ने पृथिवी भूमि की किस वस्तु से रचना की एवं आकाश को कैसे विस्तृत किया? विश्वकर्मा एकमात्र विश्वचक्षु, विश्वमुख एवं विश्वबाहु सर्वज्ञ सर्वेश्वर देव हैं। वे अपनी बाहुओं से आकाश की गति को नियमित करते हैं और अपने गमनशील पाँवों से पृथिवी को नियमबद्ध करते हैं।

सुक्त में कहा है कि आकाश एवं पृथिवी रूपी प्रासाद के निर्माण किस वन, किस वृक्ष की लकड़ी से हुआ है? हे जिज्ञासू मनीषियों! ब्रह्म ही वन में रूपानन्तरित हुआ और ब्रह्म ही वृक्ष है। उसी से सुष्टि का निर्माण हुआ। हे विश्वकर्मा! आपके ये तीनों उत्तम, मध्यम एवं अधम धाम हैं। हमें सत्पथ की शिक्षा दो। स्वयं अपने यज्ञ से इन लोकों की वृद्धि करो। आप हवि द्वारा वर्द्धमान हो। आपके कारण ही द्यावापृथिवी पुजनीय है। आप विश्वशम्भ-विश्व के लिए कल्याणकारी एवं साधुकर्मा-अच्छे कर्म करनेवाले हो। विश्वकर्मा इन्द्रियों के पिता हैं। विश्वकर्मा के मात्र मनन करते ही घृत-जल की उत्पत्ति हुई। पृथिवी एवं आकाश जल से ही उत्पन्न हुए। "विश्वकर्मा ही विविध कर्म करनेवाले, सर्वव्यापी, महान्, धाता विधाता, सर्वद्रष्टा, सप्तर्षियों आदि से परे हैं।" वे हमारे रचियता एवं पालनहार हैं। वे ही विधाता देवताओं के निवासस्थान के ज्ञाता हैं। "विश्वकर्मा भिन्न-भिन्न नाम धारण करके भिन्न-भिन्न देवताओं का कार्य करते हैं।" समस्त सुष्टि प्रश्न देव, कः देव, अज्ञात देव में विलीन होती है। परमव्योम में नक्षत्र, तारे, ऋषि, ऋक्ष विश्वकर्मा से चमकते हैं। चल एवं अचल जगत् में विश्वकर्मा की विभूति छाई है। "विश्वकर्मा का ईश्वर तत्त्व आकाश से परे, पृथिवी से परे, देवों से परे एवं असुरों से भी परे है।" विश्वकर्मा ने सर्वप्रथम जल गर्भ में समस्त सृष्टि को धारण किया। इस मूलतत्त्व में भिन्न-भिन्न देवताओं का पृथक् व्यक्तित्व छिपा था। विश्वकर्मा के जल में ही ब्रह्म का निवास रहा। कवि ने लिखा है कि द्यावापृथिवी में ब्रह्म का अस्तित्व स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वास्तव में विश्वकर्मा ही एकमात्र परमेश्वर है। विश्वकर्मा सुक्त में उन्हें रचियता,

पालनहार एवं संहारक कहा है। लेकिन सूक्त में स्पष्ट रूप से विश्वकर्मा में सभी देवता समाहित कहा गया है, अर्थात् ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है।

### विश्वकर्मा : सृष्टि निर्माता

विश्वकर्मा सूक्त सृष्टि निमार्ण प्रक्रिया के गुप्तज्ञान से परिचय करवाता है। इस सूक्त का विषय "विश्वकर्मा" और मन्त्र द्रष्टा ऋषि भुवन पुत्र विश्वकर्मा है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के 81वां सूक्त सृष्टि कर्म की अदृश्य रहस्यमय कुंजी है। इन सूक्तों की भाषा अध्यात्मिक रहस्यपूर्ण है। सूक्त में विश्वकर्मा को विश्व भुवन के होता के रूप में सम्बोधित किया है। सूक्तानुसार "विश्वकर्मा होता" समस्त लोकों—भुवनों का हवन करके स्वयं भी अग्नि हवन में विराजमान होते हैं। वह हम सभी के पिता हैं। वह स्तोत्रादि के आशीर्वाद मन्त्रों से स्वर्ग रूप द्रविणं इच्छा करते हुए सर्वप्रथम समूचे जगत् को व्यापता है। साथ ही समीप के लोकों के साथ स्वयं भी अग्नि में प्रविष्ट हुआ।

## विश्वकर्मासूक्त ऋग्वेद 10.82.1—7

विश्वकर्मा भौवनः। त्रिष्टुप्।।

चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनम्नमाने।
यदेवन्ता अदवृहन्त पूर्व आदिद्दद्यावापृथ्विवी अप्रथेताम्।।।।।
विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धोता विधाता परमोत संदृक्।
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन् पर एकमाहुः।।2।।
यो नः पिता जनति यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।
यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ।।3।।
त आयजन्त द्रविणं समस्मा ऋषयः पूर्वे जारितारो न भूना।
असूर्ते सूर्ते रजिस निषते ये भूतानि समकृण्वित्रमानि।।४।।
परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति।
कं स्विद्गर्भं प्रथमं दध्न आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे।।5।।
तमिद्गर्भं प्रथमं दध्न आपो देवाः समगच्छन्त विश्वे
अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुः।।6।।
न तं विदाथ य इमा जनानाऽन्यद्युष्माकमन्तरं वभूव।
नीहारेण प्रावृता जल्या चाऽसुतृप उक्थशासश्चरन्त।।7।।

(विश्वकर्मा सूक्त सरलार्थः इन्द्रियादि युक्त शरीर के उत्पादक और मनसे निश्चय ही प्रबल विश्वकर्मा ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया। अनन्तर जल में इधर—उधर चलने वाले द्यावापृथिवी का सृजन किया। जब पर्यन्तभाग, बाहर से सीमा के द्यावापृथिवी के प्राचीन भाग दृढ़ हो गए, तब द्यावापृथिवी विस्तृत होते गए, प्रसिद्ध हुए। विश्वकर्मा सर्वज्ञानी, महान, समस्त विश्व को धारण करनेवाला, जगत का निर्माता, परमज्ञानवान और सभी कार्यों का द्रष्टा है। विद्वान उसके विषय में सप्तर्षियों से भी परे कहते हैं। उसकी अभिलाषाएँ अन्न के द्वारा पूर्ण होती है। ऐसा कहते हैं कि वह एकमात्र अद्वितीय है।

जो हमारा पालक, उत्पन्न करनेवाला, विशेषरूप से जगत् को धारण एवं पोषण करने वाला है; जो विश्व के सभी धामों, लोकों एवं उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को जानता है। जो समस्त देवों के नाम रखकर, उनको उनके स्थानपर रखने वाला अकेला, अद्वितीय है। उसे अन्य समूचे उत्पन्न प्राणि ''कौन परमेश्वर है यह प्रश्न पूछते—पूछते प्राप्त करते हैं।'' वे प्राचीन सभी ऋषि स्तुति करनेवाले स्तोताओं के समान इसी विश्वकर्माके लिए ही चरू पुराडाशादि धनसे सब रीति से यजन करते हैं। जिन महर्षियों ने स्थावर और जंगम लोकमें नियतरूप से व्यापक इन सभी लोकों और प्राणियों को धनादि प्रदान करके बनाया है।

वह द्युलोक से भी परे है, इस पृथिवी से भी परे है; जो देव और असुरों से भी परे है, श्रेष्ठ है। जल में किस सर्वश्रेष्ठ सर्वसंग्राहक ने गर्भको धारण किया है ? जिसमें सब इन्द्रादि देव रहकर परस्पर एकत्र देखते हैं। "उस विश्वकर्मा के गर्भ को सर्वप्रथम जलतत्त्वने धारण किया।" उसमें इन्द्रादि सब देव एकत्र होते हैं। उस "अजन्माकी नाभि में यह समस्त विश्व एक सम्यक् रूप से आश्रित है। अर्थात उसमें यह ब्रह्माण्ड है।" जिसमें सब भूत प्राणि रहते हैं। हे मानुषो ! आप उसको नहीं जानते, जिसने इन समस्त लोकों और प्राणियों को उत्पन्न किया। उसके अन्तर्गत ईश्वरतत्त्व निश्चितरूप से पृथक् विद्यमान है। कोहरेसे घिरे हुए, अज्ञान—अन्धकार से ढके हुए केवल उदर भरण करके तृप्त होनेवाले और स्तुतिपाठक होकर, केवल मंत्रों का उच्चारण करके पृथिवी पर विचरते हैं। उनको ईश्वरतत्त्व का साक्षात्कार नहीं होता है।(ऋग्वेद 10.82.1—7)

### नासदीय सूक्त ऋग्वेद 10.129 : सृष्टि रचना विद्या

ऋग्वेद के सृष्टिविषय सूक्तों में नासदीय सूक्त के नाम से अत्यन्त अतीव सुविदित एवं महत्वपूर्ण है। इसका विषय एवं भाषा अत्यन्त जटिल है। इसकी अन्तिम ऋचा में "परम व्योम" का रहस्योद्घाटन किया गया है। सूक्त के अन्त में द्रष्टा ने सूचित किया है कि सृष्टि का निर्माण कब हुआ एवं किससे हुआ यह एक बड़ा रहस्य है। यह रहस्य देवों के लिए भी अगम्य है। इसकी थाह बेचारे मानव कैसे पाते? फिर भी कवियों (अन्तर्चेतनावान, प्रज्ञावान, क्रान्तदर्शी, तत्त्ववेत्ता, बोधवान) ने अपनी बुद्धि के सहारे इसे हृदय में पाने का यदि प्रयत्न किया तो वे इस रहस्य का भेद करने में अवश्य सफल हो सकेंगे?

सृष्टि उत्पत्ति क्रम में तीन प्रमुख कड़ियाँ सुक्त में वर्णित हैं। पहली दो ऋचायें अबुझ पहेली सरीखी हैं। (सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व) किसी भी तरह की द्वन्द्वात्मकता विद्यमान नहीं थी; केवल एक ही तत्त्व "अत्र तत्र सर्वत्र" व्याप्त रहा। दूसरी कड़ी "एक तत्त्व "आभू" है (निर्मित होने पर उतारू होने से उत्पन्न हुई।)। इसे चारों ओर से सलिल-जल ने घेर लिया। इसका अर्थ यह है कि वह आपाततः दब गया। फिर भी वह अपने ''तप के सामर्थ्य'' से प्रकट हो सका। उसी समय एकमेव "आभु में सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारम्भ" हुआ। इसीसे "मानसिक सृष्टि का निमार्ण" होनेवाला था इसलिए कवियों ने इसे "मन का रेत" कहा। मन्त्र द्रष्टा कवियों ने अपने आन्तरिक ब्रह्माण्ड-हृदय में अवेन्षण करके यह स्पष्ट रूप से पहचान लिया कि सत् अर्थात् व्याकृत नामरूप विश्व का सम्बन्ध अव्याकृत नामरूप "एकम् आभ्" के रूप में माया विच्छिन्न परमात्मा से है। एकमेव आभू में सृष्टि उत्पत्ति की अभिलाषा का उदय सुष्टि की उत्पत्ति क्रम की दूसरी कड़ी है। उपनिषदों के "तदैक्षत, सोऽकामयत'' आदि भी इसी का निर्देश करते हैं। इसका तीसरा चरण इस एक तत्त्व का द्वैधीभाग (दो भागों में विभाजन) रहा। इसका एक अंश "रेतोधा" पुमान् रूपी बना और दूसरा "महिमा-रेत ग्रहण एवं संवंधन के लिए नारी रूप बना"। इन दोनों में पारस्परिक आकर्षण-कामरूपी रश्मि बना। आगे महिमा रूपी अंश को ''बीज धारण करनेवाली शक्ति स्वधा'' और ''अर्पण करनेवाली शक्ति प्रयतिः'' (रेतोधा रूपी अंश) संज्ञाएँ समर्पित की गई। बृहदारण्यक उपनिषद में माया विच्छिन्न परमात्मा के द्वैधीभाव को अधिक स्पष्ट किया है। सूक्त में कहा है कि सर्वनियन्ता परमात्मा को सम्भवतः सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो?

ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति का कारण सर्वतः प्रथम मन और उसकी इच्छावृत्ति का उद्भव बताया गया है। मन में रस और बल तत्त्व है। इनमें सृष्टि का अत्यन्त लय—रूप मुक्ति होता है। बाँधनेवाले बल में मन, वाक् एवं प्राण कलाएँ निर्मित होती हैं। मन को दोनों ओर लिया गया है। मन ही बन्ध एवं मोक्ष दोनों का कारण हैः "मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।"

नासदीय सक्त में प्रश्न किया है: न अन्तरिक्ष था, न उसके परे आकाश था। किसने सभी को ढका था? और कहाँ ? किसके द्वारा आश्रित था? कैसे अथाह सलिल था? उस समय मृत्यू नहीं थी, अमरत्व भी नहीं था? रात एवं दिन का भेद भी नहीं था। वह "एकाकी स्वावलम्बी शक्ति से श्वसित" रहा। सुष्टि उत्पत्ति का मूल स्रोत, वही जानता है, जो उच्चतम द्यौलोक-परमव्योम से शासन करता है। वह सर्वदर्शी महास्वामी है। इस सुक्त की यह भी व्याख्या है कि अविभेद्य सलिल (दिव्य जल) को महाशून्य एवं महाअन्धकार ने आवृत्त कर रखा था। सुक्त में मनस का प्रथम बीज (प्रजापति उस "काम" का मानवत्वारोपित प्रतिनिधि है।) कहा गया है। वैदिक ग्रन्थों का कथन उलटबांसी है : "देवगण प्रजापित की सुष्टि करते हैं।" इसी क्रम में ऋग्वेद की ऋचाओं में उल्लेख आया कि अदिति से दक्ष की उत्पत्ति हुई और दक्ष से अदिति उत्पन्न हुई। ऋग्वेद के सुक्तों में "वरूण देवता को देव सम्राट" घोषित किया गया है। ब्रह्माण्डों के दिव्य जल के अधिपति सम्राट वरूण को सुष्टि का रचनाकार घोषित किया गया है। ऋग्वेद में सम्राट वरूण के सुक्त संख्या में कम होते हुए भी परमव्योम (उच्चतम द्यौलोक), ब्रह्माण्डों और सष्टि उत्पत्ति के रहस्यों का उदवाचन करने में सक्षम हैं।

### नासदीय सूक्त

ऋग्वेद 10.129.1—7 । प्रजापतिः परमेष्ठी । भाववृत्तम्। त्रिष्टुप नासदीसीन्नो सदासीत तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। किमावर्रावः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्।।1।। न मृत्युरासीदमृतं न तिहं न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः। आनीद्वात स्वध्या तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ।।2।। तम आसीत तमसा गूळ्हमग्रे ऽप्रकेत सिललं सर्वम्म इदम्। तुच्छयेनाभ्विपिहितं यदासीत तपसस्तन्मिहनाजायतैकम्।।3।। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनोसा रेतः प्रथमं यदासीत्। सतो बन्धुमसित निरिवन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा।।4।। तिरश्चीनो विततो रिश्मरेषामधः स्विदासी ३ दुपि स्विदासी ३ त्।। रेतोधा आसन् महिमान आसन् त्स्वधा अवस्तात् प्रयितः परस्तात्।।5।। को अद्धा वेद क इह प्र वोचत् कृत आजाता कृत इये विसृष्टिः। अर्वाग्देवा अस्य विसर्मनेनाऽथा को वेद यत आबभूव।।6।। इयं विसृष्टिर्यंत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न । यो अस्याध्यक्षः "परमे व्योमन्" त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद।।7।।

नासदीय सूक्त बहुत ही रहस्यमय ढंग से "परमव्योम का रहस्योद्घाटन" करता है। नासदीय सूक्त के प्रारम्भ में कहा : प्रलयावस्थासे पहले न सत् था और न असत् था। उस समय लोक नहीं था। आकाश के पार भी कुछ नहीं था। उस समय सबको ढकने वाला क्या था ? अगाध और गम्भीर जल क्या था ? प्रलयावस्था में पंचभूतादि सत् पदार्थ नहीं थे, न कुछ अभावरूप असत् ही था, ना आकाश था, ना लोक ही था ? उस समय न ही मृत्यु थी, न ही अमृत था।

सूर्य, चन्द्र के अभाव से रात्री और दिन का ज्ञान भी नहीं था। महामहाशून्य, महामहाअन्धकार रहा अथवा नहीं रहा। वायु से रहित दशा में एक अकेला वह ही "ब्रह्म अपनी शक्ति" के साथ प्राण ले रहा था।" उससे भिन्न कुछ नहीं रहा। "सृष्टि से पूर्व प्रलय दशा में अन्धकार रहा या नहीं रहा। सभी अन्धकार से आच्छादित था। अज्ञात दिशामें और यह सब कुछ जल ही जल था।" वह चारों और होने वाले सदसद्विलक्षण भाव से आच्छादित रहा एवं एक ब्रह्म तप के प्रभाव से हुआ। सर्वप्रथम परमेष्ठी—परमेश्वर के मन के अन्दर सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जिससे मन बीज अथवा कारण उत्पन्न हुआ। समूची सृष्टि का उपादान कारण भूत बीज हुआ। यह ब्रह्मरूपी सत् पदार्थ ब्रह्मरूपी असत् से पैदा हुआ।

ब्रह्म की बीज शक्ति से भोग्य और भोक्ता का एक युग्ल पैदा हुआ। इन्हीं भोग्य एवं भोक्ता से ही समस्त सृष्टि हुई। इनमें भोग्य निकृष्ट होने के कारण वह भोक्ता के अधीन हुई। यह सृष्टि कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई, कोई नहीं जानता, क्योंकि इस रहस्य को जानने वाले विद्वानों का जन्म बाद में हुआ। यह सृष्टि जिससे पैदा हुई वह इसे धारण करता भी है अथवा नहीं, इसको हे विद्वन्, वही जानता है, जो ''परमव्योम—परमाकाश में रहता है, वही महासृष्टि एवं सृष्टि का अध्यक्ष है।'' अर्थात ''परमव्योम में रहनेवाला परब्रह्म परमेश्वर परमेष्ठी सृष्टि का कारण है। वह ही सृष्टि को पूर्णतया जानता है।''(ऋग्वेद 10.129.1—7)

### "कः" प्रजापति सूक्त : ऋग्वेद 10.121.1–10

ऋग्वेद के दशम मण्डल के एक सौ इक्कीसवें सूक्त का विषय "कः प्रजापित" है। प्रस्तुत सूक्त में किव ने सर्वेश्वर परमेष्ठी परमात्मा के सम्बन्ध में विचार पक्ष रखा है। "वह सर्वेश्वर तत्त्व समूची सृष्टि की संरचना के पहले विद्यमान रहा।" अर्थात प्रलय के दौरान परमेष्ठी तत्त्व अव्यक्त रहा। सृष्टि

रचना से पूर्व भी ऋषि रहे। उसी ने वास्तविकता में रचना की। उसीमें सभी देवताओं की शक्तियाँ समाहित हैं। देवों का देवता कौन है यह प्रश्न पूछा गया। मन्त्र द्रष्टा किव ने इसके उत्तर में प्रजापित कहा। यह माना जाता है कि पदपाठ के प्रणेता शाकल्य के पाठ अनुसार सूक्त के अन्त में प्रचलित ऋचा नहीं है। किव के दृढ़ विश्वास की अभिव्यक्ति प्रत्येक ऋचा देवों के अधिष्ठाता देवता के अस्तित्व से की है। अतएव "कस्मै देवाय हिषम विधेम" को केवल देवता के नाम के सम्बन्ध में सन्देह का परिचायक माना जा सकता है; उसके अस्तित्व के विषय में आशंका बोधक नहीं। वैसे अन्तिम ऋचा में "क" नाम के देव को प्रजापित मानने का चलन हुआ। आचार्य सायणाचार्य ने कहाः "अतः कारणात् क इति प्रजापितराख्यायते।" इस कथा की पुनरावृति ऐतरेय ब्राह्मण में भी है।

इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में सर्वोच्च देवता को सभी प्राणियों का अधिपति, हिरण्यगर्भ के रूप में व्यक्त किया है। ऋग्वेद में यह नाम अनेक ऋचाओं में एवं अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रन्थों में भी आया है। तैत्तिरीय संहिता (5.5. 1.2) में हिरण्यगर्भ को स्पष्ट रूप से प्रजापित के साथ समीकृत किया गया है। बाद के साहित्य में प्रजापित प्रमुखतः ब्रह्मा की उपाधि है। इस सूक्त को ऋग्वेद का अत्यन्त उदात्त एवं अपेक्षाकृत अमूर्त कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आरम्भ में सर्वत्र शून्य रहा और किसी का भी अस्तित्व नहीं था। अविभेद्य जल को अन्धकार एवं महाशून्य ने आवृत्त कर रखा था। उसी समय "तप" द्वारा एक "आद्य तत्त्व एकम्" की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात मनस् का सर्वप्रथम बीज "काम" उत्पन्न हुआ। यही असत् एवं सत् के बीच की श्रृंखला बना। इसके उद्भव के कारण देवगण की उत्पत्ति हुई।

इसकी व्याख्या यह भी है कि हिरण्यगर्भ से सभी भूतों के युगल उत्पन्न हुए। उन्होंने पृथिवी एवं आकाश को धारण कर स्थिर किया। मन्त्र द्रष्टा कवि ने प्रश्न की तरह कहा कि हम किस देवता अथवा कः नामधारी अवर्चनीय प्रजापति के लिए हवि प्रदान करें।

सूक्त के अनुसार जो अपनी महिमा से निर्जीव एवं जीव जगत् के एकमात्र स्वामी हैं वे ही द्विपद एवं चतुष्पद दोनों के ही स्वामी हैं। हम उन्हीं "कः देवता" के लिए हिव प्रदान करें। यह हिमवान पर्वत उनकी महिमा के अधीन है। उसीका जल पूर्ण समुद्र है। उनकी बाहु चारों दिशाएँ एवं चारों प्रदिशाएँ हैं। अर्थात् समूचा ब्रह्माण्ड उनकी बाहुओं में है। उनके द्वारा उग्र आकाश एवं पृथिवी अपने—अपने स्थानों पर दृढ़ हैं। वह ही स्वर्लोक एवं सूर्य

का आधार है। वह अन्तिरक्ष से बृहद् है। अर्थात् सभी ब्रह्माण्ड उनके भय से सभी (आकाश, पृथिवी आदि) मन ही मन काँपते हैं। उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर सभी की उनके विराट् स्वरूप से क्रन्दसी की स्थिति पैदा होती है। जब बृहती जलराशि के गर्भ से अग्नि उत्पन्न हुई, तब वही देवताओं का प्राण है। एकमात्र उनमें ही रचना सृजन की सामर्थ्य है। वे ही सृष्टि को उत्पन्न करनेवाले हैं। उन्होंने अपनी महिमा से अपार जलराशि को देखा। तत्क्षण दक्ष, अदिति आदि की उत्पत्ति हुई। वह "कः" देवों के अधिदेव है। उसी सत्यधर्मा ने आकाश, चन्द्र, पृथिवी एवं आपः को उत्पन्न किया। वह सृष्टि रचियता (पृथिवी) हमारी रक्षा करे, हिंसा नहीं करे। हे "कः" (प्रजापति)! आप समूची सृष्टि के ज्ञाता हैं। हे करूणामय! हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हों।

ऋग्वेद की सृष्टिनियममीमांसात्मक व्याख्याओं में सूर्य को सभी स्थावर जंगम की आत्मा (1.115.2) कहा गया है। ऋग्वेद 10.121.3 में हिरण्य गर्भ नाम से सूर्य की ब्रह्माण्ड की सर्वोच्च शक्ति रूप में प्रख्याति वर्णन है। सूक्त के अनुसार सूर्य ही अन्तरिक्ष में शून्य स्थान को मापते हैं। साथ ही उस स्थान पर प्रकाशित होते हैं जहाँ सूर्योदय होता है। सूक्त की अन्तिम ऋचा में "सूर्य को सृजित प्राणियों का अधिपति—प्रजापति सम्बोधित किया गया है।" ब्राह्मण ग्रन्थों ने इसका अनुकरण किया। ऋग्वेद के चौथे मण्डल की दूसरी ऋचा में "सौरदेव सवितृ की उपाधि प्रजापति" है। साथ ही सवितृ स्थावर, जंगम के अधिपति हैं। आचार्य भगवद्दत्त ने "सविता देवता" पोथी में सवितृ एवं सूर्य की वैदिक ऋचाओं की अद्भुत व्याख्या की है।

### हिरण्यगर्भ सूक्त

ऋग्वेद : 10.121.1—11 हिरण्यगर्भः प्रजापत्य । कः। त्रिष्टुप् । हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः परि रेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।1।। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्राशिषं यस्य देवाः। यस्य छायामतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम।।2।। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपद्श्चुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।।3।। यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुदं रसया सहाहुः। यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाह कस्मै देवाय हविषा विधेम।।4।। येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृळहा येन स्वय स्तभितं येन नाकः।

यो अन्तिरक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हिवषा विधेम।।5।।
यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेतां मनसा रेजमाने।
यत्राधि सूर अदितो विभाति कस्मै देवाय हिवषा विधेम।।6।।
आपो ह यद्धृहतीर्विश्वमायन गर्मं दधाना जनयन्तीरिग्नम्।
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवनय हिवषा विधेम।।7।।
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद् दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्।
यो देवेष्वधि देव एक आसीत कस्मै देवाय हिवषा विधेम।।8।।
मा नो हिंसीज्जिनता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान।
यश्चापश्चान्ता बृहतीर्जजान कस्मै देवाय हिवषा विधेम।।9।।
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव।
यत् कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु वयं पतयो रणीणाम।।10।।

(हिरण्यगर्भसूक्त सरलार्थः "इस सृष्टि के सृजन से पहले हिरण्यगर्भ परमात्मा परब्रह्म विद्यमान था।" वह उत्पन्न समस्त जगत्का एकमात्र अद्वितीय स्वामी है। वही पृथिवी एवं अंतिरक्ष को धारण करता है। उस सुखदायी परमेश्वर की हम हिव के साथ उपासना पूजा करते हैं। हे अग्नि! आप प्रसन्न होकर मेरे स्तोत्र की भी इच्छा कर। हे उत्तम करनेवाले! आप समस्त लोकों को जाननेवाले हो। हे तेजस्वी अग्नि! आप यज्ञकर्ता यजमानके लिए यज्ञ में पधारें, आपका अनुकरण करके देव भी यज्ञ में आते हैं, यज्ञमान को यज्ञ फल देते हैं।

हे अग्नि! आप पृथिवी आदि सात स्थानों को व्यापनेवाला और मरणधर्म रहित अमर हैं। आपको यजमान पुरोडाश आदि हिव अपर्ण करता है, उस दानशील, उत्तमकर्मकर्ता दाता को अभिलषित समस्त प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करें। हे अग्नि! जो आपको सिमधा अर्पण करके संवर्द्धना करता है, उसको उत्तमवीर संतित एवं विधिष्णु सम्पत्ति दें। शेष मन्त्रों में भी अग्निसे विभिन्न कामनाएँ की गई हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त का सबसे "अहम् मंत्र सृष्टिरचना से पूर्व परमेश्वर की उपस्थित" का उल्लेख है।)

### ऋग्वेद 10.90 : पुरुष सूक्त

पुरुष सूक्त ऋग्वेद का सर्वाधिक प्रसिद्ध सूत्र है। इसके ऋषि नारायण हैं। इस सूक्त से स्पष्ट है कि आर्यों के आदिदेश जम्बूद्वीप भारतवर्ष में यज्ञकर्म को जीवन में केन्द्रीय स्थान प्राप्त रहा। आर्यों के आदिदेश में द्वषद्वती एवं सरस्वती के किनारों पर 39 लाख वर्ष पूर्व वेद का रचना काल रहा। यह स्वयं में उपहास का विषय है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आये योजनाबद्ध रूप से सुप्रचारित किया गया ? आर्य शब्द के अनेक अर्थों में से एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। उस समय समूचे विश्व की उत्पत्ति को भी एक तरह का यज्ञ कर्म मानने की धारणा प्रचलित रही। परमेष्ठी इष्टदेवता के चरणों में अपनी सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम समर्पित करने का मार्ग याग का प्रधानरूप रहा। याग के भौतिक अर्थ के स्थान पर आधिभौतिक, अध्यात्मिक अर्थ लें। इसका निरन्तर विस्तार हुआ। अन्य जीवों के प्रति सद्भावना के साथ ईप्सित वस्तु अर्पित करने में इसका परिपाक होता रहा। इस भावना का चमोत्कर्ष, सर्वकल्याण, लोकपरमार्थ, सार्वजिननता, लोकसंग्रह, सार्वलौकिक, सार्वदेशिक चिन्तन रहा। सम्राट सम्पूर्ण सत्ता के लिए रहते हुए अपनी सम्पूर्ण शक्ति, संसाधन सम्पत्ति को बुद्धि के साथ प्रजा के लिए उपयोग करे। साथ ही अपने लिए संयम से काम लें। इस विचार की अभिव्यक्ति किव ने अपनी सर्वोच्च रचना—धर्मिता से की है।

पुरुष सूक्त का विषय "सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पुरुष" द्वारा स्वयं निर्मित सृष्टि के लिए बहुत आनन्द एवं स्नेह के साथ सर्वस्व का न्योछावर करना है। इस सर्वस्वसमर्पण को, इस आत्मयज्ञ को आत्मक्लेश अथवा आत्मनाश समझना भयानक भूल है। "सर्वात्मक, सर्वव्यापी पुरुषोत्तम ने अपनी आत्मा से विराज् नाम के नारी तत्त्व की रचना की। इसमें नारी तत्त्व से पुरुष तत्त्व का निर्माण किया। इस पुरुष तत्त्व को यिज्ञय हव्यों की तरह पूर्णरूप से समर्पित करके उसने विविध रूप धारण करनेवाली सृष्टि को जन्म दिया।" किव ने सृष्टि निर्माण के लिए यज्ञकर्म किया। अतः यज्ञ का कर्तव्य साक्षात् पुरुषोत्तम के स्थान पर उसके द्वारा प्रथम निर्मित देवों पर आरोपित किया गया है। प्रारम्भिक ऋचाओं में वर्णित पुरुष पाँचवी ऋचा के विराज से उत्पन्न पुरुष तत्त्व से भिन्न है। प्रथम पुरुष यदि स्वयंभू एवं सर्वव्यापी है तो दूसरा प्रारम्भ में "विराज्" से उत्पन्न एवं केवल पृथिवी से बहुत बृहद् है। स्वर्ग स्थित देवता पुरुषोत्तम के अंश रहे। उन्होंने दूसरे पुरुष का यिज्ञय द्रव्य के रूप में उपयोग किया। यज्ञ में हव्य के रूप में समर्पित होने के बाद दूसरा पुरुष सृष्टि में परिवर्तित होने लगा। यह परिवर्तन पुरुषोत्तम की इच्छानुसार ही हो रहा था।

पुरुष सूक्त में सभी वर्णों को शरीर का एक अंग घोषित किया है। यहाँ वर्ण का अर्थ कार्य का वरण करना है। परमात्मा के ब्रह्माण्ड रूप विराट् शरीर के चार भाग हैं। प्रत्येक शरीर में प्रकृति द्वारा चार भाग–शिर, वक्षस्थल, उदर एवं पाद हैं। प्रथम भाग शिर या सिर में ज्ञानशिक्त है। ज्ञान की इन्द्रियाँ—आँख, नाक, कान आदि शिर में हैं। शिर में ज्ञान–तन्तु के अभिज्ज्वन

से ही ज्ञान पैदा होता है। द्वितीय भाग वक्षःस्थल में बल की शक्ति है। उदर भाग में संग्रह एवं पालन की शक्ति है। अन्न—पानादि बाहर से उदर में पहुँचाये जाते हैं। वही विभक्त होकर समस्त अंगों का पोषण करते हैं। चौथे पाद में सेवा शक्ति है। अतः व्यष्टि शरीर की तरह परमात्मा का शरीर सम्पूर्ण प्रपंच है। इसमें भी समष्टि रूप से चारों शक्तियाँ भिन्न—भिन्न अवयवों में होते हुए परस्पर सहयोग—समन्वय से काम करती हैं। यहाँ प्रधान रूप से ज्ञान शक्ति है। वे प्रपंच—रूप परमात्मा के शिरः स्थानीय ब्राह्मण (ब्रह्म का ज्ञाता) है। वक्षःस्थल बल शक्ति होने से क्षात्र धर्म का कार्य करता है। संग्रह शक्तिवाले उक्त वैश्य एवं सेवाशक्तिवाले पाद सूत हैं। यजुर्वेद में स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी कौन है (7.46)। वैदिक ग्रन्थों में किसी भी वर्ण का व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण एवं ऋषि के सर्वोच्च पद पर पहुँचने का उल्लेख है (सत्यकाम जाबाल प्रसंग)। वैदिक संस्कृति में सभी कार्य का वरण करने को स्वतन्त्र रहे।

क्षरपुरुष विराट् की सृष्टि की पुरुष सूक्त में अद्भुत व्याख्या मिलती है। विराट् से अश्व, दोनों तरफ दाँतवाले मनुष्यादि, गो, अज एवं अवि उत्पन्त हुए। वेद में प्राणों के विस्तार के प्रसंग में पाँच नाम (मनु प्राण पाँच प्रकार के होते हैं।) लिये हैं। ऋग्वेद (1.64.7; 1.138.2; 8.6.49) यजुर्वेद (19.10) की ऋचाओं में महिष, मृग, हस्ती, उष्ट्र, व्याघ्र, वृक, सिंह आदि के नाम आये हैं। पुरुष सूक्त की ऋचाओं (मन्त्रों) में यज्ञ का वर्णन चौंकाता है। वसन्त ही वहाँ घृत आज्य रहा, ग्रीष्म ईन्धन रहा और शरद हिव रहा। इस प्रकार ऋतुओं में यह क्रम चला। यज्ञ से ऋग्यजुः साम—प्रकाश फैलाने, मूर्ति बनाने की उत्पत्ति हुई। यज्ञ की प्रक्रिया से शुक्र की उत्पत्ति हुई। पुरुष सूक्त में सहस्र शिर आदि के माध्यम से निराकार, निर्गुण को प्रस्तुत किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद्, शतपथ ब्राह्मण में ''पुरुष को ही प्रजापति'' घोषित किया गया है। सूक्त के अनुसार उसके मन से चन्द्रमा, चक्षु से सूर्य, मुख से इन्द्र एवं अग्नि और प्राण से वायु उत्पन्त हुई। पुरुष सृष्टि के प्रतीक होने से तीनों खण्ड उसके तीन पग हैं (प्रकारान्तर में वामन अवतार कथा)।

### पुरुषसूक्त

।। ऋग्वेदः 10.90.1–16 । अनुष्टुप, 16 नारायणः।। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। स भूमिं विश्वतो वृत्वा ऽत्यतिष्ठद्दशांगुलम्।।।।।

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं भव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिहति।।2।। एतावानस्य महिमा ऽतो ज्यायाँश्च पुरूषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।।३।। त्रिपाद्ध्वं उदैत पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः। ततः विष्वड्. व्यक्रामत् साशनानशने अभि।।४।। तस्मद्विळजायत विराजो अधि पूरूषः। स जातो आत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथो पुरः।।५।। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः।।६।। तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये।।७।। तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम्। पशून ताँश्चक्रे वायव्यानारण्यान ग्राम्याश्च ये।।।।।।। तस्माद्यज्ञात् सर्वहृत ऋच सामानि जज्ञिरे। छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्युजुस्तस्मदजायत।।9।। तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जजिरे तस्मात तस्माज्जाता अजावयः।।10।। यत पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्। मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते।।11।। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह् राजान्यःकृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रो अजावत।।12।। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वारयुरजात।।13।। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्योः समवर्तत। पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाँ अकल्पयन्।।१४।। सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नू पुरुषं पशुम्।।15।। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। से ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा।।16।।

(श्री पुरुष सूक्त में सहस्रसिर, सहस्रनेत्र, सहस्रपाद के माध्यम से अव्यक्त, निराकार, निर्गुण, निष्कल, निष्काम आदि परब्रह्म परमेश्वर को सम्बोधित किया है। वैदिक द्रष्टा ऋषि ने बहुत सहज रूप से निराकार अव्यक्त को अनन्त सिरवाला कहा है। आर्षग्रन्थों के अध्येता इसका सम्बन्ध परमव्योम की महासृष्टि से जोड़कर देखते हैं। यह स्पष्ट है कि वेदकाल उनतालीस लाख वर्ष पहले परमव्योम महाकाश में अनेक ब्रह्माण्ड और परमेष्ठी का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया। पुरुषसूक्त विराट् पुरुष की व्याख्या की कुंजी है। परमपुरुष परमेश्वर के हजारों मस्तक, हजारों आँखें, हजारों पाँव आदि हैं। यह विराट् स्वरूप कल्पनातीत है। वह भूमि के चारों ओर घेरकर रहा है। वह दश अंगुल रूप इस अल्प सृष्टि को व्यापकर बाहर भी है। जो भूतकाल में हुआ और जो वर्तमानकाल में है, तथा जो भविष्यकाल में होने वाला है, वह सभी यह विराट् पुरुष ही है। वह विराट् पुरुष अमरत्व मोक्षका स्वामी है। वह अन्न से बढ़ता है। इस पुरुष की इतनी विशाल महिमा है। यह अन्न अध्यात्मिक है।

इससे एक बड़ा और एक श्रेष्ठ पुरुष है। इस विश्वके सभी भूतमात्र में जो है वह सभी इसके चरणवत् है। इसके तीनचरण दिव्यलोक में अमृतरूप हैं। त्रिपाद पुरुष ऊपर द्युलोक में रहा है। इस पुरुष का एक भाग विश्व के रूप में पुन:—पुनः उत्पन्न पैदा होता रहता है। पश्चात्, उसने अन्न खानेवाले और अन्न नहीं खानेवाले विश्वको चारों तरफ से व्याप लिया।

"उस परमेश्वरसे विराट् पुरुष उत्पन्न हुआ। विराट् के ऊपर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ। वह उत्पन्न होकर विभक्त होने लगा।" प्रथम भूमि आदि गोल हुए अनन्तर उसपर के शरीर हुए। जब देवों ने विराट्पुरुषरूपी हिव ने यज्ञ करना शुरू किया तब वसंत ऋतु इस यज्ञ में घी का कार्य करता था; ग्रीष्म ऋतु ईंधन एवं शरद ऋतु हिव हुआ था। जब उत्पन्न हुए यजनीय विराट् पुरुष को यज्ञ में प्रोक्षण करके जो देव साध्य और ऋषि थे, उन्होंने इस विराट् पुरुष से यज्ञ चलाया था। उस सर्वहुत यज्ञ से दही के साथ मिला घी प्राप्त हुआ। वायु में उड़नेवाले पक्षी एवं वायु देवताके जंगल में रहनेवाले उन पशुओं को ग्राम्य पशु बनाये।

उस सर्वहुत यज्ञसे ऋग्वेदके मंत्र तथा सामगान बने। छन्द अर्थात अथर्ववेद के मंत्र एवं यजुर्वेद के मंत्र भी उसीसे उत्पन्न हुए। सर्वहुत यज्ञ से घोड़े पैदा हुए। वे दोनों ओर दांतवाले रहे। "यहाँ अश्व का अध्यात्मिक, अधिदैविक, ब्रह्मस्वरूप अर्थ है।" उसीसे गोमाता, बकरियाँ, भेड़ आदि उत्पन्न हुए। यहाँ जिस पुरुष का वर्णन है, उसकी कितने प्रकार की परिकल्पना है ? उसका मुख क्या है ? उसकी आँखें कौनसी हैं ? उसके पैर क्या हैं ? यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ।

इस विराट् पुरुष का मुख ब्रह्म जाननेवाले ज्ञानी का है। इसकी बाहु शूर पुरुष की है। उसकी जंघा वाणिज्य करनेवालों की है। अंत में इसके पांव सेवा करनेवाले सूत हैं। परमात्मा के मन से चन्द्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। परमेश्वर के चक्षु से सूर्य हुआ। उनके मुँह से इन्द्र, अग्नि हुए और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। नाभि से अन्तरिक्ष हुआ है। द्युलोक सिर से हुआ है। पैरों से पृथिवी भूमि हुई, कर्णों से दिशाएँ हुई। यह विराट् पुरुष की परिकल्पना है। 'इस यज्ञ की सात परिधियाँ थी और तीन गुना यानी इक्कीस सिमधायें थी।'' देव इस यज्ञ को फैला रहे थे। इसमें पुरुषरूपी पुरुषको बांधते थे। यह वाक्य रहस्य गहराता है। देवों ने यज्ञपुरुष के साधन से यज्ञ प्रारम्भ किया। वे प्रारम्भ के धर्मश्रेष्ठ थे। ये धर्माचरण करनेवाले—यज्ञधर्म का आचरण करनेवाले पूर्व समय के साधनसम्पन्न यज्ञ करनेवालों के साथ रहते थे। वे ही धर्मात्मा महात्मा निश्चय से उसी सुखपूर्ण स्थान में जाकर रहने लगे।)।

### ऋग्वेद के देवों का विशेषण "असुर"

ऋग्वेद के देवताओं का "असुर" सम्बोधन अभूतपूर्व अप्रत्याशित है। यद्यपि पुराकथाओं में इसका अर्थ विपरीत है। वैदिक शब्दों के व्याख्याकार आचार्य यास्क ने निरूक्त में असुर शब्द की चिकत करनेवाली व्याख्या की। निरूक्त में असुर शब्द का अर्थ महान असु, महाप्राणवान, अमरणशील, महाप्रज्ञावान, महासामर्थ्यवान आदि की है। वैदिक मन्त्र द्रष्टा कवियों की दृष्टि में असुर का अर्थ "गुद्धा शक्तिवान, माया शक्ति सम्पन्न" आदि निश्चित रूप से रहा। ऋग्वेद में लगभग सभी महा देवताओं को असुर कहा गया है।

वैदिक देवाताओं में गभीखेया असुरः, सुनीथः, (सविता) हिरण्यस्तो असुरः, बृहच्छवा असुर बर्हणा कृतः (इन्द्र), द्योरसुरा (द्यौस्), त्वमग्ने रुद्रो असुरो मिह दिव, (अग्नि), पिता यज्ञानामसुरा विपश्चिताम् (अग्नि), घृतप्रसत्ता असुरः सुसेवा (अग्नि), गावा चेतिष्ठो असुरो मघोनः (अग्नि), अतूर्त्तपन्था असुरो मयोभुः (रुद्रः), पूषा असुरो दधातु नः (पूषन्), असुरः पिता नः (पर्जन्य), असुरो न होता (इन्द्र), जानानां यो असुरो विधर्त्ता (मरुद्गण), असुरो विश्वदेदा (वरूण), श्रीन्त्समूध्नी असुरश्चक्र आरमे (पवमान सोम), सोमो असुरो वेद भूमनः (पवमान सोम), असुरो वेपते मती (अग्नि), असुर प्रचेता (वरूण) महो असुर (इन्द्र), इकावां एषो असुर प्रजावन (अग्नि), त्वा नूनमसुर (इन्द्र) का उल्लेख है।

ऋग्वेद की ऋचा में लिखा हैः "आसावन्यो असुर सूयतद्यौ (10.34. 4)।" "अग्निर्भरत उच्चावच। असुर इव निर्णिजम् (8.19.23)।" "महद् देवानामसुरत्वमेकम् (3.55.1)।" ऋग्वेदिक ऋचाओं में असुर व्यापक देवत्व के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। ऋग्वेद में असुर के वीर, रुद्र के असुर, असुर के गो, असुर का साम्राज्य, असुर की योनि, असुर वंदना, असुर का प्रयाण, असुर के जठर, असुर की माया, असुर के भक्षण आदि वर्णन व्यवहार में आये हैं। वैसे असु: का अर्थ प्राण है।।ऊँ।।

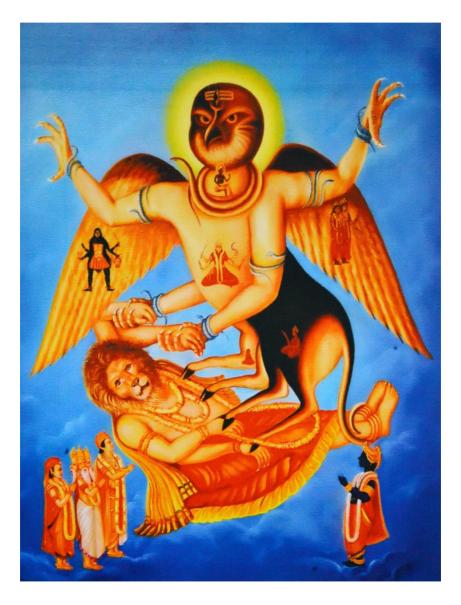

# सन्दर्भ पोथी

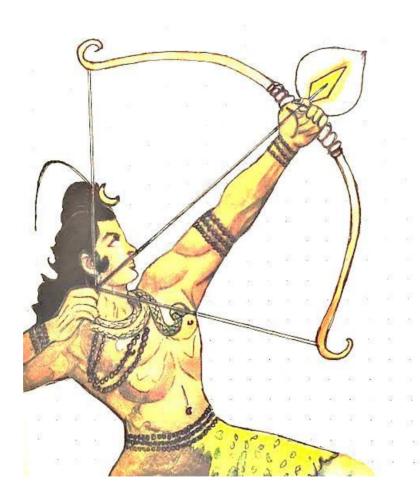

### सन्दर्भ पोथी

1. ऋग्वेदसंहिता : श्री टी.वी. कपाली शास्त्री, श्री अरविन्द आश्रम,

पाण्डिचेरी, सन 1950

2. ऋग्वेद संहिता : चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, सन 2011

मूल मात्र

3. शतपथ ब्राह्मण : श्री हरिहर स्वामी, वेंकेश्वर स्टीम प्रेस, मुम्बई,

सन 1940

4. वैदिक वांगमय : पं. भगवद्दत्त, प्रणव प्रकाशन, दिल्ली, सन 1974

का इतिहास

5. मन्यु सूक्त : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल,

पारडी, सन 1963

6. वेद : श्री चन्द्रशेखर सरस्वती, भारतीय विद्या भवन,

मुम्बई, सन 2003

7. वैष्णव शैव एवं : श्री आर. जी. भण्डारकर, इण्डोलोजिक बुक हाउस,

अन्य धर्म दिल्ली, सन 1978

8. वेदार्थ संग्रह : श्री रामानुजाचार्य, संस्कृत शोध संस्थान, मलकोट,

सन 1991

9. वेदार्थ कल्पलता : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, सन 1962

10. वैदिक रिकॉर्डस : श्री एल.आर.रेत्, भारतीय विद्या भवन, मुम्बई,

ऑफ अर्ली आर्यन्स सन 2004

11. हिम्स टू दा : श्री अरविन्द; अरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी

मिस्टिक फायर

12. स्फोटवाद : बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्

13. रावण : दा ग्रेट : श्री एम.एस.पूर्ण लिंगम् पिल्लई, सन 1928

किंग ऑफ लंका

14. तत्त्वसार : महामहोपाध्याय राखलदास, बनारस हिन्दू

विश्वविद्यालय, बनारस, सन 1930

15. परमशंभुमहिम्नस्तव : महर्षि दुर्व्वासा, राजाराम एण्ड कम्पनी मद्रास,

सन 1946

16. ऋक्सूक्त शती : प्रो.एच.डी.वेलणकर, भारतीय विद्या भवन, मुम्बई,

सन 1972

17. वैदिक सूक्त संग्रह : श्री वेणीराम शर्मा गौड, मास्टर खिलाडीराम एण्ड

सन्स, वाराणसी, सन 1950

18. आर्य संस्कृति के : श्री बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, वाराणसी,

मूलाधार सन 1947

19. यज्ञ मीमांसा : श्री वेणीराम शर्मा गौड, मास्टर खिलाडीराम एण्ड

सन्स, वाराणसी, सन 1950

20. आर्या द्विशती : महर्षि दुर्वासा, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, दरभंगा,

सन 1979

21. ऋग्वेद : रावण : एशियाटिक सोसायटी बंगाल, कोलकाता, सन 1862

भाष्य समीक्षा (भाग – 31)

22. सर्वमेघ यज्ञ : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल,

(यजुर्वेद) औंध, सन 1919

23. विष्णुदेवता : श्री भगवद्दत्त वेदालंकार, गुरुकुल कांगड़ी

विश्वविद्यालय, हरिद्वार, सन 1964

24. ब्रह्मनित्यकर्म : शास्त्री दुर्गाशंकर उमाशंकर ठाकर, संस्कृत

समुच्चय पुस्तकालय, मुम्बई, सन 1990

25. शिवमहिमा : किताब महल, दिल्ली, सन 1979

26. वैदिक साहित्य : श्री बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, काशी,

सन 1955

27. वैदिक : अनुवाद श्री राजकुमार राय, वाराणसी, सन

मायथोलाजी 1984

28. स्मृति सन्दर्भ : नाग प्रकाशन, दिल्ली, सन 1988

समग्र

29. एकादशोपनिषद : मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, सन 1966

30. मुण्डक उपनिषद : श्री श्रीपाद दामोदार सातवलेकर, स्वाध्याय

मण्डल, पारडी, सन 1995

31. माण्डूक्य : श्री श्रीपाद दामोदार सातवलेकर, स्वाध्याय

उपनिषद मण्डल, पारडी, सन 1993

32. कठोपनिषद् : श्री श्रीपाद दामोदार सातवलेकर, स्वाध्याय

मण्डल, पारडी, सन 1992

33. केन उपनिषद : श्री श्रीपाद दामोदार सातवलेकर, स्वाध्याय

मण्डल, पारडी, सन 1991

34. ऋग्वेद : श्री सायणाचार्य, आनन्द आश्रम, पुणे, सन 1933

संहिता समग्र

35. व्योमवाद : श्री मधुसूदन ओझा, ज.ना. व्यास विश्वविद्यालय,

जोधपुर, सन 1993

36. अप्रकाशित उपनिषद् : श्री कुंजन राज, अडयार, सन 1933

37. एक सौ आठ : सम्पादन श्री कुंजन राज, अडयार,

उपनिषद् समग्र सन 1935

38. वेद विद्या : पं. भगवद्दत्त, प्रणव प्रकाशन, दिल्ली, सन

निर्देशन 1995

39. योगवासिष्ठ : व्याख्याकार स्वामी आनन्दबोध सरस्वती, निर्णय

सागर प्रेस, मुम्बई

40. वेदान्त फिलोसफी : डॉ. एस. के वेलवानकर, बोरी, पुणे, सन 1929

41. आर्य संस्कृति : श्री बलदेव उपाध्याय,

के आधार हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, सन 1947

42. ऋग्वेद : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय

चार भाग मण्डल, पारडी, गुजरात, सन 1993 संस्करण

43. अथर्ववेद का : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,

सुबोध भाष्य स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1990 से 2008

44. यजुर्वेदीय : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय

काण्वसंहिता मण्डल, पारडी, सन 1999

45. मरुद्देवता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय

मण्डल, पारडी, सन 1958

46. श्रीरुद्र देवता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय

मण्डल, पारडी, सन 1958

47. वायु देवता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय

मण्डल, पारडी, सन 1958

48. उषा देवता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय

मण्डल, पारडी, सन 1958

49. दैवत्त संहिता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय

मण्डल, पारडी, सन 1958

50. दैवत्त संहिता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय

वनस्पति प्रकरण मण्डल, पारडी, सन 1958

51. रुद्र देवता : श्री आचार्य भगवद्दत्त

52. सविता देवता : आचार्य भगवद्दत्त, सरस्वती सदन, नई दिल्ली

110029, सन 1980

53. बृहस्पति : आचार्य भगवद्दत्त, सरस्वती सदन, नई दिल्ली

देवता 110029, सन 1980

54. ऋग्वेद : आचार्य टी.वी. कपाली शास्त्री,

का भाष्य पुदुच्चेरी, सन 1946

55. ऋग्वेद : श्री गंगासहाय, संस्कृत

साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, सन 2006

56. अथर्ववेद : श्री गंगासहाय, संस्कृत

साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, सन 2006

57. ऋक् : प्रो. एच.डी. वेलनकर, वैदिक

वैजयन्ती संशोधन मण्डल, पुणे, सन 1965

58. चारों वेद : श्री दयानन्द सरस्वती,

दयानन्द संस्थान, दिल्ली

59. शुक्ल : डॉ. रामकृष्ण शास्त्री, चौखम्बा विद्या भवन,

यजुर्वेदसंहिता सन 1992

60. ऋग्वेद : वैदिक संशोधन मण्डल, पुणे, सन 1941

सायण भाष्य

61. अश्विनौ : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय देवता

मण्डल, पारडी, सन 1958

62. अथर्ववेदीय : आचार्य भगवद्दत्त, मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली,

मण्डूकी शिक्षा सन 1985

63. ऋक् तन्त्रम् ः डॉ. सूर्यकान्त, मेहरदास लक्ष्मणदास, दिल्ली,

सन 1970

64. चतुर्वेदीय रुद्रसूक्त : स्वामी शंकरानन्द गिरि, श्रेवस्सत्र, राजपीपला,

गुजरात, सन 1935

65. रुद्रदेवता : स्वामी श्यामसुन्दर शास्त्री, श्री भगवदत्त वेदालकार,

गरीबदास सन्त साहित्य शोध संस्थान, हरिद्वार,

सन 1985

66. रुद्र (यजुर्वेदीय) : स्वामी महेश्वरानन्द, दक्षिणामूर्त्ति मठ, काशी,

1193 शंकराब्द

67. ऋग्वेदिक आर्य : श्री राहुल सांकृत्यायन, किताब महल, इलाहाबाद,

सन 2011

68. ऋग्वेदीय : डॉ. सुधीर कुमार गुप्त, भारती विद्या मन्दिर, जयपुर, रावणभाष्यम् सन 1967

69. स्फोटसिद्धि : आचार्य मण्डल मिश्र, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास, सन 1931

 70. स्फोटवाद : आचार्य नागेश भट्ट, अडयार, मद्रास, सन 1946
 71. शुक्ल यजुर्वेद : आचार्य ज्वालाप्रसाद मिश्र, खेमराज श्री कृष्णदास, भाष्य मुम्बई, सन 1969

72. शैव उपनिषत् : श्री टी. आर. श्रीनिवास अयंगर, एडयार लाइब्रेरी, अंग्रेजी मद्रास, सन 1953

73. अग्नि विद्या : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, औंध, सतारा, सन 1923

74. वैदिक : डॉ. सूर्यकान्त, मेहरदास लक्ष्मणदास, दिल्ली, देवशास्त्र सन 2006

75. वैदिक मरुत : डॉ. उर्मिला रूस्तगी, नाग प्रकाशन, दिल्ली, सन 2000

76. शतपथ : श्री रा.ना. दीक्षित, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, ब्राह्मण वाराणसी, सन 1996

77. ताण्ड्य : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, सन 1986 से महाब्राह्मण 2003

78. ऐतरेय : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, सन 1986 से ब्राह्मण 2006

79. वाजसनेयि : वेबर संस्करण, लंदन, सन 1849 संहिता

80. छान्दोग्य : श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927 उपनिषद

81. बृहदारण्यक : श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927 उपनिषद

82. अथर्वशिरस् ः श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927 उपनिषद

83. श्वेताश्वतर : श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927 उपनिषद

84. निरूक्त— : श्री लक्ष्मणस्वरूप संस्करण, लंदन, सन 1927 यास्क

85. वैदिक : डॉ. मालती शर्मा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत संहिताओं विश्वविद्यालय, वाराणसी, सन 1990

में नारी

86. निरूक्त : आचार्य भवगद्दत्त, अमृतसर, सन (सम्वत 2021)

87. ऋग्वेद : श्रीमाधवकृत, सम्पादन श्री कुन्जन राज,

व्याख्या अडयार, सन 1939

88. ऋग्वेद और : डॉ. रामविलास शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय,

पश्चिमी एशिया सन 1994

89. आर्यों का : डॉ. सम्पूर्णानन्द, सन 1944

आदिदेश

90. वेद परिचय : डॉ. कृष्ण लाल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली,

सन 1993

91. अप्रकाशित : श्री कुन्नन राज, अडयार, दो खण्ड सन 1938

उपनिषद्

92. वेदविद्या : डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, वाराणसी

93. सृष्टि : आचार्य गुरूदत्त, हिन्दी साहित्य सदन, दिल्ली,

विज्ञान सन 2012

94. वेदमन्त्रों : आचार्य गुरूदत्त, हिन्दी साहित्य सदन, दिल्ली,

के देवता सन 2015

95. महर्षि : श्री मधुसूदन ओझा, राजस्थान प्राच्यविद्या

कुल वैभव प्रतिष्ठान, जोधपुर, सन 1961

96. वैदिक विज्ञान : श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी,

एवं भारतीय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, सन 2001

संस्कृति

97. वैदिक : श्री बी.जी. रेले, सन 1926

गॉड्स एण्ड

बायोलोजिकल फिगर

98. वैदिक देवों : डॉ. कपिलदेव द्विवेदी,

का अध्यात्मिक विश्वभारती अनुसंधान परिषद, भदौही,

एवं वैज्ञानिक सन 2007

स्वरूप

99. भारतीय : डॉ. जनार्दन मिश्र, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, प्रतीक

विद्या पटना, सन 1959

100.हिन्दू धार्मिक : श्री त्रिवेणी नारायण सिंह,

कथाओं के बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, सन 1970

भौतिक अर्थ

101.कौशिक : श्री उदयनारायण सिंह, शास्त्र

गृह्यसूत्रम् प्रकाश, भवन, मुजफ्फरनगर, बिहार, सन 1912

102.श्रीमद्वाल्मीकीय : स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1946

रामायण

103.टी.वी. : दीप्ति प्रकाशन, अरविन्द आश्रम,

कपाली शास्त्री पुदुच्चेरी, सन 1946-1980

समग्र (दस खण्ड)

104.तृच भास्कर : श्री भास्कर राय प्रणीत, ओरियन्टल

इन्स्टीट्यूट, बडौदा, सन 1982

105.शैव मत : डॉ. युदवंश, बिहार राष्ट्रभाषा

परिषद, पटना, सन 1955

106.हिन्दू देव : डॉ. सम्पूर्णानन्द, मित्र प्रकाशन,

परिवार का इलाहाबाद, सन 1964

विकास

107.वैदिककोश : डॉ. सूर्यकान्त, बनारस हिन्दू

विश्वविद्यालय, बनारस, सन 1963

108.वैदिक देवता : श्री गयाचरण त्रिपाठी, भारतीय विद्या प्रकाशन,

उद्भव एवं विकास दिल्ली, सन 1981 109.रहस्यमय : श्री गोपीनाथ कविराज.

सिद्धभूमि विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, सन 1994

तथा सूर्यविज्ञान

110.ज्ञानगंज : श्रीगोपीनाथ कविराज, अनुराग

प्रकाशन, काशी, सन 2011

111.आत्मोपनिषद् ः डॉ. एम.एल. गुप्ता, भरतपुर, सन 2002

112.वेदविज्ञान : डॉ. एम.एल. गुप्ता, भरतपुर, सन 1988

मंजूषा

113.दा लाईट : श्री टी.वी. कपाली शास्त्री, श्री अरविन्द

ऑफ वेद कपाली शास्त्री वेद शोध संस्थान, बेंगलुरू, सन

2009

114.वेद और : आचार्य गुरूदत्त, हिन्दी साहित्य सदन, दिल्ली,

वैदिक काल सन 2006

115.वेद व : स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती, विश्वविद्यालय

विज्ञान प्रकाशन, वाराणसी, सन 2012

116.पतंजिल योग : पयूजन बुक्स, दिल्ली, सन 2010-2012

सूत्र (चार भाग)

117.योग वासिष्ठ : श्री ठाकुर प्रसाद द्विवेदी,

(दो भाग) चौखम्बा प्रकाशन, दिल्ली, सन 2010

118.चरक संहिता : श्री जयदेव विद्यालंकार, मोतीलाल बनारसीदास,

दिल्ली, सन 1975

119.श्रीतसंहिता : वैदिक संशोधन मण्डल, पुणे, सन 1958 से 2005

120.ब्रह्माण्ड पुराण : एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता, सन 1997

121.वायुपुराण : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहबाद, सन 2005

122.ब्रह्मवैवर्त्तपुराण ः हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहबाद,

सन 2001-2002

123.गरूड पुराण : श्री मन्मथ दत्तशास्त्री, (धन्वन्तरी संहिता सहित)

कोलकाता, सन 1908

124.भुशुण्डि : श्री भगवतीशरण सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन,

रामायण वाराणसी, सन 1975 से 1980

(तीन खण्ड)

125.भारतीय : डॉ. संकटा प्रसाद, उत्तर प्रदेश

औषधियाँ हिन्दी संस्थान, लखनऊ, सन 1983

126.आरोग्य अंक ः गीता प्रेस, गोरखपुर, सन 2011

127.शब्द कल्पद्रम : राजा राधाकान्त देव, चौखम्बा अमरभारती

प्रकाशन, वाराणसी, सन 1967

128.अद्भुत सागर : राजा वल्लालसेन देव, प्रभाकर प्रकाशन,

वाराणसी, सन 1905

129.अथर्व : आचार्य केशवदेव शास्त्री, लाल बहादुर

संहिता विधान शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली, सन 1988

130.अथर्ववेदीय ः श्री देवदत्त शास्त्री, शुभम् तन्त्रविज्ञान

प्रकाशन, इलाहबाद, सन 2013

131.वनौषधि : श्री चन्द्रराज भण्डारी विशारद, आयुर्वेद

चन्द्रोदय ग्रन्थमाला, इन्दौर, सन् 1938

(दस खण्ड)

132.मानसिक : स्वामी शिवानन्द, गढ़वाल, सन 1991

शक्ति

133.योगीराज : श्री गोपीनाथ कविराज, विश्वविद्यालय,

विशुद्धानन्द प्रकाशन,वाराणसी, सन 2000

प्रसंग

134.योगीराज : श्री अशोक चट्टोपाध्याय, योगीराज श्यामाचरण

लाहिडी प्रकाशन, कोलकाता, सन 2016

135.लघु योग : मोतीलाल बनारसीदास,

वासिष्ठ दिल्ली, सन 1985

136.त्रिपुरा रहस्य : व्याख्याकार आचार्य रविशंकर द्विवेदी शास्त्री,

(चर्याखण्ड) झोंतेश्वर, नरसिंहपुर, सन 2018

137.अंग्रेजी : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहबाद, सन 1998

हिन्दी कोश

138.निरूक्त : श्री मुकन्द झा बख्शी, निर्णय सागर प्रेस,

मुम्बई, सन 1970

139.ऐतरेय ब्राह्मण : श्रीतिरूवांकुर विश्वविद्यालय, केरल, सन 1942

140.ऋग्वेद : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय

देवतानुक्रमणिका मण्डल, पारडी, सन 1940

141.मंत्रों से : श्री आर.एल. कश्यप, साक्षी, बेंगुलुरु, सन 2004

आनन्द प्राप्ति

142.मनुष्य निरोग : स्वामी योगानन्द सरस्वती, रामजीलाल शर्मा

(भाग 1 से 6) प्रकाशन, अलवर, सन 2001

143.जप सूत्रम् : स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती, भारतीय विद्या

(छह खण्ड) प्रकाशन, दिल्ली, सन 1992 से 2013

144.शिवगीता : पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र, खेमराज

श्रीकृष्णदास, मुम्बई, सन 2001

145.फ्री मैशेनरी : श्री ज.ए. काकबर्न, अडयार,

एण्ड दा सन 1921

एन्शियेन्ट गॉडस

146.हिडन लाइफ : फादर चार्ल्स सी. लीडबीटर,

आफ फ्री अडयार, सन 1926

मैशेनरी

147.एस्टोरिक : महापण्डित टी. सुब्बा राव, राईटिंग्स

अडयार, सन 1980

148.सीक्रेट : सुश्री एच.पी. ब्लोवत्स्की, अडयार, सन 1910

डॉक्ट्राइन

149.हनुमद्चरित : श्री ए. चिदम्बर शास्त्री, तिरूपति, सन 1998

150.वेदविद्या : आचार्य भगवद्दत्त, प्रणव प्रकाशन, सन 1995

निदर्शन

151.उपनिषद् : श्री सी. कुन्जन राज, अदयार, सन 1935

समग्र

152.जीओलोजी : डॉ. वाई.एस., सहस्रबुद्धे, बोरी, पूणे, सन 2006

इन दा

एन्शियेन्ट वैदिक

लिटरेचर

153.साइंस ऑफ : श्री फ्लट स्वाल, बोरी, पुणे, सन 1992

रिचवल्स

154.भौतिकी : अनुवाद धर्मराज वाघेला,

का शतपथ न्यूऐज प्रकाशन, दिल्ली, सन 2014

फिजिक्स ऑफ ताओ

155.योग विज्ञान : श्री पीताम्बरा पीठ, दतिया, सन 2011

156.देव्युपनिषद् ः आचार्य मृत्युंजय त्रिपाठी, नवशक्ति

प्रकाशन, वाराणसी, सन 2012

157.वैदिक : डॉ. गोविन्द चन्द पाण्डे, लोकभारती प्रकाशन,

संस्कृति इलाहाबाद, सन् 2001 158.ए हिस्ट्री : श्री बरूआ, बेनीमाधव

ऑफ प्रिबुद्धिस्ट

इण्डियन

159.फिलोसफी : श्री जी.वी. टागरे, सन 1950

स्कन्द पुराण

160.ऋग्वेद : सम्पादन श्री विश्वबन्ध्र, विश्वेश्रानन्द वैदिक

रिसर्च सेन्टर, होश्यिरपुर सन् 1963

161.असुर वरुण : श्री आर.एन; दाण्डेकर, शोध पत्र, सन 1939

162.बौद्ध धर्म : आचार्य नरेन्द्र देव, मोतीलाल बनारसीदास,

नई दिल्ली

163.कर्मठ गुरू : श्री मुकन्दवल्लभ, मोतीलाल बनारसीदास,

नई दिल्ली, सन् 1971

164.चतुर्वर्गचिन्तामणि : चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, सन 1985

165.यज्ञ मीमांसा : श्री वेणीराम शर्मा गौड, चौखम्भा विद्याभवन,

वाराणसी, सम्वत 2006

166.यज्ञ : पंडित वीरसेन वेदविज्ञानाचार्य,

महाविज्ञान इन्दौर, सन 1986

167.गुह्यसूत्रम् : लक्ष्मी वेंकटेश प्रेस, मुम्बई, सन 1959

168.मत्स्य पुराण ः चौखम्बा विद्या भारती, काशी, सन् 2006

169.शतपथ : श्री हरिहर स्वामी, लक्ष्मी वेंकटेश प्रेस, मुम्बई,

ब्राह्मण सन 1940

170.विष्णुधर्मोत्तर : ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बडौदा, सन 1994

पुराण

171.वैदिक : श्री युधिष्ठिर मीमांसक, रतनलाल कपूर

सिद्धान्त ट्रस्ट,नई दिल्ली, सोनीपत, सम्वत 2033

मीमांसा

172.नीलमत : डॉ. वेदकुमारी घई, जम्मू कश्मीर कला संस्कृति

पुराण भाषा अकादमी, जम्मू, सन 1972

173.सार्थवाह : डॉ. मोतीचन्द्र, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना,

सन 1953

174.मन्त्रपुष्पम् : रामकृष्णमठ, मुम्बई, सन 2000

175.वृहत स्तोत्र : श्री शिवदत्त मिश्र, वाराणसी, सन् 2006

रत्नाकर

176.श्रीविद्या : श्री चर्चिता सती देवी, मथुरा, सन् 1991

षोडसी तन्त्र

177.तन्त्र समुच्चय : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, सन 2005

178.कल्पलता : संस्कृत संस्कृति संस्थान, दिल्ली, सन 2001

179.आगम रहस्य ः श्री सरयू प्रसाद द्विवेदी, राजस्थान, प्राच्यविद्या

संस्थान, जोधपुर, सन 1969

180.मंत्रात्मक : शाक्त साधना पीठ, प्रयागराज, सन 2008

सप्तशती

181.आगम : डॉ कमलेश झा, इण्डिका, वाराणसी, सन 2008

संविद

182.श्री पौष्कर : मलेकोट, सन 1934

संहिता

183.श्री ज्ञानार्णव : चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी,

तन्त्रम् सन 2006

184. श्रीतन्त्रालोक : श्रीअभिनवगुप्त, सम्पूर्णानन्द संस्कृत

विश्वविद्यालय, वाराणसी, सन 2000

185. महाकाल संहिता : श्री गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत संस्थान,

समग्र प्रयाग, सन 1986-89

186. अजिता दो भाग : श्री गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत संस्थान,

प्रयाग, सन 1986

187. मन्त्र महार्णव : प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी, सन 1986–2000

दो भाग

188. रुद्रयामल तंत्र : सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी,

सन 1976

189. मन्त्र महोदधि : खेमराज श्रीकृष्णदास, मुम्बई, सन 2008

190. तन्त्र समुच्चय ः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, सन 2005

191. आगम तत्त्व : चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी, सन 2016

विलास

192. तन्त्रसार समग्र : चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी, सन 2011

193. मेरुतन्त्रम् : खेमराज श्रीकृष्णदास, मुम्बई, सन 2009

194. त्रिपुरा रहस्य : श्री गोपनाथ कविराज, सम्पूर्णानन्द संस्कृत

ज्ञानखण्ड विश्वविद्यालय, वाराणसी, सन 1996

195. मातृका भेदतन्त्रम् : डॉ ओमप्रकाश मिश्र, शिव संस्कृत संस्थान,

वाराणसी , सन 2005

196. साधना साम्राज्य : श्री टी.वी. कपाली शास्त्री, पांडीचेरी, सन 1946 197. उमा सहस्रनाम : श्री टी.वी कपाली शास्त्री, पांडीचेरी, सन 1946

198. सिद्ध सिद्धान्त : श्री लक्ष्मीनारायण दीक्षित, राज्य प्राच्य विद्या

सिंधु : तीन भाग प्रतिष्ठान, जयपुर, सन 1970

199. सांख्यान तन्त्र : श्री रमादत्त शुक्ल, चण्डी धाम, प्रयाग, सन 2010

200. वाम मार्ग : श्री देवीदत्त शुक्ल, चण्डी धाम, प्रयाग, सन 2011

201. श्री तारा कल्पतरु : कल्याण मन्दिर प्रकाशन, प्रयाग, सन 2006

202. कुलार्णवतन्त्र : श्री रमादत्त शुक्ल, कल्याण मन्दिर प्रकाशन, प्रयाग,

सन 2011

203. काली रहस्य : श्री अशोक कुमार गौड, श्री ठाकुर प्रसाद पुस्तक

भण्डार, वाराणसी, सन 2006

204. योगिनी तन्त्र : श्री कन्हैया लाल मिश्र, खेमराज श्रीकृष्णादास,

मुम्बई, सन 2008

205. त्रिपुरार्णवतन्त्र : डॉ. शीतला प्रसाद उपाध्याय, सम्पूर्णानन्द

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, सन 1992

206. तारा रहस्यम् : श्री एस.एन. खण्डेलवाल, चौखम्बा प्रकाशन,

वाराणसी, सन 2013

207. योनितन्त्रम् : श्री विजयकुमार राय, प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी,

सन 1999

208. श्रीनीलतन्त्रम् : प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी, सन 2006

209. ज्ञानार्णवतन्त्रम् ः आनन्द आश्रम, पुणे, सन 1950

210. हठयोग : श्री रमादत्त शुक्ल, कल्याण मन्दिर प्रकाशन,

वाराणसी, सन 2006

211. उड्डीशतन्त्र : श्री श्यामसुन्दर त्रिपाठी, श्री वेंकटेश्वर प्रेस,

मुम्बई, सन 1965

212. दत्तात्रेयतन्त्र : श्री श्यामसुन्दर त्रिपाठी, श्री वेंकटेश्वर प्रेस,

मुम्बई, सन 2006

213. महेश्वरतन्त्र : श्री रुद्रदेव त्रिपाठी, रंजन प्रकाशन, दिल्ली, सन

1985

214. शाक्तप्रमोद : राजा देवनन्दन सिंह, खेमराज श्रीकृष्णदास,

मुम्बई, सन 2009

215. कुब्जिकातन्त्रम् : श्री प्रदीपकुमार राय, प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी,

सन 2009

216. लक्ष्मीतन्त्रम् : दा थियोसोफिकल सोसायटी, अडयार, सन 1975

217. मृगेन्द्रतन्त्रम् : मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली, सन 1992 218. महानिर्वाणतन्त्र : खेमराज श्रीकृष्णदास, मुम्बई, सन 2004

219. विज्ञान भैरव : स्वामी लक्ष्मण जू, इण्डिका बुक्स, वाराणसी, सन

2007

220. श्री नेत्र तन्त्रम् ः श्री राधेश्याम चतुर्वेदी, चौखम्बा संस्कृत संस्थान,

वाराणसी, सन 2010

221. श्रीमालिनीविजयोत्तर : सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी,

तन्त्रम् सन 2010

222. शाबर मन्त्र : श्री रमादत्त शुक्ल, कल्याण मन्दिर प्रकाशन,

संग्रह समग्र, वाराणसी, सन 2012

223. काव्यामाला : श्री दुर्गाप्रसाद, श्रीकाशीनाथ पांडुरंग परब, श्री

समग्र लक्ष्मणशास्त्री, निर्णय सागर प्रेस, मुम्बई, सन

1930 तक

224. श्री रुद्र चमकम् : भारतीय विद्या भवन, मुम्बई, सन 1999

225. श्री स्वच्छन्द ं: श्री विद्यानिवास मिश्र, सम्पूर्णानन्द संस्कृत तन्त्रम्

तीन भाग विश्वविद्यालय, वाराणसी, सन 1992

226. अघोरी तन्त्र : श्री वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, सन 2008

227. शरभतन्त्रम् : श्री स्वामीजी, श्रीपीताम्बरा संस्कृत परिषद,

दतिया, सन 2007

228. कुण्डलिनीतन्त्रम् : स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ

योग, मुंगेर, सन 1984

229. आकाश भैरव : कविराज नानकचन्द शर्मा, दिल्ली, सन 1981

तन्त्रम्

230. हेमवजतन्त्र : श्री काशीनाथ न्यौपाने, इण्डिका बुक्स,

वाराणसी, सन 2012

231. कामरत्न : पं. ज्वाला प्रसाद मिश्र, खेमराज श्रीकृष्णदास,

मुम्बई , सन 2005

232. गुप्तसाधनतन्त्र : श्री बलदेवप्रसाद मिश्र, खेमराज श्रीकृष्णदास,

मुम्बई, सन 2011

233. बृहदस्तोत्ररत्नाकर : खेमराज श्रीकृष्णदास, मुम्बई, सन 1952

234. गौरीकांचलिकातन्त्र : खेमराज श्रीकृष्णदास, मुम्बई, सन 2005

235. पुष्कर आगम : सम्पादन श्री रामचन्द सरमा, अडयार, सन 1990

236. वामयार्णव : श्री रामअवतार शर्मा, ज्ञानमण्डल वाराणसी, सन

1966

237. गुह्यसमाजतन्त्र : श्री काशीनाथ न्यौपाने, इण्डिका बुक्स, वाराणसी

सन 2012

238.मध्यतन्त्रमुखमर्दनम् : श्रीमदप्यय्य दीक्षित, आनन्द आश्रम, पुणे,

सन 2012

239. जपसूत्रम् समग्र : श्रीस्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती, विश्वविद्यालय

प्रकाशन, वाराणसी, सन 1992

240. तन्त्रसार : श्री आर. एल कश्यप, साक्षी, बेंगुलुरु, सन 2005

241. पांचरात्रागम : श्री राघवप्रसाद चौधरी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्,

पटना, सन 2009

242. तान्त्रिक वांगमय : श्री गोपीनाथ कविराज, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद,

एवं शाक्त दृष्टि पटना, सन 2009 243. अहिर्बुध्न्य संहिता : अडयार, सन 1916

244. श्रीविद्यार्णव तन्त्र : चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी, सन 1986

245. श्रीत्रिपुरा उपनिषद : चण्डी धाम, प्रयाग

246. वाक्यवृत्ति : श्रीमद्आदिशंकराचार्य, आनन्द आश्रम, पुणे, सन

1998

247. नीलमत पुराण : डॉ वेदकुमारी घई, जम्मू काश्मीर कला संस्कृति

अकादमी, जम्मू, सन 2016

248. सौर पुराण : आनन्द आश्रम, पुणे, सन 1921

249. श्रीधीशगीता : श्री ब्रजमोहन दीक्षित, भारत धर्म महामण्डल,

वाराणसी, सन 1990

250. शम्भूगीता : भारत धर्म महामण्डल, वाराणसी, सन 1989

251. श्रीशक्तिगीता : भारत धर्म महामण्डल, वाराणसी, सन 1976

252. अवधूत गीता : स्वामी हंसदास, खेमराज श्रीकृष्णदास,

मुम्बई, सन 1996

253. दत्त पुराण : स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती, कृष्णदास

अकादमी वाराणसी, सन 1987

254. अग्निपुराण : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सन 1998

255. पद्मपुराण समग्र : चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, सन 2007

256. वराह पुराणम् : डॉ. सूर्यकान्त झा, चौखम्बा संस्कृत सीरिज,

वाराणसी, सन 2014

257. ब्रह्माण्ड पुराणम् : दा एशियाटिक सोसायटी, कोलकाटा, सन

1997

258. स्कन्दपुराणम् ः हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सन 2009

259. ब्रह्मपुराणम् : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सन 1993

260. लिंगपुराणम् : मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सन 1980

261. शिवमहापुराणम् : नाग प्रकाशन, दिल्ली, सन 1981

262. पुराण : पं. गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, बिहार राष्ट्रभाषा

परिशीलन परिषद, पटना, सन 1998

263. कूर्मपुराणम् ः हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सन 1993

264. मानसिक : स्वामी शिवानन्द, डिवाइन लाइफ सोसायटी,

शक्ति टिहरी गढ़वाल, सन 1973

265. गोरक्षविजय : बिहार राष्ट्रभाषा समिति, पटना, सन 1984

266. गोरक्षगुटका : देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली, सन 1990 267. नाथ सम्प्रदाय : आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक भारती

प्रकाशन, प्रयाग, सन 1996

268. गोरखनाथ : डॉ. नागेन्द्र उपाध्याय, विश्वविद्यालय प्रकाशन,

वाराणसी, सन 2005

269. गोरखबानी : श्री पीताम्बरदत्त बर्थवाल, हिन्दी साहित्य

सम्मेलन, प्रयाग, सन 2004

270. ऐतरेय ब्राह्मण : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, सन 2006

271. परशुराम : सम्पूणानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी,

कल्पसूत्रम् सन 2010

272. सूत संहिता : स्वामी स्वयंप्रकाश गिरि, श्री दक्षिणामूर्ति मठ,

वाराणसी, सन 1999

273. शिवसंहिता : चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, सन 2006

274. भर्तृहरि त्रिशतक : व्याख्याकार श्री दामोदर धर्मानन्द कौशाम्बी,

मुम्बई, सन 1946

275. शाक्त धर्म (चण्डी) : कल्याण मन्दिर प्रकाशन, प्रयाग, सम्वत 2038

276. त्रिपुरा रहस्य : आचार्य रविशंकर शास्त्री, नरसिंहपुर,

(चर्या प्रकरण) सन 2018

277. श्रवणसूत्रम् ः सर्व सेवा संघ, वाराणसी, सन 1993

278. जातकमाला : भदन्त आनन्द कौसल्यायन, हिन्दी साहित्य समग्र

सम्मेलन, प्रयाग, 1985

279. बौद्धधर्म दर्शन : आचार्य नरेन्द्र देव, मोतीलाल बनारसीदास,

दिल्ली, सन 2011

280. बौद्धस्तोत्र संग्रह : श्री जनार्दन पाण्डे शास्त्री, मोतीलाल

बनारसीदास, दिल्ली, सन 1994

281. अभिधर्म कोष : आचार्य नरेन्द्र देव, हिन्दुस्तानी एकादमी,

(समग्र) प्रयाग, सन 1973 से 2000

282. ताओ उपनिषद् : आचार्य रजनीश, मुम्बई, सन 1980

283. सच्चसंगहो : भदन्त आनन्द कौसल्यायन, हिन्दी सहित्य

सम्मेलन, प्रयाग, सन 2012

284. बौद्ध सिद्धों : आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, भारतीय विद्या

के चर्यापद प्रकाशन, वाराणसी, सन 1969

285. ब्राह्मण और : डॉ. जगदीश दत्त दीक्षित, भारतीय विद्या

विचारधारा प्रकाशन, वाराणसी, सन 1997

का बौद्ध तुलनात्मक अध्ययन

286. तत्त्व संहिता : आचार्य महाप्रज्ञ, जैन विश्व भारती, लाडनू, सन

2006

287. बौद्धतन्त्रकोश : केन्द्रीय उच्च तिब्बति शिक्षा संस्थान, सारनाथ,

सन दो भाग 1990, 1997

288. कृष्णयमारितन्त्र : केन्द्रीय उच्च तिब्बति शिक्षा संस्थान, सारनाथ,

सन 1992

289. लुप्त बौद्धवचन : केन्द्रीय उच्च तिब्बति शिक्षा संस्थान, सारनाथ,

संग्रह, भाग एक सन 1994

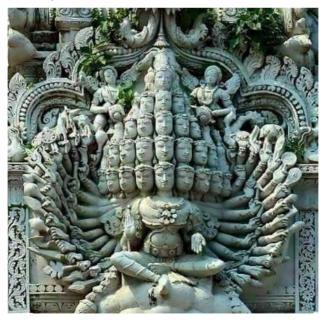

### VARUNVIDYA RAHASYAM

VARUN: Emperor of Gods Reigns Over Cosmic Oceans



**Divine Water is Varun** 

**Nectar is Water Water is Life** 

Research & Compilation
RAM SHASTRI

Compilation : 5
Panch Mahabhoot : 2

# **PRITHVI VIDYA**

Encyclopaedia of Spiritual, Divine and Material Knowledge

# ।।पृथिवीविद्या।।



Research & Compilation
RAM SHASTRI

Research & Compilation : 6
Panch Mahabhoot : 3

# AKASHWIDYA

Science of Abundance

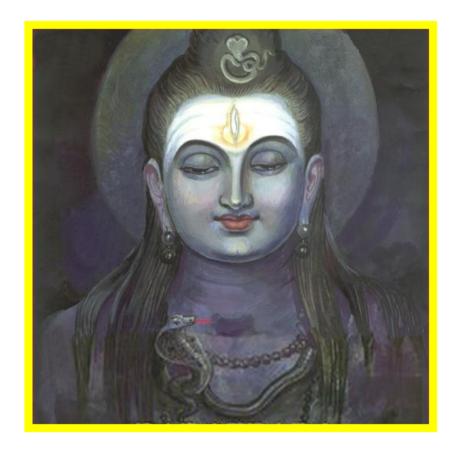

### MAHA AKASH

Life Energy Of Cosmos : Essence Of Existence

Research & Compilation
RAM SHASTRI

Panch Mahabhoot: 4

# SURYAYIDYA

**SUN: SOUL OF EXISTANCE** 

# सूर्यविद्या

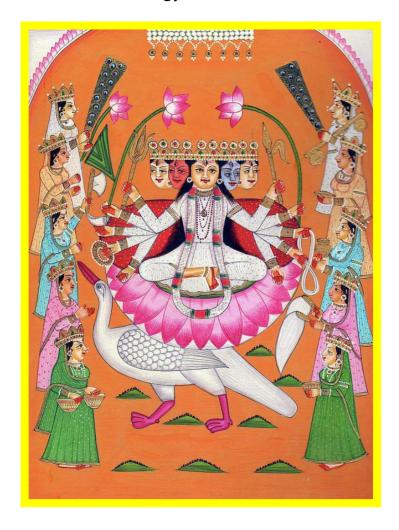

Research & Compilation

**RAM SHASTRI** 

Research & Compilation : 8 Panch Mahabhoot : 5, Last

## VAYUVIDYA

Encyclopaedia of Life Energy





Research & Compilation

**RAM SHASTRI** 

Research Compilation Series: 2

# **VED AOSHADHI KALPTARU**

# Vaidik Medicine Encyclopaedia

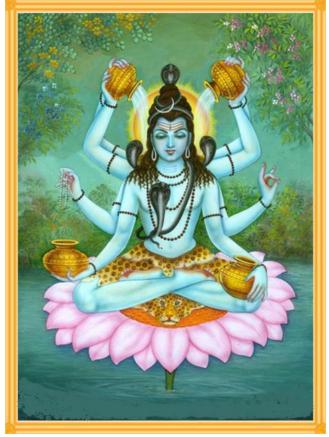

Sri Vaidyanath Rudra

Research & Compilation

**RAM SHASTRI** 

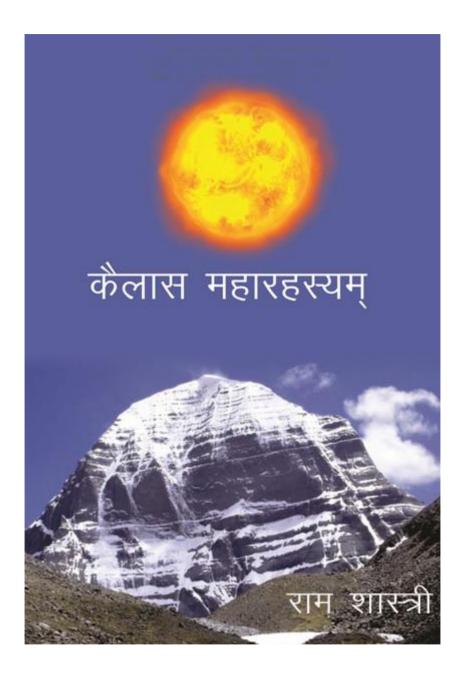

# KAILAS MAHARAHASYAM



Ram Shastri Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan Parmarth Nyaas

### Research & Compilation:

# KALPVRIKSHAVIDYA



Kalptaru: The Tree Of Emperor of Varun

Research & Compilation

**RAM SHASTRI** 

Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan, India
To Be Published

### RUDRAVIDYA 550

### Research & Compilation:

# **YISHNUYIDYA**

Vishnu: Brahmandavyapini Tej

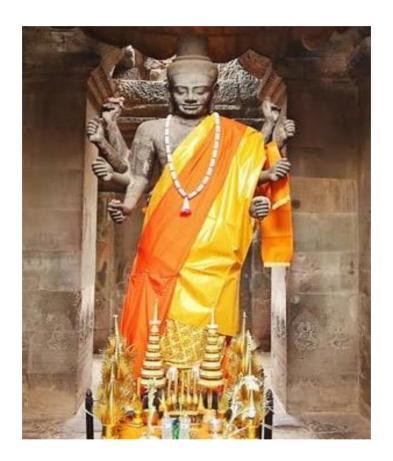

Research & Compilation

### **RAM SHASTRI**

Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan, India

To Be Published

### Catalogue of Catalogues of Sanskrit & Spiritual Book Publishers National Register प्रकाशकों के सूचीपत्रों का राष्ट्रीय रजिस्टर

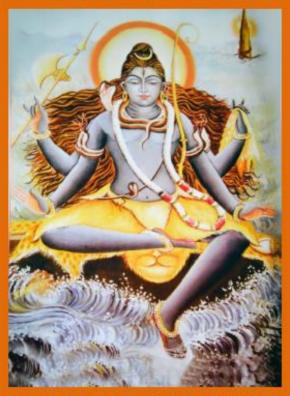

ADHYATMIK GRANTHA GANGOTRI

RASHTRIYA ADHYATMIK PUNARJAGRAN ABHIYAN

PARMARTH TRUST NATIONAL SPIRITUAL REJUVENATION ABBITYAN

SPIRITUAL THINK TANK OF INDIA

71, AEVA NAGAR ALWAR 301001 NCR RAJASTRAN CHARPERSON: BAM SELSTEE \$ 00010267700 allystelkons/letterformi.com

Updated : 1 Jan, 201

दिव्य संगीत - आध्यात्मिक धार्मिक महासंगीत रजिस्टर



# REGISTER OF SPIRITUAL, RELIGIOUS MUSIC OF INDIA

RASHTRIYA ADHYATMIK PUNARJAGRAN ABHIYAN PARMARTH TRUST

SPIRITUAL THINK TANK OF INDIA 71, ARYA NAGAR ALVAR 301001 NCR RAJASTHAN

adheatmikpenariagran@gmail.com

CHAIRPERSON: RAM SHASTRI # 09810267700

Updated: 1 Jan, 2018